# श्रमण भगवान् महावीर

चरित-खण्ड

उस की अपूर्णता से हमारा जत्साह यद्यपि कुछ समय के लिये मन्द हो गया तो भी हमारा निश्चय नहीं वदला। 'भले ही विलम्ब हो पर चरित्र तो अवश्य ही लिखा जायगा' हमारे इस संकल्प ने हमें विशेष साहित्य के अनुशीलन की तरफ प्रवृत्त किया और यथाशक्य सब आगमों का अवलोकन करने के साथ उनमें से जो जो चरितांश मिले और हमें ठीक लगे उनका संग्रह कर घटनाक्रम से योजना की जिसका सारांश नीचे लिखे मुजब है।

## (१) भगवान् का छद्यस्थजीवन-

भगवान् का छद्मस्थजीवन सव अन्थों में एक-सा न्यवस्थित है अतः इस विषय में हमें अधिक परिश्रम नहीं उठाना पड़ा। इस चरित भाग को हमने कल्पसूत्र तथा आवश्यकचूर्णि के ऊपर से संक्षेप रूप में छिख कर लगभग साढ़े वारह वर्ष की जीवनी थोड़े से पृष्ठों में रख दी है।

## (२) केवलि-जीवन का रेखाचित्र —

हम ऊपर कह आये हैं कि सूत्र और चिरत्र प्रन्थों में भगवान् का केविछ-जीवन नहीं छिखा, इसिछए इस के छिखने और व्यवस्थित करने में हमें पर्याप्त श्रम उठाना पड़ा। इस भाग की हमने जिस ढंग पर योजना की है उसका ठोक स्वरूप तो प्रन्थ के पढ़ने से ही ज्ञात होगा तथापि संक्षेप में आभास कराने के छिए हम उसका रेखाचित्र दिखाते हैं।

श्रमणजीवन का १३ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ५००-४६६)—ऋजुवालुका के तटपर केवलज्ञान। रातभर में पावामध्यमा के महासेन उद्यान में पहुँचना। महासेन के द्वितीय समवसरण में संघध्यापना। वहाँ से विहारक्रम से राजगृह जाना। राजगृह के समवसरण में मेघकुमार, नन्दीपेण आदि की प्रव्रज्यायें। सुलसा, अभय कुमार आदि का गृहस्थध्यम्-स्वीकार। श्रेणिक को सम्यक्त्वप्राप्ति। वर्षावास राजगृह में किया।

१४ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६६-४६८)—वर्षा काल के बाद विदेह की

तरफ विहार । त्राह्मण-कुण्ड में ऋषभदत्त आदि की दीक्षायें । वर्षावास वैशाली में किया ।

१५ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६८-४६७)—चातुर्मास्य के समाप्त होने पर वत्सभूमि की तरफ विहार। कौशाम्बी के उद्यान में जयन्ती की धर्मचर्चा और दीक्षा। वहीं से कोशल की तरफ प्रयाण। श्रावस्ती में सुमनोभद्र, सुप्रतिष्ठ की दीक्षायें। विदेह को विहार। वाणिज्यप्राम में गाथापित आनन्द और उसकी पत्नी शिवानन्दा का निर्मन्थ-प्रवचन-स्वीकार और श्राद्धधर्म के द्वादश त्रतों का लेना। वर्षावास वाणिज्य- प्राम में किया।

१६ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६७-४६६)—वाणिज्यश्राम से मगध की तरफ विहार। राजगृह में समवसरण। कालविषयक प्ररूपण। धन्य, शालिभद्र आदि की दीक्षार्ये। वर्षावास राजगृह मे।

१७ वाँ वर्ष (वि० पू॰ ४६६-४६५)—वर्षा ऋतु के वाद चम्पा की तरफ विहार । चम्पा में महचन्द्र आदि को दीक्षायें । कामदेव आदि का गृहस्थधमें-स्वीकार । उदायन के मानसिक अभिप्राय को जान कर वीतभय को तरफ विहार । उदायन की दीक्षा । फिर विदेह की तरफ विहार । बीच मे भूख-प्यास से अमणों को कष्ट । वर्षावास वाणिज्य-प्राम में ।

१८ वाँ वर्ष (वि० पू० ४६५-४६४)—बनारस आलिमकादि नगरों में होते हुए राजगृह की तरफ प्रयाण । बनारस में चूलनीपिता और सुरादेव का निर्प्रन्थप्रवचन स्वीकार, आलिभया में पोग्गल परिव्राजक को प्रतिबोध, चुल्लशतक का श्रमणोपासक होना, राजगृह में समवसरण, मंकाती अर्जुन काश्यप आदि अनेक गृहस्थों की दीक्षायें। वर्षावास राजगृह में।

१६ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६४-४६३)—मगघ भूमि में ही विहार, आर्द्रेक मुनि के सामने गोशालक के महावीर पर आक्षेप, राजगृह में अभयकुमार, जालि, दीर्घसेनादि २१ राजकुमारों और श्रेणिक की नन्दा मादि १३ रानियों की दीक्षायें। वर्षावास राजगृह में। २० वाँ वर्ष (वि० पू० ४६३-४६२)—वत्सदेश की तरफ विहार, बीच में आलिमया में समवसरण, ऋषिमद्र श्रमणोपासक की बात का समर्थन, कौशाम्बी में मृगावती और चण्डप्रद्योत की रानियों की दीक्षा, विदेह की तरफ विहार। वर्षावास वैशाली में।

रश वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६२-४६१)—वर्षाकाल के बाद मिथिला की तरफ प्रयाण, वहाँ से काकन्दी, श्रावस्ती हो कर पश्चिम के जनपदों में विहार। अहिच्छत्र, राजपुर, काम्पिल्य, पोलासपुर आदि नगरों में समवसरण, काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र आदि की दीक्षायें, काम्पिल्य में कुण्डकौलिक और पोलासपुर में सदालपुत्र का निर्मन्थ-प्रवचन-स्वीकार। वर्षावास वाणिज्यमाम में।

२२ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६ १-४६०)—मगधभूमि की तरफ विहार, राजगृह में महाशतक का श्रावकधर्म-स्वीकार। पार्श्वीपत्यों के प्रश्नोत्तर और महावीर की सर्वेज्ञता का स्वोक्तर। वर्षीवास राजगृह में।

२३ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४६०-४८६)—पश्चिम दिशा में विहार । कचंगला में स्कन्धक कात्यायन को प्रतिबोध, श्रावस्ती में नन्दीपिता और सालिहीपिता का श्राद्धधर्म-स्वीकार । वर्षावास वाणिज्ययाम में ।

२४ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८६-४८८)—त्राह्मणकुण्ड के वहुसाल चैत्य में समवसरण, जमालि का शिष्यपरिवार के साथ भगवान से पृथक् होना, वत्सभूमि की तरफ विहार । चन्द्र सूर्य का अवतरण । मगध की तरफ प्रयाण । राजगृह में समवसरण । पार्श्वापत्यों की देशना का समर्थन । अभयकुमार आदि का अनशन । वर्षावास राजगृह में ।

२५ वाँ वर्ष (वि० पू॰ ४८८-४८७)—चम्पा की तरफ विहार । चम्पा में श्रेणिकपौत्र पद्म, महापद्मादि दस राजकुमार तथा जिन पालितादि अनेक गृहस्यों की दोक्षायें। पालितादि गृहस्यों का श्राद्धधर्म-स्वीकार। वहाँ से विदेहिमिथिला की तरफ विहार। काकन्दी में क्षेमक, धृतिधर शादि की दीक्षायें, वर्षावास मिथिला में।

२६ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८७-४८६)—अंगदेश की तरफ प्रयाण, चम्पा में श्रेणिक की काली आदि दस विधवा रानियों की दीक्षायें। पुन: मिथिला को विहार। वर्षावास मिथिला में। २७ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८६-४८५)—मिथिला से वैशाली के निकट होकर श्रावस्ती की तरफ विहार, बीच में वेहास (हल) वेहल राज-कुमारों की दीक्षायें। श्रावस्ती के उद्यान में गोशालक मंखलिपुत्र का उपद्रव। जमालि का निह्नवत्व। में दियशम के सालकोष्ठक चैत्य में भगवान की सख्त बीमारी और रेवती के औषध से उसकी शान्ति। वर्षावास मिथिला में।

२८वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८५-४८४)—कोशल-पाञ्चाल की तरफ विहार। श्रावस्ती, अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, मोकानगरी, आदि नगरों में समवसरण। श्रावस्ती में गौतम और केशीकुमार श्रमण की धर्म-चर्चा। हस्तिनापुर में शिवराजिष, पुट्टिल आदि की दीक्षायें। वर्षावास वाणिज्यमाम में।

२६ वाँ वर्ष (वि० पू० ४८४-४८३)—वर्षाऋतु के बाद राजगृह की तरफ विहार । राजगृह में आजीवकों के प्रश्न। अनेक मुनियों के अनशन । वर्षावास राजगृह में ।

३० वाँ वर्ष (वि० पू० ४८३-४८२)—चम्पा की तरफ प्रयाण । कामदेव के धैर्य की प्रशंसा । पृष्ठचम्पा में साल महासाल की दीक्षायें । दशाणें देश की तरफ विहार । दशाणें भद्र राजा की दीक्षा । विदेह की तरफ गमन । वाणिज्यमाम में सोमिल ब्राह्मण का निर्मन्थमवचन-स्वीकार । वर्षावास वाणिज्यमाम में ।

११वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८२-४८१)—कोशल-पाञ्चाल की तरफ विहार। साकेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि में समवसरण। काम्पिल्यपुर में अम्बड परिव्राजक का निर्यन्यप्रवचन-स्वीकार। वर्षावास वैशाली में।

३२ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८१-४८०)—विदेह, कोशल, काशी के प्रदेशों में विहार। वाणिज्यप्राम में गांगेय के प्रश्लोत्तर। वर्षावास वैशाली मे ।

३१ वाँ वर्ष ( वि॰ पू॰ ४८०-४७६ )—शीतकाल में मगध को तरफ विहार। राजगृह में समवसरण। चम्पा को विहार। दर्मियान पृष्ठ-चम्पा में पिठर, गांगलि खादि की दीक्षायें। वर्षावास राजगृह में।

३४ वर्ष वर्ष ( वि० पू॰ ४७६-४७= )—गुणशील चैत्य में कालोदायी

को प्रतिवोध । नालन्दा में गौतम और पेढालपुत्र का संवाद । जालि, मयालि आदि मुनियों के विपुलाचल पर अनशन । वर्षावास नालन्दा में।

२५ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७८-४७७)—विदेह की तरफ प्रयाण । वाणिज्यप्राम के समवसरण में सुदर्शनश्रेष्ठि को प्रतिवोध । वाणिज्यप्राम के पास कोहाग सिन्नवेश में आनन्द श्रमणोपासक के साथ इन्द्रभूति गौतम का अवधिज्ञानविषयक वार्तीछाप । वर्णवास वैशाछी में ।

३६ वाँ वर्ष (वि० पृ० ४७७-४७६)—कोशल, पाञ्चाल, सूरसेनादि देशों में विहार । साकेत में कोटिवर्ष नगर के किरातराज की दोक्षा। कांपिल्य, सौर्यपुर, मथुरा, नन्दीपुर आदि नगरों में समवसरण। पुन: विदेह में विहार। वर्षावास मिथिला में।

३७ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७६-४७५)—मगध की तरफ विहार। राजगृह में समवसरण। अन्यतीर्थिकों के आक्षेपक प्रश्न, कालोदायी के प्रश्न। अनेक दोक्षायें। गणधर प्रभास तथा अनेक मुनियों का निर्वाण। वर्षावास राजगृह में।

३८वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७५-४७४)—मगघभूमि में हो विहार । राजगृह के समवसरण में अन्यतीर्थिकों की क्रियाकाल निष्ठाकालादि विषयक मान्यताओं के संबन्ध में गौतम के अनेक प्रश्नोत्तर। गणधर अचलभाता और मेतार्थ का निर्वाण। वर्षावास नालन्दा में।

३६ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७४-४७३)—विदेहभूमि की तरफ विहार। मिथिला के माणिभद्र चैत्य में ज्योतिपशास्त्र की प्ररूपणा। वर्षावास मिथिला में।

४० वाँ वर्ष (वि॰ १० ४७३-४७२ '—विदेहभूमि में ही विहार, अनेक दीक्षायें। वर्षावास मिथिला में।

४१ वाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७२-४७१)—मगध की तरफ विहार । राजगृह में समवसरण । महाशतक श्रमणोपासक को हित संदेश । उष्ण जलहद, आयुष्यकर्म, मनुष्य लोक की मानववसति, दु.खमान, एकान्त दु:ख वेदना शादि के संवन्य में प्रश्लोत्तर । श्रमिभूति और वायुभूति का निर्वाण । वर्षावास राजगृह में । ४२ वाँ वर्ष (वि० पू० ४७१-४७०)—वर्षा ऋतु के बाद भी अधिक समय तक राजगृह में स्थिरता। छठे आरे के भारत और उसके मनुष्यों का वर्णन, अञ्यक्त, मण्डित, मौर्यपुत्र और अकम्पिक नामक गणधरों के निर्वाण। पावामध्यमा को तरफ विहार। पावा के राजा हस्तिपाळ की रज्जुग सभा में वर्षावास। अन्तिम उपदेश। कार्तिक अमावस्या की रात्रि में निर्वाण और गौतम गणधर को केवळ-ज्ञान-प्राप्ति।

#### ३ उपपत्ति--

भगवान् महावीर के फेविंडजीवन संबन्धी जो साडवार विहार-क्रम हमने ऊपर दिया है उसकी उपपत्ति निम्निलिखित विवरण से ज्ञात होगी।

(१) 'क' भौर 'ग' चिरत्रों के लेखानुसार भगवान् मध्यमा से विहार कर राजगृह गये थे। जल्दी से जल्दी भगवान् मध्यमा से ज्येष्ठ के कृष्णपक्ष में निकले होंगे और सामान्य विहारक्रम से चलते हुए वे ज्येष्ठ के शुक्कपक्ष में राजगृह पहुँचे होंगे। पहला ही समवसरण था और अनेक दीक्षायें भी हुई थीं, इस लिए भगवान् ने वहाँ पर्याप्त समय तक स्थिरता की होगी यह निश्चित है। इस दशा में पहले वर्ष का वर्षावास भी उन्होंने राजगृह में ही किया होगा। यह बात स्वत: सिद्ध हो जाती है।

भगवान् महावीर के केविल-अवस्था के वर्षावास संबन्धी केन्द्र तीन ही थे। १ राजगृह-नालन्दा, २ वैशाली-वाणिज्यमाम और ३ मिथिला। इनमें से पिछले दो केन्द्र दूर थे, वर्षाकाल अति निकट था, श्रमणसंघ नया था और समय प्रचण्ड मीष्म का था, राजगृह जैसा पूर्व परिचित क्षेत्र था। इन सब बातों का विचार करने पर भी यही हृद्यंगत होता है कि वर्षावास भगवान् ने राजगृह में किया होगा।

(२) 'ख' चरित्र भगवान् का सीधा ब्राह्मणकुण्ड जाना वताता है, क्योंकि उसके मत से राजगृह के पास वाळा आधुनिक 'कुण्डलपुर' स्थान ही 'ब्राह्मणकुण्ड' था। परन्तु वास्तव में ब्राह्मणकुण्डपुर वैशाली के पास था जो राजगृह के बाद आता था। इस दशा में ब्राह्मणकुण्ड जाने का तात्पर्य हम यही समझते हैं कि राजगृह में वर्षावास पूरा होने के वाद वे विदेहभूमि में गये थे और ब्राह्मणकुण्ड क्षत्रियकुण्ड आदि में ब्राह्मणकुण्ड क्षत्रियकुण्ड आदि में ब्राह्मणदत्त जमालि आदि को दीक्षायें दी थीं।

- (३) 'ख' के लेखानुसार भगवान् ब्राह्मणकुण्ड से श्वित्रयकुण्ड हो कर कौशाम्बो गये थे और वहाँ से फिर वाणिज्यमाम जाकर आनन्द गाथापित को श्रमणोपासक बनाया था। विदेह से वत्सदेश और वत्स से फिर विदेह में आने के बाद उनका वर्षावास वैशाली-वाणिज्यमाम में होना ही अवसर प्राप्त था। इसी आधार पर तीसरा वर्षावास हमने वाणिज्यमाम में बताया है।
- (४) 'ख' और 'ग' दोनों के मत से भगवान वाणिज्यप्राम से चम्पा की तरफ विचरे थे और कामदेव गाथापित को श्रमणोपासक बनाया था, परन्तु हमारे विचार के अनुसार वे सीघे चम्पा न जाकर पहले राजगृह गये थे और वर्षावास वहीं व्यतीत करने के बाद चम्पा गये थे।

भगवतीसूत्र में भगवान् के चम्पा से वीतभय जाकर उदायन राजा को दीक्षा देने का छेख है। उदायन अभयकुमार के पहले दीक्षित हो चुके थे। यही नहीं विलक वे ग्यारह अंग-पाठी मुनि थे। इन वार्तों पर से यही मानना पड़ता है कि उदायन की दीक्षा बहुत पहले की घटना है। अतः भगवान् इसी विहार-क्रम में चम्पा से वीतभय गये होंगे, यह भी सिद्ध है। यदि वाणिज्यप्राम से चम्पा और चम्पा से वोतभय जाने की वात मानी जाय तो विहार बहुत छंवा हो जाता है। यों ही चम्पा से वीतभय एक हजार मील से भी अधिक दूर है, वाणिज्यप्राम से चम्पा हो कर वीतभय जाने में यह दूरी एक सौ पचीस मील के लगभग और भी वढ़ जाती है, इसलिये राजगृह से चम्पागमन मानना ही उचित प्रतीत होता है।

(५) वीतभय से भगवान् ने उसी वर्ष में अपने केन्द्रों की तरफ विहार किया था और गर्मा के कारण स्थलभूमि में उनके श्रमण शिष्यों ने भूख-प्यास से बहुत कष्ठ उठाया था। इस से ज्ञात होता है कि भगवान् प्रीष्मकाल के निकट आने पर वीतभय से निकले होंगे और वर्षाकाल के पहले पहले वे अपने केन्द्र में पहुँच गये होंगे और इस अति दीर्घ विहार के बाद उन्होंने सब से निकट के केन्द्र वाणिज्यप्राम में ही वर्षावास किया होगा, यह कहने की शायद ही जरूरत होगी।

(६) 'ख' और 'ग' ने चम्पा से भगवान् का बनारस और आलिभका की तरफ विहार करना लिखा है, परन्तु हम देख आए हैं कि चम्पा से भगवान् वीतभय गये थे और वहाँ से वाणिष्यगाँव में वर्षा चातुर्मास्य किया था। इस दशा में चम्पा से सीधा बनारस, आलिभका आदि नगरों में जा कर चुलनीपिता आदि को प्रतिबोध देना असंभव प्रतीत होता है; अतः हमने यह कार्यक्रम वाणिष्यगाँव के वर्षावास के बाद में रक्खा है।

चक्त चरित्रों के कथनानुसार आलभिया से भगवान् का विहार काम्पिल्य की तरफ होता है, परन्तु इतने विहार के बाद आलिभया से राजगृह न जाकर भगवान् काम्पिल्य की तरफ विचरें, यह बात हृद्य कबूछ नहीं करता। चरित्रों का मत आनन्दादि दस ही श्रावकों का वर्णन एक सिल्रसिले में करने का होने से उन्होंने आल्पिया के बाद भगवान् का काम्पिल्य जाना छिखा है, परन्तु वास्तव में वे आलिभया से राजगृह गये होंगे, क्योंकि एक तो अन्य केन्द्रों से वह निकट पड़ता था, दूसरे वहाँ निर्मन्थ-प्रवचन का प्रचार करने का अनुकूछ समय था, सपत्नीक श्रेणिक और उनके पुत्रों की भगवान् के ऊपर अनन्य श्रद्धा हो चुकी थी और पिछले दो वर्षावासों में उन्हें वहाँ पर्याप्त लाभ मिल चुका था। इन बार्वो पर खयाल करने से यही कहना पड़ता है कि आलभिया से भगवान् का राजगृह जाना ही युक्तिसंगत है। श्रेणिक ने भगवान् के केविळिजीवन के १० वर्ष भी पूरे नहीं देखे थे फिर भी राजगृह के अधिकांश समवसरणों के प्रसंगों में श्रेणिक का नामोझेख मिलता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि श्रेणिक के जीवित काल में भगवान् राजगृह में विशेष विचरे थे। इस दशा में आछभिया में चुछशतक

को प्रतिवोध देने के वाद भगवान् का राजगृह जाना और दो एक वर्षावास वहाँ करना विळकुछ स्वाभाविक प्रतीत होता है।

- (७) छठे वर्षावास के दिमियान राजगृह में मंकाती आदि समृद्ध
  गृहस्यों की दीक्षाओं से तथा अपनी भावि गति के अवण से अणिक
  के मन पर इतना भारी असर पड़ा था कि उसने नगरजनों को ही
  नहीं, अपने कुटुम्बीजनों को भी दीक्षा की आम परवानगी दे दी थी।
  भगवान ने इस अवसर को छाभदायक पाया और द्वितीय वर्षावास
  भी राजगृह में करके अपनो उपदेशधारा चाछ रक्खी थी। इसका
  परिणाम जो आया वह प्रत्यक्ष है। श्रेणिक के २१ पुत्रों और १३
  रानियों ने एक साथ अमणधर्म दी दीक्षा छी और अनेक नागरिकजनों ने अमण और गृहस्थधर्म का खीकार किया, यह परिणाम
  बताता है कि भगवान ने राजगृह में कितनी स्थिरता की होगी।
- (८) 'ग' चिरत्र के अभिशाय से भगवान् राजगृह में विहार कर कौशान्त्री गये थे और मृगावती आदि को दीक्षा दी थी। हमारे विचार से वे उपर्युक्त दो वर्षावास राजगृह में करके ही कौशान्त्री गये थे और मृगावती अंगारवती आदि को दीक्षा दे कर विदेह की तरफ विचरे थे। 'ग' के मत से यह कौशान्त्री का प्रथम समवसरण था। इसी कारण से उन्होंने आनन्दादि श्रावकों के प्रतिबोध का वर्णन इस के बाद किया है, परन्तु वास्तव में जिस समवसरण में मृगावती की दीक्षा हुई थो वह कौशान्त्रों का दितीय समवसरण था। प्रथम समवसरण में मृगावती ने नहीं, उनकी ननद जयन्ती ने दीक्षा छो थी, ऐसा भगवतीसूत्र के लेख से सिद्ध होता है। चरित्रकारों के घटनाकृम में से जयन्ती की दीक्षा का प्रसंग छूट जाने से यह भूल हो गई है। इस अवस्था में राजगृह आठवें वर्षावास के वाद कौशान्त्री में मृगावती की दीक्षा का प्रसंग मानना ही प्रमाणिक हो सकता है।

मगघ से भगवान् वत्सभूमि में विचरे थे और वहाँ से विदेह में। 'ख' और 'ग' के छेखों में भी यही विधान है कि मृगावती की दीक्षा के वाद भगवान् विदेह में विचरे थे। इस दशा में अगला वर्षावास भी विदेह के निकटस्थ केन्द्र वैशाली-वाणिक्यगाँव में होना ही अवसर प्राप्त है।

- (९) भगवती, विपाकश्रुत, उपासकदशा आदि मौलिक सूत्र-साहित्य के वर्णनों से पाया जाता है कि भगवान् पाञ्चाल, सूरसेन कुरु आदि पश्चिम भारत के अनेक देशों में विचरे थे। इस से हमारा अनुमान है कि इसी अवसर में उन्होंने कोशल-पाञ्चालादि प्रदेशों में विहार किया और काम्पिल्य में कुण्डकौलिक और पोलासपुर में सहाल-पुत्र आदि को प्रतिबोध दिया और वर्षावास वैशाली-वाणिज्य माम में किया था।
- (१०) 'ख' और 'ग' के छेखानुसार काम्पिल्य और पोछासपुर से भगवान राजगृह पधारे थे और महाशतक को प्रतिबोधित किया था। हमारा भी यही अभिप्राय है कि उक्त स्थानों के विहार के बाद वाणिज्य-प्राम में वर्षावास करके भगवान राजगृह पधारे थे और महाशतकादि को प्रतिबोध दिया था तब वर्षावास भी वहीं किया होगा क्योंकि मगध में वर्षावास का वही केन्द्र था।
- (११) 'ख' और 'ग' के छेखानुसार भी महाशतक के प्रतिबोध के बाद भगवान राजगृह से श्रावस्ती की तरफ विचरे थे और निन्दिनी-पिता आदि को प्रतिबोधित किया था। हमारे मत से बीच में कयंगला निवासी स्कन्धक कात्यायन का बोध भी इसी विहार में हुआ था और अगला वर्षावास भो निकटस्थ केन्द्र वाणिज्यमाम में ही हुआ था।
- (१२) 'ख' और 'ग' दोनों चिर्त्रों के अभिप्राय से श्रावस्ती के बाद भगवान् फिर कौशाम्बी गये थे और चन्द्र-सूर्य का अवतरण हुआ था। हमारे विचारानुसार श्रावस्ती से सीघे कौशाम्बी नहीं किन्तु वाणिज्यप्राम में वर्षावास पूरा करने के बाद वहाँ गए थे।

उक्त दोनों चिरत्रों के मत से भगवान् कौशान्त्री से फिर श्रावस्ती गये और गोशालक का उपद्रव हुआ था, परन्तु हमारी राय में कौशान्त्री से भगवान् राजगृह गये थे और वर्षावास भी वहों किया था, क्योंकि गोशालक का उपद्रव, समय के हिसाव से मार्गशीर्ष मास में हुआ सिद्ध हुआ है। इससे यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान् कौशाम्ब्री से सीघे ही श्रावस्ती नहीं गये थे। इस दशा में हमें यही मानना चाहिये कि कौशाम्बी से वे राजगृह गये होंगे और वर्षावास वहीं किया होगा।

(१३) राजगृह से मार्गशीर्ष महीने में श्रावस्ती जाकर भगवान् गोशालक के विरुद्ध व्याख्यान नहीं दे सकते थे, दूसरे गोशालकवाली घटना भगवान् के केवलिजीवन के चौदहवें वर्ष में घटी थी तब भगवान् को अभी तेरहवाँ वर्ष ही चलता था, इस दशा में राजगृह से भी भगवान् का श्रावस्ती की तरफ जाना संगत नहीं होता।

यद्यपि 'ग' चरित्र ने केविल-अवस्था में भगवान् के मिथिला जाने का कहीं उल्लेख ही नहीं किया है, परन्तु भगवान् ने अपने केविल-जीवन के ६ वर्षावास मिथिला में विताये थे इस लिए यह अनुमान करना किठन नहीं है कि भगवान् महावीर मिथिला में कितने विचरे होंगे । इन सब आघारों पर से हमारा निश्चित मत है कि राजगृह के बाद भगवान् मिथिला की तरफ विचरे थे और वर्षावास भी वहीं किया था।

(१४) वर्षाकाल के बाद भगवान मिथिला से अंगदेश की तरफ विचरे थे, क्योंकि उन दिनों वैशाली कोणिक की युद्धस्थली बनी हुई थो। राजगृह से भगध का राज्यासन चम्पा को चला जाने से उन दिनों चम्पा ही सब का लक्ष्यिवन्दु बनी हुई थो। सूत्रों में भी उलेख मिलते हैं कि जिस समय मगधराज कोणिक वैशालीपित चेटक के साथ घमासान युद्ध कर रहा था, भगवान महावीर चम्पा में विचरते थे। कालकुमार आदि श्रेणिक के दस पुत्रों के युद्ध में काम आने के समाचार अगवान के ही मुख से उनकी माताओं ने सुने थे।

यद्यपि चम्पा भी भगवान् का विहारक्षेत्र था तथापि उसकी वर्षा-वास योग्य केन्द्रों में गणना नहीं थी। इस कारण वर्पावास भगवान् ने वापस मिथिला में जाकर किया था।

(१५) वर्षावास इतरते ही भगवान् श्रावस्ती की तरफ विचरे और श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान में गोशालक के साथ वाद्विवाद् हुआ था। इसके बाद में भी भगवान् उसी प्रदेश में विचरे थे। छठे महीने वे मेंडियग्राम के सालकोष्ठक में सख्त वीमार थे। मार्गशीर्ष महीने में भगवान् पर गोशाळक ने तेजोठेश्या ढाळी थी और उसके असर से उनके शरीर में जो दाइन्वर और वर्चोग्याधि उत्पन्न हुई थी, वह व्येष्ठ महीने में पराकाष्ठा को पहुँची। आखिर उन्होंने सिंह अनगार द्वारा श्राविका रेवती के यहाँ से औषध मंगाकर सेवन किया और छः महीने के बाद वह रोग शान्त हुआ। कुछ समय तक उन्हें पुनः शारीरिक शिक्त शाप्त करने के लिये भी वहाँ ठहरना पड़ा होगा जवतक कि वर्षाकाल अधिक निकट आ गया होगा। वैशाली-वाणिज्यगाँव अभी तक युद्धभूमि बने हुए थे अथवा उजड़ चुके थे। इस स्थिति में भगवान् के वर्षावास के लिये अनुकूल केन्द्र मिथिला ही हो सकता था। इस कारण उन्होंने में दियगाँव से मिथिला की तरफ प्रयाण किया और वर्षावास मिथिला में किया, यह निश्चित है।

- (१६) मिथिला से भगवान पश्चिम तरफ के जनपदों में विचरे। हिस्तिनापुर तक चक्कर लगाकर वे लौटे थे। वैशाली का युद्ध समाप्त हो गया था परन्तु युद्ध के परिणाम स्वरूप वैशाली की जो दुईशा हुई थी, उसके कारण भगवान वहाँ नहीं ठहर सके। यद्यपि युद्ध के कारण वाणिज्यप्राम भी काफी हानि उठा चुका था, तथापि उसके नागरिक जानमाल की रक्षा के लिये जो इघर-उघर बिखरे थे, लड़ाई के बाद उनमें से अधिकतर लौट गये थे। इस कारण भगवान ने वर्षावास वाणिज्यप्राम में किया।
- (१७) कई अनगारों की इच्छा विपुलगिरि पर अनशन करने की थी और मगधभूमि को छोड़े चार वर्ष जितना समय भी हो चुका था अतः १७ वाँ वर्षावास भगवान ने मगध के केन्द्र राजगृह में किया।
- (१८-१९-२०) वर्षांकाल के बाद भगवान चम्पा की तरफ विचरे थे, दिमेयान गौतम को प्रष्ठचम्पा भेज साल महासाल को प्रति-बोध करवाया। 'ग' चिरत्र के अभिप्राय से भी भगवान इसी अवसर पर चम्पा गये थे और साल महासाल को प्रतिबोधित किया था। यद्यपि 'ग' चिरत्रकार कालान्तर में पिठरादि की दीक्षा का विधान और गौतम के अष्टापद्गमन का निरूपण करने के बाद चम्पा से भगवान के दशाण जाने की बात कहता है, परन्तु हमारे विचार से पिठर आदि की

दोक्षा के प्रतिपादन करने का यह प्रसंग नहीं था। 'ग' स्वयं कहता है कि पिठर आदि की दीक्षायें जब भगवान दूसरे अवसर पर चम्पा गये तब हुई थीं, इस से ही सिद्ध है कि साल आदि की दीक्षा के बाद महाबीर दशाणेंदेश की तरफ गये थे। 'ग' चरित्र भी यही बात कहता है।

यद्यपि दशाणें से राजगृह और वैशालो-वाणिज्ययाम की दूरी लग-भग वरावर ही थी। विलक्ष वैशाली से राजगृह १०-२० मील नजदीक पढ़ता था, तथापि पिछला चातुर्मास्य राजगृह में हो चुका था और पुरि-मताल, बनारस आदि क्षेत्रों में विचरे खासा समय भी हो गया था। इस कारण भगवान् काशी प्रदेश में हो कर विदेह भूमि में गये। 'ग' चरित्र ने दशाणेंभद्र की दीक्षा के वाद भगवान् के जनपदिवहार का और कालान्तर में राजगृह जाने का लिखा है; परन्तु हमारा अनुमान है कि दशाणेंभद्र की दीक्षा के वाद भगवान् लगभग ढाई-तीन वर्ष तक काशी, कोशल, विदेह, पाञ्चाल आदि जनपदों में विचरे थे और केवलिपयांय का १८ वाँ १९ वाँ और २० वाँ वर्षावास भी वैशाली-वाणिज्यमाम में ही किया था।

(२१) छगभग तीन वर्ष तक मध्यप्रदेशों में विचरते के बाद भगवान ने अपने मुख्य केन्द्र की तरफ प्रयाण किया। समय भी हो गया था और कई श्रमणों की इच्छा विपुछाचछ पर अनशन करने की भी थी; परन्तु राजगृह से चम्पा की तरफ विहार आगे वढ़ जाने के कारण उस साछ अनशन तो अधिक नहीं हुए होंगे परन्तु दीक्षायें अनेक हुई थीं।

(२२) कई मुनियों के कारण भगवान् ने इस वर्ष भी राजगृह के आसपास ही विहार किया। स्कन्धक कात्यायन ने इसी वर्ष में विपुलाचल पर अनशन किया था, जिस समय कि भगवान् राजगृह में थे, ऐसा भगवतीसूत्र में लेख है।

(२३) राजगृह-नालंदा का वर्षावास पूरा होने पर भगवान ने फिर विदेह की तरफ विहार किया। केवलि-जीवन के तीसरे वर्ष वाणिज्यप्राम निवासी आनन्द गाथापित ने भगवान के निकट श्राद्धधर्म का खीकार किया था, यह पहले कहा जा चुका है। आनन्द ने वीस

वर्ष तक निज धर्म का आराधन करके अनशन किया था और अनशन के समय भगवान वाणिज्यश्राम के दूतिपठास चैत्य में पधारे थे, ऐसा उपासकदशांग में ठिखा है; अतः तेईसवें वर्ष भगवान वाणिज्यगांव में थे, यह निश्चित है। इसिछए उस वर्ष का वर्षावास भी वहाँ अथवा वैशाठी में किया हो तो इसमें कोई शक नहीं।

- (२४) यह भी संभव है कि विदेह में आने के बाद भगवान ने एक बार मध्यप्रदेश में भी विहार किया होगा। वैशाली-वाणिव्यगाँव में वर्षावास पर्याप्त हो चुके थे; अतः अगला वर्षावास भगवान ने मिथिला में हो किया होगा।
- (२५) मिथिलां का वर्षावास व्यतीत करके भगवान राजगृह गये होंगे, क्योंकि गणधर प्रभास इसी वर्ष राजगृह के गुणशील चैत्य में अनशनपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए थे और भगवान् उनके पास थे। इस दशा में उस वर्ष का वर्षावास भी वहीं किया होगा, यह भी निश्चित है।
- (२६) अचलभ्राता और मेतार्य, इन दो गणधरों का छन्त्रीस वर्ष के पर्याय में गुणशोल चैत्य में निर्वाण हुआ था; अतः इस साल भी भगवान् इसी प्रदेश में विचरे थे और वर्षावास भी मगध के केन्द्र में ही किया होगा।
- (२७-२८) वैशाली-वाणिज्यगाँव में वर्षावास पर्याप्त हो चुके थे और उन्तीसवें तथा तीसवें वर्ष उनकी स्थिरता राजगृह में हुई थी, यह भी निश्चित है, क्योंकि इन्हीं दो वर्षों में भगवान के छः गणधर राजगृह के गुणशील वन में मोक्ष को प्राप्त हुए थे और उस समय भगवान का वहाँ होना अवश्यंभावी है। अतः सत्ताईसवाँ तथा अट्टाईसवाँ, ये दो वर्षावास मगवान ने मिथिला में ही किये होंगे, यह स्वतः सिद्ध है।
- (२९) यह वर्षीवास राजगृह में हुआ था, यह उत्पर के विवेचन में कहा जा चुका है।
- (३०) इस वर्ष में भगवान् मगध में ही विचरे और वर्षावास पावामध्यमा में किया, ऐसा कल्पसूत्र से सिद्ध है।

### ४ आधारस्तंभ—

उपर हमने भगवान् महावीर के केविल-विहार का विवरण दिया है और उसके यथासंभव कारण भी सूचित किये हैं हम उन्हों बातों के समर्थन के लिये अपनी मान्यता के आधार-स्तंभ और कतिपय हेतुओं का स्ववंत्र उद्घेख करेंगे जिस से कि पाठकगण के लिए हमारा अभिप्राय सुगम हो जाय और हमारी कहीं भूछ हो तो पकड़ी भी जा सके।

- (१) यों तो भगवान् महावीर ने हजारों स्थानों में विहार किया होगा, परन्तु सूत्रों में उनके भ्रमण-स्थानों के जो नाम उपलब्ध होते हैं, उनकी संख्या भी एक सौ के ऊपर है। इन में से बराबर आधे स्थान समूचे उत्तर-भारत में पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए थे। इन स्थानों में पहुँचने के लिये भगवान् ने पर्याप्त भ्रमण किया होगा, यह निश्चित है।
- (२) श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्मगध की राजधानी चम्पा में चली गई थी और कोणिक ने अपने भाइयों की सहायता से नैशाली पर चढ़ाई कर चेटक के साथ घोर संप्राम किया था, जिसका नाम भगवती-सूत्र में 'महाशिलाकंटक' लिखा है। गोशालक मंखलिपुत्र ने अपनी मृत्यु के समय जिन आठ चरिमों की प्ररूपणा की थी उनमें 'महाशिलाकंटक' सातवाँ चरिम बताया है। इस से सिद्ध है कि नैशाली का वह ऐतिहासिक युद्ध गोशालक की जीवितानस्था में हो चुका था अथवा समाप्त होने को था।
- (३) गोशालक के साथ वाद्विवाद के समय भगवान् महावीर अपने जीवन के सोलह वर्ष शेष रहे बताते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गोशालक वाली घटना भगवान् के केवलिजीवन के चौदहवें वर्ष मार्ग-शीर्ष महीने में घटी थी।
- (४) श्रेणिक की मृत्यु के बाद उनके स्मारकों को देख-देख कर कोणिक का अपने पिता की मृत्यु के दुःख से दुखित रहना और इसी कारण राजधानी का वहाँ से हटा कर चम्पा में छे जाना, हह विहह के सुखिवहार से कोणिक की पट्टरानी की ईर्ष्या, बहुत समय तक उपेक्षा

करने के बाद कोणिक का स्त्रीहठ के बश होना, हछ विहल से सेचनक हाथी का माँगना, हल विहल का वैशाली जाना, कोणिक का चेटक के पास तीन बार दूत भेजने के अनन्तर युद्ध का निश्चय, कालादि दस भाइयों को अपनी अपनी सेनायें तैयार कर एकत्र होने की आज्ञा, ससैन्य सब का वैशाली पहुँचना और बहुकालपर्यन्त लड़ने के उपरान्त उसका 'महा-शिलाकंटक युद्ध' यह नाम प्रसिद्ध होना; इन सब कार्यों के संपन्न होने में कम से कम चार वर्ष अवश्य लगे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। यदि हमारा यह अनुमान गलत न हो तो इसका अर्थ यह होतां है कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर का केवलिजीवन दस वर्ष के लगभग अधिक नहीं देखा।

## ५ सामान्य हेतुसंग्रह—

उक्त चार बातें हमारे केविलिविहारक्रम के मुख्य स्तंभ हैं। उन्हीं के आघार पर हमने भगवान के जीवन-चरित्र की अनेक घटनाओं को व्यवस्थित किया है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हमारी सम्पूर्ण इमारत निर्भर नहीं रह सकती, इसिलये हमें अन्य भी अनेक आधार-भूत सामान्य हेतुओं का सहारा लेना पड़ा है, जो नीचे की तालिका से ज्ञात होंगे—

- (१) मेघकुमार की दीक्षा राजगृह के प्रथम समवसरण में हुई थी और बारह वर्ष के बाद उन्होंने राजगृह के विपुछ पर्वत पर अनशन किया। इस समय भी भगवान राजगृह में थे।
- (२) अभयकुमार जब गृहस्थाश्रम में था तब वीतभय के राजा उदायन की दीक्षा हो चुकी थी।
- (३) उदायन की दीक्षा के छिये भगवान् ने चम्पा से चीतभय की तरफ विहार किया था।
- (४) जािल आदि तथा दीर्घसेन आदि की दीक्षार्ये श्रेणिक के जीिवत-काल में हुई थीं और उनमें से अधिकांश के अनशन काल में भगवान् राजगृह में थे।

- (५) आर्द्रकुमार और गोशालक का संवाद श्रेणिक के राज्यकाल की घटना है।
- (६) प्रसन्नचन्द्र को केवलज्ञान श्रेणिक की विद्यमानता में हुआ था।
- (७) महाशतक ने श्रेणिक के राज्यकाल में महावीर के पास गृहस्थ-धर्म स्वीकार किया था।
- (८) धन्य शालिभद्र का अनशन श्रेणिक के राज्यकाल में हुआ था और उस समय भगवान राजगृह में थे।
- (९) घन्य काकन्दी का अनशन भी श्रेणिक के राज्यकाल में हुआ था और उस समय भी भगवान् महावीर राजगृह में थे।
- (१०) मंकावी आदि गृहस्थों की दीक्षायें श्रेणिक के जीवितकाल में हुई थीं।
- (११) चम्पा में महचंद्र आदि की दीक्षायें हुई तब तक कोणिक का वहाँ राज्य नहीं हुआ था।
- (१२) जिस समय वैशाली में कोणिक का युद्ध प्रारम्भ हुआ, उस समय भगवान् महावीर चम्पा में थे।
- (१३) वैशाली के युद्धकाल में राजगृह में हलचल थी और वैशाली वाणिज्यप्राम युद्धस्थल बने हुए थे अतः उन वर्षों में वर्षावास भगवान् ने मिथिला में किये होंगे।
- (१४) राजगृह से विहार करके भगवान् श्रावस्ती के निकटवर्ती कचंगला में गये थे और स्कन्धक कात्यायन को प्रव्रव्या दी थी।
- (१५) वारह वर्ष के श्रमणपर्याय में स्कन्धक ने विपुल पर्वत पर धनशन किया, उस समय भगवान् राजगृह में थे।
  - ( १६ ) राजगृह से चम्पा जाते प्रप्रचम्पा बीच में पड़ती थी।
- (१७) आनन्द गाथापित ने गृहस्य-धर्म स्वीकार किया, उस समय और उसके वाद वीसर्वे वर्ष भगवान् वाणिज्य-प्राम के दूतिपळास चैत्य में थे।
- (१८) कामदेव ने गृहस्थ-धर्म अंगीकार किया, उसके चौदहवें वर्ष भगवान चम्पा नगरी में थे।

- (१९) महाशतक के धर्मस्वीकार के बाद बीसर्वे वर्ष भगवान् राजगृह में थे।
- (२०) भगवान के केवलज्ञान के चौबीसवें वर्ष में प्रभास, छन्द्रीसवें वर्ष में अचलभाता तथा मेतार्य, अहाईसवें वर्ष में अग्निभूति तथा वायुभूति और तीसवें वर्ष में व्यक्त, मंडित, मौर्यपुत्र तथा अकंपिक गणघर राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए थे अतः उस समय भगवान महावीर वहीं होंगे, यह निश्चित है।

## ६ रेखाचित्र की आवश्यकता— '

भगवान् के केविलजीवन का रेखाचित्र, इसकी उपपत्ति, आधार-स्तंभ और सामान्य हेतुसंग्रह का सिवस्तर निरूपण करके हम पाठक-गण को नीरस विषय की चर्चा में नहीं खोंचते। पर हमारी कृति के इस विभाग की योजना विलक्कल नवीन है। इसमें त्रुटि अथवा असंगति को होना संभव है और इसमें ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत दूर किया जाए, ऐसी लेखक की इच्छा है। रही हुई त्रुटि या असंगति का पता तभी लग सकता है जब कि इसकी रचना का मूलाधार खोल कर दिखाया जाय और उसके साधक हेतुओं का भी दिग्दर्शन कराया जाय। बस यही कारण है कि हमें इस विषय में यहाँ विस्तार से लिखना पड़ा।

## ७ अभ्यस्त सामग्री-

प्रन्थितमाण में किस सामग्री का कहाँ उपयोग किया गया है, यह प्राय: पहले कहा जा चुका है और जो शेष है वह केवलिजीवन के संबन्ध में ही। हमने यह योजना किन-किन सूत्रों के आधार से की है, उसके उल्लेख वहीं प्रकरणों के अन्त में दी गई टिप्पणों में कर दिये गये हैं जिससे कहों भी कुछ शंका अथवा असंगति ज्ञात होते ही उस विषय का आधार प्रन्थ देख कर उसका निराकरण किया जा सके।

अभ्यस्त सामग्री के विषय में अधिक कहना नहीं है। हमारी श्रद्धा और रुचि का विषय मुख्यतया जैन सूत्र थे, अतः विशेषतया हमने जैन सूत्रों में ही छान-बीन की। वैदिक और बौद्ध साहित्य में भी अथवा पुरातत्त्वप्रिय विद्वानों के लिये ही नहीं पर सर्व साधारण के उपयोग के लिये है अत: शैली स्वीकार के विषय में हमने अपनी ही समझ से काम लिया है। भिन्न-भिन्न शैली के अनेक चिरत्र प्रन्थ पढ़ने के उपरान्त भी हमने स्वसमत प्रतिपादक शैली को ही योग्य समझा और उसीके अनुसार प्रन्थ का आलेखन किया है।

## ११ खुलासा--

श्रमण भगवान् महावीर के जीवन प्रसंगों में से दो एक के विषय में हमने कुछ परिवर्तन किया है जिसका यहाँ पर खुछाशा करना आव-ईयक है।

# (१) सिद्धार्थ व्यन्तर---

आवश्यकटीका और संस्कृत-प्राकृत सभी चरित्र प्रन्थों में सिद्धार्थ व्यन्तर और गोशालक मंखलि पुत्र का नामोल्लेख बार-बार आता है परन्त हमने अपने इस प्रन्थ में सिद्धार्थ व्यन्तर का उद्घेख नहीं किया। क्योंकि अन्य सूत्रों में और आवश्यकनिर्युक्तिभाष्य में भी सिद्धार्थ का नाम नहीं है। चूर्णिटीकाकारों ने सिद्धार्थ वाला प्रसंग भगवान के जीवन के साथ किस उद्देश से जोड़ा होगा, इसका निख्य करना कठिन है। वास्तव में भगवान के छोकोत्तर जीवन के साथ सिद्धार्थ वाछा प्रसंग एक अन्तर्गेडु की तरह निरर्थक सा प्रतीत होता है। यद्यपि इन्द्र ने भगवान् के घोर उपसर्गीको दूर करने के छिये सिद्धार्थ को उनके साथ रहने की भलावन की थी पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ कहीं भी उपसर्ग द्र करने में कृतकार्य नहीं हुआ। उपसर्ग हटाना तो दूर रहा, कभी-कभी तो वह उल्टा भगवान् के लिये उपाधिजनक हो गया है। शूलपाणि रातभर भगवान् को सताता है,पर सिद्धार्थं का कहीं पता नहीं है और जब वह थक कर भगवान का गुणागान करता है तब सिद्धार्थ आकर उसे इन्द्र के नाम से धमकाता है। मोराक संनिवेश के वाहर भगवान ध्यानारूढ़ होते हैं तव सिद्धार्थ उनके मुख से भविष्य वाणियाँ करके वहाँ छोगों का जमघट लगाता है ! और अछन्दक के छिद्र खोलकर भगवान् के लिये असमाधिजनक परिस्थिति उत्पन्न करता है। वारह

वर्ष तक समीप रह कर भी दो चार बार भोजन विषयक भविष्यवाणियाँ करके गोशालक को नियतिवाद की तरफ झुकाने के अतिरिक्त
सिद्धार्थ ने महावीर की कुछ भी सेवा सहायता नहीं की। तब क्या
आवश्यकता है कि एक भूत की तरह सिद्धार्थ को भगवान के पीछे
लगाकर उनके धीर वीर जीवन का महत्त्व घटाया जाय ? कदाचित् यह
कहा जा सकता है कि छद्मस्थावस्था में भगवान मौन रहते थे, इसलिय
गोशालक के साथ वार्तालाप करने वाला कोई दूसरा ही होना चाहिये।
इसका भी हमारे पास उत्तर है। भगवान छद्मस्थावस्था में भी भगवान
कभी-कभी संभाषण करते थे, यह बात शाख-सिद्ध है। सिद्धार्थपुर से
कूर्मग्राम जाते समय तिलतंत्र के विषय में गोशालक ने जो प्रश्न किया
था, उसका उत्तर भगवान ने ही अपने मुख से दिया था। देखिये
धावश्यक टीका की निम्नलिखित पंक्ति—

"ताहे भीतो पुच्छति—किह संखित्तविचछतेयछेस्सो भवति ? भयवं भणइ—जे णं गोसाछा छट्टं छट्टेणं अणिक्खित्तेणं तवोकस्सेणं आया-वेइ" (२८७)

इत्यादि प्रमाणों को देखते हुए यह कहना कुछ अनुचित नहीं है कि भगवान् कभी-कभी भाषण अवस्य करते ये और इसी कारण से हमने इनके चरित्र में से सिद्धार्थ का प्रसंग हटाकर सिद्धार्थ से कहलाई गई बातें भगवान् के ही मुख से कहलाई हैं।

# (२) भगवान् महावीर की जन्मभूमि-

दूसरा परिवर्तन हमें भगवान महावीर की जन्मभूमि के विषय में करना पड़ा है।

प्रचित परम्परानुसार धाजकल भगवान् की जन्मभूमि पूर्वे बिहार में क्यूल स्टेशन से पश्चिम की ओर धाठ कोस पर अवस्थित लच्छ-आड़ गाँव माना जाता है, पर हम इसको ठीक नहीं समझते। इसके अनेक कारण हैं—

(१) सूत्रों में महावीर के लिये "विदेहे विदेहदिन्ने विदेहजचे

विदेहसूमाछे तीसं वासाई विदेहं सिकहुं" इत्यादि जो वर्णन मिळता है, इससे यह स्वतः सिद्ध होता है कि महावीर विदेह देश में अवतीर्ण हुए और वहीं उनका संवर्धन हुआ था। यद्यपि टीकाफारों ने इन शब्दों का अर्थ और ही तरह से छगाया है, पर शब्दों से प्रथमो-पिश्यत 'विदेह, वैदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहसुकुमाल, तीस वर्ष विदेह में (पूरे) करके' इन अर्थवाछे शब्दों पर विचार करने से यही ध्वनित होता है कि भगवान महावीर विदेह जाति के छोगों में उत्तम और सुकुमार थे। एक जगह तो महावीर को 'वैशाछिक' भी छिखा है। इससे ज्ञात होता है कि आपका जन्मस्थान क्षत्रियकुण्डपुर वैशाछी का ही एक विभाग रहा होगा।

(२) जब कि भगवान ने राजगृह और वैशाली आदि में बहुत से वर्षा चातुर्मास्य किये थे तब क्षत्रियकुण्डपुर में एक भी वर्षाकाल नहीं विताया। यदि क्षत्रियकुंडपुर जहाँ आज माना जाता है वहीं होता तो भगवान के कितपय वर्षावास भी वहाँ अवश्य ही होते, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्षावास तो दूर रहा, दोक्षा लेने के बाद कभी क्षत्रियकुण्डपुर अथवा उसके उद्यान में भगवान के आने जाने का भी कहीं उद्येख नहीं है। हाँ, प्रारंभ में जब आप ब्राह्मणकुण्डपुर के बाहर बहुसाल वैत्य में पधारे थे तब क्षत्रियकुण्डपुर के लोगों का आपकी धर्मसभा में जाने और जमालि के प्रवच्या लेने की बात अवश्य आती है।

भगवान् महावीर बहुधा वहीं अधिक ठहरा करते थे जहाँ पर राजवंश के मनुष्यों का आपकी तरफ सद्भाव रहता। राजगृह-नालंदा में चौदह और वैशाली-वाणिन्यप्राम में वारह वर्षावास होने का यही कारण था कि वहाँ के राजकर्वाओं की आपकी तरफ अनन्य भक्ति थी। क्षित्रयकुण्ड के राजपुत्र जमालि ने अपनी जाति के पाँच सौ राजपुत्रों के साथ निर्मन्य धर्म की प्रव्रज्या ली थी। इससे भी इतना तो सिद्ध होता है कि क्षत्रियकुण्डपुर जहाँ से कि एक साथ पाँच सौ राजपुत्र निकले थे कोई बड़ा नगर रहा होगा। तव क्या कारण है कि महावीर

१ सचित्र कल्पसूत्र पत्र ३० (१)।

#### XXVII

ने एक भी वर्षावास अपने जन्मस्थान में नहीं किया ? इसका उत्तर यही है कि क्षत्रियकुण्डपुर वैशाली का ही एक भाग-उपनगर था और वैशाली वाणिज्यप्राम में बारह वर्षा चातुर्मास्य हुए ही थे जिनसे क्षत्रिय-कुण्ड और ब्राह्मणकुण्ड के निवासियों को भी पर्याप्त लाभ मिल चुका था। इस परिस्थिति में क्षत्रियकुण्ड में जाने आने अथवा वर्षावास करने संवन्धी उहेलों का न होना अस्वाभाविक नहीं है।

- (३) भगवान की दीक्षा के दूसरे दिन को छाक संनिवेश में पारणा करने का उछेल है। जैन सूत्रों के अनुसार को छाक संनिवेश दो थे— एक वाणिज्यगाँव के निकट और दूसरा राजगृह के समीप। यदि भगवान का जन्म-स्थान आजकल का क्षत्रियकुण्ड होता तो दूसरे दिन को छाक में पारणा होना असंभव था, क्योंकि राजगृहवाला को छाक संनिवेश वहाँ से कोई चालीस मील दूर पश्चिम में पड़ताथा और वाणिज्यमामवाला को छाक इससे भी बहुत दूर। इससे यही मानना तर्क संगत होगा कि भगवान ने वैशाली के निकटवर्ती क्षत्रियकुण्ड के हात खण्ड वन में प्रत्रच्या ली और दूसरे दिन वाणिज्यमाम के समीप-वर्ती को छाक में पारणा किया।
- (४) क्षत्रियकुण्ड में दीक्षा ठेकर भगवान ने कर्मारप्राम, कोलाक-संनिवेश, मोराकसंनिवेश आदि में विचरकर अस्थिकप्राम में वर्षा-चातुर्मास्य विताया और चातुर्मास्य के बाद भी मोराक, वाचाला, कनक-खल आश्रमपद और श्वेतविका आदि स्थानों में विचरने के छपरान्त राजगृह की तरफ प्रयाण किया और दूसरा वर्षावास राजगृह में किया था।

चक्त विहार वर्णन में दो मुद्दे ऐसे हैं जो आधुनिक क्षत्रियकुण्ड असटी क्षत्रियकुण्ड नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हैं। एक तो भगवान् प्रथम चातुर्मास्य के बाद श्वेतविका नगरी की तरफ जाते हैं और दूसरा यह कि उधर से विहार करने के बाद आप गंगानदी उतर कर राजगृह जाते हैं।

े खेतिवका श्रावस्ती से किपळवस्तु की तरफ जाते समय मार्ग में

#### XXVIII

पड़ती थी। यह भूमि-प्रदेश कोशल के पूर्वोत्तर में और विदेह के पश्चिम में पड़ता था और वहाँ से राजगृह की तरफ जाते समय वीच में गंगा पार करनी पड़ती थी, यह भी निश्चित है। आधुनिक क्षत्रियकुण्डपुर के आस-पास न तो खेतविका नगरी थी और न चघर से राजगृह जाते समय गंगा ही पार करनी पड़ती थी। इससे ज्ञात होता है कि भगवान की जन्मभूमि आधुनिक क्षत्रियकुण्ड—जो आजकल पूर्व विहार में गिद्धौर स्टेट में और पूर्वकालीन प्रादेशिक सीमानुसार अंगदेश में पड़ता है—नहीं है, किन्तु गंगा से उत्तर की ओर उत्तर विहार में कहीं थी और वह स्थान पूर्वोक्त प्रमाणों के अनुसार वैशाली के निकटवर्ती क्षत्रिय-छण्ड ही हो सकता है।

# (३) भगवान् की केवलज्ञान भूमि —

भगवान् महावीर के जन्मस्थान के संवन्ध में जिस प्रकार गोल-माल हुआ है वैसे ही केवलज्ञान भूमि के विषय में भी अवश्य हुआ है।

भगवान् को जंभियगाँव के पास ऋजुपालिका अथवा ऋजुवालुका नदी के उत्तर तट पर केवलज्ञान हुआ था और वहाँ से आप रातभर चल कर मध्यमापावा पहुँचे थे, जो जंभिया से वारह योजन अर्थात् लगभग भड़तालीस कोस दूर थी।

आजकल भगवान का केवलज्ञानोत्पत्ति स्थान हजारीबाग से पूर्व में पार्श्वनाथ पहाड़ से दक्षिण-पूर्व में दामोदर नदी के किनारे माना जाता है, परन्तु निश्चित रूप से यही स्थान केवल-कल्याणक भूमि है, यह कहना साहस मात्र होगा; क्योंकि दामोदर नदी से पावामध्यमा की दूरी पूर्वोक्त दूरी से वहुत अधिक है।

कुछ विद्वान् आजी नदी को ऋजुवालुका का अपभ्रंश मानकर आजी के निकट स्थित जमगाँव को जंभियगाँव मानते हैं और वहाँ से मध्यमा को लगभग बारह योजन दूर होना वताते हैं, परन्तु यह बात भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि पहले तो 'आजी' यह 'ऋजुवालुका' का अपभ्रंश नहीं, पर इसी नाम की प्राचीन नदी है। जैन सूत्रों में इसका 'आजी' और 'आदी', इन नामों से उद्घेख मिळता है । दूसरा आजी के तट से मध्यमापाना की दूरी अड़ताळीस कोस की नहीं, पर इससे बहुत अधिक है। इस दशा में भगवान के केवळकल्याणक का असळी स्थान निश्चित करना कठिन है।

मगवान् महावीर ने बारहवाँ वर्षाचातुर्मास्य चम्पा में व्यवीत करके चम्पा से विहार कर जॅमियगाँव और वहीं से छम्माणि होकर मध्यमा नगरी पहुँचे थे और मध्यमा से फिर आप जंमियगाँव पधारे थे। इस प्रकार जंभियगाँव, जहाँ पर भगवान् को केवळ्ज्ञान हुआ था, चम्पा और मध्यमापावा के बीच में कहीं होगा। आधुनिक पावापुरी, जो महावीर की निर्वाण भूमि मानी जाती है, वास्तव में मध्यमापावा ही है। यहाँ से पूर्व की तरफ पचास कोस से कुछ अधिक दूर चम्पा पड़ती थी। चम्पा से विहार कर भगवान् ने पहला मुकाम जंभियगाँव में किया और केवळी होने के बाद वहाँ से अड़ताळीस कोस के लगभग दूर अवस्थित मध्यमा पहुँचे थे। इससे हमारा अनुमान तो यह है कि महावीर की केवळ-कल्याणक भूमि जंभियगाँव तथा ऋजुवाळुका नदी चम्पा के पश्चिम प्रदेश में मध्यमा के रास्ते पर कहीं होनो चाहिथे।

# (४) महावीर की निर्वाणभूमि-

भगवान महावीर की निर्वाणभूमि के विषय में हमें कोई संदेह नहों है। भगवान को निर्वाण भूमि वही पावा है जो विहार नगर से आग्नेय कोण में सात मीठ पर पुरी अथवा पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध जैनतीर्थ है। जैन शास्त्रों में इसको मध्यमापावा कहा है, क्योंकि पावा नामक तीन नगर थे—एक गोरखपुर जिला में कुशीनारा के पास जहाँ आज पड़रौना के समीप 'पपडर' नामक गाँव है। दूसरी पावा राजगृह के निकट विहार शहर से दक्षिण-पूर्व में टगमग साढ़े तीन कोस पर अवस्थित महावीर की निर्वाण भूमि के

१ जंबूद्दीवेदीवे मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं गंगा महानदी पत्र महानदीओ समप्पेंति तंजहा—जनणा सरक आदी कोसी मही। (स्थानाङ्ग २।३५१)

विपय

पृष्ठ-संख्या

तीवरा वर्ष २७-२८—मुवर्णखळ की तरफ विहार २७, ब्राह्मण गाँव होकर चम्पा को गये और चातुर्मास्य वहाँ किया २७-२८।

चौथा वर्ष २८-२६—चपा से कालाय, पत्तकालय आदि स्थानों में होते हुए कुमारासनिवेश गये यहाँ गोशालक को पार्श्वापत्य मिले २८-२६, कुमारा से चोराक गये और पकड़े गये २६, चौथा वर्षावास पृष्ठ चम्पा में किया २६।

पाँचवाँ वर्ष २६-३१—दिश्यों के देवल में रात्रिवास २६-३०, कयंगला से आवस्ती होकर हल्द्दुक जाकर हल्द्दुक वृक्ष के नीचे रात्रिनिवास किया जहाँ आग से मगवान के पैर झलस गये ३०, आवचा, चोराय होकर कलंबुका गये जहाँ काल्हस्ती ने बँधवा कर पिटवाया ३०-३१, राद्भूमि में भ्रमण ३१, मलयदेश के भिद्दलपुर में चातुर्मास्य ३१।

छठा वर्ष ३१-३३ — भिंदिलनगरी में कपिल से समागम, जैबूखंड होकर तंत्राय गये जहाँ पार्वापत्य निद्धेण के शिष्यों से गोशालक का मिलना ३१, कूषिय संनिवेश में पकड़ा जाना ३१-३२, गोशालक का जुदा विहार ३२, वैशाली होकर ग्रामाक गये जहाँ विमेलक यस ने मिहमा की ३२, शालिशीर्ष के वाहर कटपूतना का उपसर्ग ३२-३३। छठा वर्षावास मिहया में ३३।

सतर्वा वर्ष ३३—वर्षावास आल्भिया में ३१।

आठवाँ वर्ष ३३-३४-छोहागँछा में गिरफ्तारी ३३-३४, पुरि-पताल होकर राजगृह गमन और आठवाँ वर्षावास राजगृह में ३४।

नवाँ वर्ष ३४-३५-अनार्यदेश में विहार और वर्षावास ३४-३५।

दसवाँ वर्ष ३५-३७ — तेजोलेश्या की साधनविधि ३६, गोशालक का तेजोलेश्या साधन और ३६-३७, वैशाली के वाहर शंख गणराज द्वारा वालकों का उपद्रव निवारण ३७, वाणिज्य के पास नाव द्वारा गंडकी पार करना और नाविक द्वारा रोका जाना ३७, आनन्द अमणोगसक द्वारा ज्ञान समय कथन ३७, दसवाँ वर्षावास आवस्ती में ३७।

ग्यारहवाँ वर्ष ३७-४२—सानुलहिय संनिवेश में भद्र महाभद्रादि प्रतिमा ३७-३८, संगमक देव के उपसर्ग ३८-४०, पोलास चैत्य में ŧ

रात भर में २० उपसर्ग १८, तोसिलगाँव में फाँसी लगाना १६-४०, संगमक का जाना और ग्वालिन वृद्धा के हाथ से षण्मासी तप का पारणा ४०, श्रावस्ती में स्कन्य की मूर्ति द्वारा सत्कार ४०-४१, ग्यारहवाँ वर्षावास वैद्याली में ४१-४१, पूरण श्रेष्ठि के घर चातु-मार्सिक तप का पारणा ४१-४२।

बारहवाँ वर्ष ४२-४५—चमरोत्पात ४२, कौशाम्बी में भिक्षा-विषयक अभिग्रंह और चन्दना के हाथ से उसकी पूर्ति ४१-४४, बारहवाँ वर्षावास चम्पा में ४४, स्वाविदत्त के विविध प्रदन ४४-४५।

तेरहवाँ वर्ष ४५-४७— जंभिय, मिंदिय होकर छम्माणि गये जहाँ गोप ने कानों में काष्ट्रश्रलाकायें ठोंकी ४५, काष्ट्रश्रलाकाओं का निकाबना ४५-४६, तप की संख्या ४६, जभिय गाँव के वाहर भ्रुजुबाछका के तट पर केवल ४७।

## तीसरा परिच्छेद

३ तीर्थंकर जीवन

86-201

प्रथम समवस्य ऋजुवाछका के तट पर ४८, पावामध्यमा के महासेन उद्यान में दूसरा समवस्य ४८-७४, इन्द्रभूति आदि ११ विद्वानों का परिचय ४६-५०, पुनर्जन्म की विद्धि और इद्रभूति गीतम की प्रमण्या ५०-५३, कर्मात्मस्वंध-सिद्धि और अग्निभूति गीतम की प्रमण्या ५०-५३, कर्मात्मस्वंध-सिद्धि और अग्निभूति गीतम की प्रमण्या ५४-५८, द्वेतसिद्धि और आर्यंग्यक्त की दीक्षा ६२-६१, भवान्तर में असहश्योनिसिद्धि और आर्यं सुधर्मा की दीक्षा ६३-६४, बन्धमोक्षसिद्धि और गणधर महिक की दीक्षा ६५-६७, देवलोकसिद्धि और मौर्यंपुत्र की दीक्षा ६७-६६, नरकमतिसिद्धि और सक्ष्मिक की दीक्षा ६६-७१, पुण्यपाप विषयक शंकानिरास और अचलभ्राता की दीक्षा ६१-७१, पुण्यपाप विषयक शंकानिरास और अचलभ्राता की दीक्षा ७१, मौतिकवाद का निरसन तथा मेतार्यं की दीक्षा ७२, मोक्षविषयक शंकानिरास और प्रभास की दीक्षा ७२-७१, मध्यमा के समवस्रण में ब्राह्मणों की दीक्षायें और सपस्थापना ७३-७४, राजग्रह की ओर प्रस्थान और उपदेश ७४, मनुप्यत्व की दुर्लभता ७४, धर्मश्रवण की दुर्लभता ७४, स्वयश्रद्धा और संयमधीर्य

विषय

पृष्ट-संख्या

की दुर्लभता ७६, मुनिषमें के सहात्रत ७६-७७, गृहस्पषमें के द्वादशहत ७७-७८।

चौदहर्वां वर्षं ७६-८१-विदेह भी ओर विद्वार और ऋषभदत्त तथा देवानन्दा भी दीक्षा ७६-८१।

पंदरहर्वों वर्ष ८१-८५-कौशाम्बी के चन्द्रावतरण चैत्य में समवसरण ८१, जयन्ती के प्रश्लोत्तर और दीक्षा ८२-८५।

सोलहर्वां वर्ष ८५-८६-कालविषयक परिभाषा ८५-८६।

सत्रहवाँ वर्षं ८६-६१—धीतमयपत्तन का राजा उदायन ८६, चम्पा से वीतमयपत्तनगमन ६०, स्थलीप्रदेश में अमणों को आहार पानी का कष्ट ६०।

अठारहवाँ वर्ष ६१-६३-पोगाळ परिवाजक की प्रविच्या ६१-६३, चुल्लशतक का आद्धपर्म-स्वीकार ६१।

उन्नीसवाँ वर्ष ६३-१००—राजगृह में २३ श्रेणिकपुत्रों तथा १३ श्रेणिकरानियों की दीक्षार्यें ६१, आर्द्रकगोशाळक संवाद ६४-६७, आर्द्रकमुनि का शाक्यपुत्रीय भिक्षुओं के साथ संवाद ६८-६८, आर्द्रक की ब्राह्मणों के साथ चर्चा ६८-६६, आर्द्रक का सांख्यसंन्यासियों को उत्तर ६६, आर्द्रक का हस्तितापसों के साथ बाद ६६-१००, आर्द्रकमुनि द्वारा पाँच सौ चोरों को प्रतिसोध और हस्ति का शान्त होना १००।

बीसवाँ वर्ष १००-१०३ — आत्मिया में समवसरण, ऋषिमद्र प्रमुख भ्रमणोपासकों की देवों के आयुष्य की चर्चा १०१, कीशाम्बी समवसरण, मृगावती की दीक्षा १०२, विदेह को प्रयाण १०२-१०३।

इक्षीसवाँ वर्ष १०३-१०८, मिथिला, काकंदी, काम्मिल्य होकर पोलासपुर गमन १०३, आजीविकोपासक सहालपुत्र १०३, सहालपुत्र की महावीर का प्रतिबोध १०४-१०६, गोशालक द्वारा सहालपुत्र के सामने महावीर की प्रशंसा १०६-१०८, सहालपुत्र का उचित आचार १०८।

वाईसवाँ वर्ष १०८-१११--पार्कापत्यों के रात्रि-दिन की स्नन-त्तता परीत्तता के विषय में प्रश्न १०८-१०६, लोक-अलोक सादि के पहले पीछे के संबन्ध में प्रश्न ११०-११२, लोकस्थिति के संबन्ध में गौतम के प्रश्न १११-११३। विषय

पृष्ठ-संख्या

तेईसवीं वर्ष ११३-११८-कचंगला के छत्रपलास चैत्य में समवसरण ११३, स्कन्दक प्रवज्या ११३-११८ ।

चौवीसवाँ वर्ष ११६-१२१-- जमाळि का पृथक् विहार ११६, पारवीपत्यों की देशना का समर्थन ११६-१२०।

पचीसवाँ वर्ष १२१—चम्या में श्रेणिकपीत्र पद्म आदि १० राजपुत्रों की दीक्षा १२१।

छुज्बीसवाँ वर्ष १११-१२—कृणिक की वैद्याली पर चढ़ाई १२१-१२२, भगवान् का चम्पा की तरफ विद्यार और काळी आदि श्रेणिकपत्नियों की दीक्षा १२२।

सत्ताईसवाँ वर्ष १२२-१४३—मिथिला से आवस्ती को विहार १२२-१२३।

गोशालक प्रकरण १२३-१३ । गोशालक और उसकी उत्पत्ति
१२३-१२४, गोशालक का अनगार आनन्द द्वारा घमकी मरा संदेश
१२५-१२६, गोशालक का भगवान् के पास आगमन १२७, गोशालक
द्वारा आजीविक मत की निर्वाणगमनपद्धति का निरूपण १२७-१३०
सुनक्षत्र और सर्वातुभूति पर गोशालक का अत्याचार १३०-१३१,
महावीर पर तेजोलेश्या का निष्कल प्रयोग १३१-१३२, निर्मंत्यश्रमणों
की गोशालक के साथ चर्चा १३२, गोशालक का स्वस्थानगमन और
बीमार होना १३३, अयंपुल का गोशालक के पास जाना, गोशालक
के आठ चरिम और आठ जल १३३-१३५, गोशालक की सख्त
वीमारी और मिक्षुसंघ को अतिम आदेश १६५-१३७, आजीविकों
द्वारा गोशालक का श्रतिम संस्कार १३७-१६८। श्रमण भगवान् की
बीमारी और रैवती द्वारा दी गई शोषघ से नीरोगता १३८-१४०)

जमालि का मतमेद १४०-१४३। चम्पा के पूर्णमद्र चैत्य में जमालिका महावीर के सामने निरुत्तर होना १४१-१४२, आवस्ती में ढंक ने साध्वी प्रियदर्शना को समझाया १४३।

अडाईसवाँ वर्ष १४४-१५३। केशी-गीतमं संवाद १४४-१४६, शिवराजिष श्रीर उनका सात समुद्रविषयक शान १४६-१५१, शिव-राजिष की निर्मन्यदीक्षा १५२-१५३, मोका आदि नगरों में विचरने के उपरान्त वाणिज्यमाम में चातुर्मीस्य। विपय

पृष्ट-संख्या

उनतीसवाँ वर्ष १५३-१५६ — आजीविकों के आहेगों के संवन्त में गीतम के प्रश्न १५४-१५५, श्रमणोपासक और आजीविकी-पासक १५५-१५६।

तीसवाँ वर्ष १५६-१६१—शाल महाशाल की प्रमध्या १५६। अमणोपासक कामदेव के दृष्टान्त से अमणनिर्धन्यों को उपदेश १५७, दशाणमद्र की दीक्षा १५७-१५८, पंडित सोमिल की शानगोष्टी १५८-१६१।

इक्तीसवाँ वर्ष १६१-१६४ । श्रमणोपासक अम्मड परित्राजक १६१-१६३, काम्पिल्य से वैशाकी को १६४ ।

वत्तीषवाँ वर्ष १६४-१६६-पादवाप्तय गांगिय की प्रश्नपरंपरा १६४-१६६ ।

तेतीसवाँ दर्ष १६६-१७१—अन्यतीर्थिकों की मान्यता के संवन्य में गौतम के प्रदन १६७, श्रुत और शील की श्रेष्ठता के विषय में प्रदन १६७, जीव और जीवात्मा के विषय में प्रदन १६७-१६८, केवलों की भाषा के संवन्य में प्रदन १६८, पृष्ठचम्पा में गांगिल आदि की दीक्षार्ये १६६, श्रमणोपासक मद्दुक और कालोदायी आदि अन्यतीर्थिकों की तत्त्वचर्चा १६६-१७१।

चीतीसवाँ वर्ष १७२-१८०-पंचास्तिकाय के विषय में अन्य-तीर्थिकों का ऊहापोह १७२, कालोदायी का महावीर के साथ संवाद और प्रवच्या १७२-१७४, इन्द्रभूति गीतम और पार्विपत्य उदक-पेढाल का स्वाद १७४-१८०, अनगारों का विपुलाचल पर अनशन १८०।

पैतीसवाँ वर्ष १८०-१८३—वाणिल्यमाम में सुदर्शन श्रेष्टी की प्रम्लया १८१-१८२, श्रमणोपासक आनन्द का अवधिज्ञान और गौतम का मिथ्या दुष्कृत १८२-१८३।

छुचीसवाँ वर्ष १८३-१८५—साकेत नगर में कोटिवर्ष के किरातराज की निर्मन्थप्रमज्या १८३-१८५, किपिल्य आदि में विहार १८५।

क्तीसवाँ वर्ष १८५-१६०—अन्यतीर्थिकों के आद्तेपक प्रश्न १८५-१८७, अनगार कालोदायी के प्रश्न १८८-१६०। (१) अशुम-कर्म-करण विषय में १८८-१८६, (२) अग्निकाय के आरम के १८६ और (३) अवित्त पुहलों के प्रकाश के विषय में १८६-१६०। अद्तीसवाँ वर्ष १६०-१६४—अन्यतीर्थिकों की मान्यताओं के संबन्ध में गौतम के प्रस्ति १८०-१६३, (१) कियाकाल और निष्ठाकाल के विषय में १६०, (२) परमाग्रुओं के सयोग-वियोग के संबन्ध में १६०, (३) भाषा के भाषात्व के संबन्ध में १६१, (४) किया की दुःखात्मता के विषय में १६१, (५) दुःख की अकृत्रिमता के विषय में १६१, भगवान् के उत्तर १६१-१६२, एक समय में दो कियाओं के विषय में १६२, अचलभ्राता और मेतार्थ का निर्वाण १६४।

उनचालीसवाँ वर्ष १६४-१६५-मणिनाग चैत्य में गौतम के के ज्योतिषविषयक प्रका १६५।

चाळीसवाँ वर्ष १६५—विदेह में विहार और अनेक प्रभव्यार्थे १६५।

इकतालीसवाँ वर्ष १६५-२००—महाशतक को चेतावनी १६५-१६६, राजग्रह के उष्णजलहद के विषय में गौतम के प्रका १६७, आयुष्य कर्म के विषय में १६७-१६८, मनुष्यलोक की मानववस्ती के सबन्ध में १६८, मुख अथवा दुःख के परिमाण के विषय में १६८-१६६, एकान्त दुःखवेदना के संबन्ध में १६६-२००।

वयालीसवाँ वर्षं २००-२०७—दुष्यमदुष्यम काल का भारत-वर्ष और उसके मनुष्य २००-२०२, अपापा के उद्यान में कालचक्र और तारकालीन जनसमान का स्वरूपवर्णन २०२-२०६, हस्तिपाल की रन्जुगसभा में भगवान् की अन्तिम देशना और निर्वाण-प्राप्ति २०६-२०७।

## परिशिष्ठ खण्ड

## प्रथम परिच्छेद

शिष्य संपदा

288-220

इन्द्रभूति गौतम २११-२१६, अग्निभूति गौतम २१६, वायु-भूति गौतम २१३-२१४, आर्यव्यक्त २१४-२१५, सुघर्मा २१५-२१६ महिक २१६, मौर्यपुत्र २१६-२१७, अकृपिक २१७-२१८, अचल- विपय

पृष्ठ-संख्या

भ्राता २१८-२१६, प्रमास ११६-२२०, एकादश गणधर-कोष्ठक २२०।

## द्वितीय परिच्छेद

प्रवचन

२२१-२४३

- (१) सामान्य उपदेश २२१, श्राहमविषयक मिन्न-भिन्न कल्पनायें २२१-२२२ लोकविषयक दार्शनिकों की कल्पनायें २२२।
- (२) नियतिवादियों का खंडन २२२, अज्ञानवादियों का खंडन २२३-२२४, कियावादी-वीदमत का खंडन २२५।
- (३) भोजनदोघों से कर्मबन्च २२५, जगत् की उत्ति के संबन्ध में विविध कल्पनार्थे २२५-२२६, आजीविकों की आत्मा के विषय में मान्यता २२६।
- (४) घर्मभुत, अमणघर्माचरण का सामान्य उपदेश २२७-२३०, दार्शनिकों की मूल शाखायें—कियाबाद, अकिया-वाद, विनयवाद और अशानवाद २३०-२३२, पुण्डरीक दृष्टान्त २३२-२३४, दार्शन्तिक स्वरूप तलीवतच्छ्ररीरवादी, पाञ्चमहाभूतिक, वृंद्रवरकारणिक तथा नियतिवादी नामक चार पुरुषजात का निरूपण २३४-२३६, पुण्डरीक का उद्धारक भिक्ष २३६-२४३।

## वृतीय परिच्छेद

भगवान् महावीर के पूर्वभव

288-248

पहला कौर दूसरा भव — बलाघिक की कथा २४४। तीसरा लीर चौथा भव — मरीचि की कथा २४५-२४६। पाँचवाँ भव — कौशिक ब्राह्मण और आन्तरभव २४६। छठा और सातवाँ भव — पुष्यमित्र और सौधर्मदेव २४७। आठवाँ और नवाँ भव — अग्नि खोत और ईशानदेव २४७। दसवाँ और नवाँ भव — अग्नि सूत और सनत्कुमारदेव २४६। बारहवाँ और तेरहवाँ भव — भारद्वाल और माहेन्द्रदेव २४७। चौदहवाँ और पन्द्रहवाँ भव — स्थावरद्विल और ब्रह्मदेव २४७। चौदहवाँ और पन्द्रहवाँ भव — स्थावरद्विल और ब्रह्मदेव २४७। चौठहवाँ और सन्द्रहवाँ भव — विश्वभूति की कथा २४८-२५०। अठारहवाँ और उन्नीसवाँ भव —

विषय

पृष्ट-संख्या

त्रिष्ठिकी कथा २५०-२५३ | बीसवाँ, इक्कोसवाँ और बाईसवाँ भव-- २५३ | तेईसवाँ और चौबीसवाँ भव-- प्रियमित्र और देव २५३ | पचीसवाँ और छब्बीसवाँ भव-- नन्दन मुनि की कथा २५३-२५४ | सताईसवाँ भव-- महावीर २५४ |

# चतुर्थ परिच्छेद

जमालिप्रवर्तित बहुरत संप्रदाय

२५५-२५८

## पंचम परिच्छेद

**आजीविकमतदिग्दर्शन** 

२५९–२८१

(१) प्रास्ताविक और नामनिरुक्ति २५६-२६१, (२) प्रवर्तक और प्रवर्तनसमय २६१-२६५, (३) वार्मिक आचार २६५-२७०, (४) धार्मिक तथा दार्धनिक सिद्धान्त २७०-१७५, आजीविक और दिगम्बर २७५-२७६, आजीविकों का इतिहास २७६-२८२, उपसंहार २८२-२८४।

## पष्ठ परिच्छेद

जिनकल्प और स्थविरकल्प

२८५-३५०

जिनकल्पिक २८५-२८६। स्यविरकल्प २८६-२८८। दिगम्बर स्वाचार्यों का स्यविरकल्प २८८-२८६। मतमेद का श्रंकुर २८६-२६२। मतमेदांकुर की नवपल्लवता १६२-३०१। दिगम्बर संप्रदाय का आदिपुरुष शिवभूति २६३-१६५। औरवर्गिक और आपवादिक लिंग २६६-३००। शिवभूति ने अपवादरूप से वस्त्रपात्र की छूट दी यी ऐसा भगवती-आराधना श्रादि प्राचीन ग्रयों से सिद्ध होता है २६८-३०१। मतमेद का परिणाम ३०१, शिवभूति के अनुयायी बाद में यापनीय और खमण कहलाये ३०१-३०१, कुन्दकुन्द, देवनन्दी आदि की नई परम्परा ३०२-३०७, महारक देवसेन के मत से द्वेताम्बरोत्पिच ३०७-३०६। पं० वामदेव के विचार से द्वेताम्बरोत्पिक ३०६-३१०। मह्याहु के दक्षिणापय में जाने और द्वेताम्बरमतोत्पिक की दिगम्बरोक्त कथा ३१०-३१४। दिगम्बरोक्त दन्तकथाओं की मीमांसा ३१४-३१८, इवेताम्बर वा दिगम्बरोक्त दन्तकथाओं की मीमांसा ३१४-३१८, इवेताम्बर वा दिगम्बरोक्त दन्तकथाओं की मीमांसा ३१४-३१८, इवेताम्बर वा दिगम्बरोक्त वा दिगम्बराक्त वा दिगम्बरोक्त वा दिगम्बराक्त वा दिगम्बरक्त वा दि

विषय

पृष्ट-संख्या

म्बरों के संबन्ध में आधुनिक विद्वानों के विचार ३१८-३२१, इवेताम्बर-समदाय की प्राचीनता ३२१-३२७, आधुनिक दिगम्बर जैनपरम्परा की अर्वाचीनता ३२७-१६२, इवेताम्बर जैन-आगम और दिगम्बर ग्रन्थ ३३२-३३५, पहले दिगम्बर इवेताम्बरमान्य श्रागमों को मानते ये ३३५-३३६, भगवतीआराबना, मूलाचार श्रादि प्राचीन दिगम्बरमन्थ इवेताम्बरमान्य आगमों के आधार पर बने हैं ३६६-३४५, दिगम्बरमन्थों के लिखने की कथा ३४५-३४७, उप-

विहारस्थल-नामकोष शब्दार्नुक्रमणिका ३५

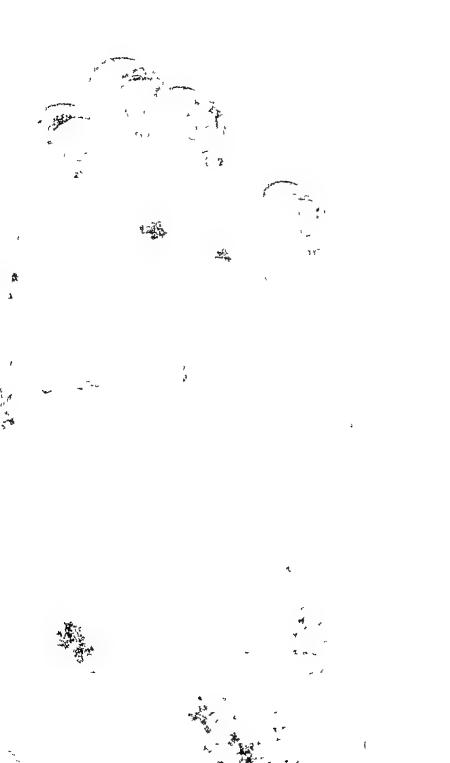

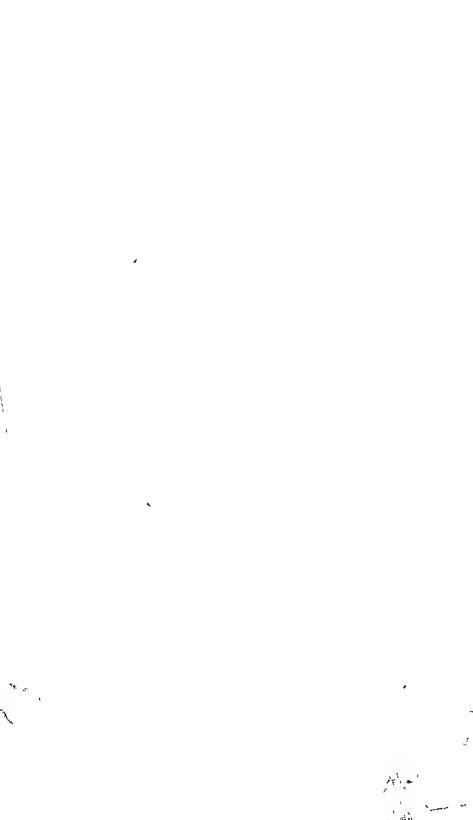

## प्रथम परिच्छेद

### मृहस्या जीविन्

भारतवर्ष का जन-समाज धार्मिक आडम्बरों में बहुत फँस चुका

्या, परन्तु धर्म के मौलिक तत्त्व प्रतिदिन तिरोहित होते जा रहे

थे। मूल वैदिक धर्म 'श्रौत धर्म' के नाम से प्रसिद्ध

तिरह्मित था, उपनिषदों का अध्यात्मवाद और किपल ऋषि का

परिस्थिति

तापत्रयनिवृत्ति का उपदेश शुक्रपाठ की तरह रटा जाता

या पर व्यवहार में इन सिद्धान्तों का बहुत कम उपयोग होता था। आहम्बरपूर्ण यहाकियाओं की विधि में ही वैदिक धर्म की परिसमाप्ति मानी जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही तत्काळीन वैदिक धर्म के अधिकारी थे और वे ही अपने लिए 'द्विज' शब्द का उपयोग कर सकते थे। शूद्र और अन्त्यज जातियाँ यद्यपि प्रतिदिन सभ्यता और धार्मिकता के निकट पहुँच रही थीं तथापि वैदिक धर्माचार्य उनके लिए हद्दतापूर्वक धर्म के द्वार बन्द किए हुए थे ।

इस वैदिक कियाकाण्ड के युग ने जैनधर्म पर बड़ा भारी असर

 <sup>&</sup>quot;अथ हास्य वेदमुपश्य्वतस्रपु जतुभ्या श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो
 यारणे शरीरमेदः ॥" गौतमधर्मस्त्रम् १९५ ।

अर्थ- वेद सुननेवाके श्रुद्ध के कानों में सीसा और लाख भर दिये नायँ। वेद का उचारण करने पर उसकी जीभ काट दी जाय और याद कर छेने पर उसका तरीर काट डालना चाहिये।

<sup>&</sup>quot;न ग्रहाय मर्ति द्यान्नोच्छिष्टं न हिषक्तुतम्।

न चास्योपदिशोद्धर्भं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥१४॥" वासिष्ठधर्मसूत्रम् ।

अर्थ-श्रह्न को बुद्धि न दे, उसे यज्ञ का प्रसाद न दे और उसे धर्म तथा वत का उपदेश मी न दे।

किया। २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के निर्वाण को अभी पूरे दो सौ वर्ष भी नहीं हुए थे फिर भी उनके संघ और धर्म की स्थिति शोचनीय हो गई थी। तत्काठीन वैदिकधर्म की क्रियाओं और आचरणों के भिन्न-भिन्न प्रभावों से जैन संघ किसी अंश तक प्रभावित भी हो गया था, फिर भी श्री पार्श्वनाथ की उपविहारी साधुसंतित अभी अहिसा का रक्षण करने के ठिये कटिबद्ध थी और उसीके उपदेश के प्रभाव से जैन अपना मौठिक स्वरूप टिकाये हुए थे।

समय धर्मभावना का था, परन्तु इस भावना के पोषक धर्माधिकारी वहुत कम रह गये थे। परिणामस्वरूप भावुक भारतवर्षीय प्रजा की धार्मिक भावनायें श्रद्धा, धर्म और सदनुष्ठान के स्थान पर अन्धविश्वास, हिंसा और रूढियों का पोपण कर रही थीं।

यद्यपि भारतवर्ष की धार्मिक प्रवृत्ति उस समय रूढि और आडम्बर का रूप धारण कर चुकी थी, तथापि इसकी तत्काछीन राष्ट्रीय स्थिति बहुत कुछ संतोपजनक थी। अंग, मगध, बत्स, दशाण, अवन्ती, सिन्धु आदि अनेक देश उस समय राजसत्ताक थे तथापि वहाँ की प्रजा अधि-कार-संपन्न और सुखी थी।

काशी, कोसल, विदेह आदि अनेक राष्ट्र प्रजासत्ताक थे। यद्यपि इन देशों में भी कहने मात्र को राजा होते थे तथापि वहाँ की राज्य-ज्यवस्था प्रत्येक जाति के उन चुने हुए नायकों के सुपुर्द होती थी जो 'गणराज' के नाम से पुकारे जाते थे।

देश के शासक प्रत्येक कार्यों में इन गणराजों की सम्मित छेते थे और युद्ध जैसे प्रसंगों में तो राजा छोग इन गणराजों की सछाह के विना एक कदम भी आगे नहीं वढ़ते थे।

विदेह देश की राजधानी 'वैशाली' तत्कालीन प्रसिद्ध और समृद्ध नगरों में से एक थी। मिथिला की चिरसंचित समृद्धि उस समय वैशाली को प्राप्त थी। उसके निवासी वृजिक और विदेह यदि देव थे तो वैशाली उनकी अमरावती थी।

हैह्य वंश के जैन राजा चेटक की छत्र-छाया में वैशाली अपनी इन्नित और ख्याति की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। वैशालों के पश्चिम परिसर में गण्डकी नदी बहती थी। उसके पश्चिम-तट पर स्थित ब्राह्मणकुण्डपुर, क्षत्रियकुण्डपुर, वाणिन्यत्राम, कमरिमाम और कोझाक संनिवेश जैसे अनेक रमणीय उपनगर और शाखापुर अपनी अतुल समृद्धि से वैशाली की श्रीवृद्धि कर रहे थे।

ब्राह्मणकुण्डपुर और क्षत्रियकुण्डपुर क्रमशः एक दूसरे के पूर्व और पश्चिम में थे। इन दोनों के दक्षिण और उत्तर दो-दो विभाग थे। दोनों नगर पास पास में थे। इनके बीच में एक दशान था जो 'बहुसाल चैत्य' के नाम से प्रसिद्ध था।

त्राह्मणकुण्डपुर का दक्षिण-विभाग अर्थात् दक्षिण त्राह्मणकुण्डपुर 'त्रह्मपुरी' कहळाता था । उसमे अधिकांश बस्ती त्राह्मणों को थी ।

दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर के नायक कोडालगोत्रीय ऋषभद्त ब्राह्मण थे। इनकी स्त्री देवानन्दा जालंधरगोत्रीय ब्राह्मणी थी। ऋषभद्त और देवानन्दा भगवान् श्रीपार्श्वनाथ के शासनानुयायी जैन श्रमणोपासक थे।

क्षत्रियकुण्डपुर में करीब ५०० घर ज्ञात-क्षत्रियों के थे जो सब क्षत्रियकुण्डपुर के उत्तर विभाग में अर्थात् उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर में वसे हुए थे।

उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ काइयपगोत्रीय ज्ञातक्षत्रिय थे और ज्ञातक्षत्रियों की अधिकतावाले प्रदेश के सर्वाधिकारसंपन्न स्वामी होने से 'राजा' कहलाते थे।

सिद्धार्थ की रानी त्रिशला वैशाली के महाराज चेटक की बहन वासिष्टगोत्रीया क्षत्रियाणी थीं। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला भी तीर्थंकर श्रीपार्थंनाथ की श्रमणपरम्परा के श्रमणोपासक थे।

जिस परिस्थिति का हमने ऊपर वर्णन किया है उसका समय विक्रम के पूर्व की छठी शताब्दी है।

देवाधिदेव भगवान् महावीर प्राणत नामक कल्प (स्वर्ग) से च्युत होकर (ईसवी सन् पूर्व ६०० आषाढ़ शुक्का पष्ठी की र-च्यवन और जन्म में अवतीर्ण हुए। क्षण भर के छिए जगत् अनिर्वचनीय प्रकाश से उद्योतितहु आ और प्रथिवी हुई से उच्छूसित हो गई। उस रात्रि को देवानन्दा ने हाथी, वैल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, कल्का, पद्मसरोवर, क्षीरसमुद्र, देव विमान, रत्नराशि और निर्धूम अग्नि—ये १४ पदार्थ स्वप्न मे देखे। जागृत होने पर देवा-नन्दा ने ऋषभदत्त से अपने स्वप्न-दर्शन का फल पूछा।

अपनी बुद्धि तथा शास्त्र के अनुसार स्वप्न-दर्शन का फल विचार कर ऋपभदत्त बोले "देवानुप्रिये ! तुमने बड़े शुभ स्वप्न देखे हैं। इन स्वप्नों के फलानुसार हमे ज्ञानी और वेदवेदाङ्गपारंगत पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिये और आज ही से हमारी सर्वतोमुखी उन्नति का प्रारंभ होना चाहिये।"

स्वप्नों का फल सुन कर देवानन्दा परम आनिन्दत हुई। उसने भावी पुत्र और उसकी विशिष्टताओं के संबन्ध में सुन कर आत्म-गौरव का अनुभव किया।

मुख सन्तोष और ज्ञान्ति में क्षणों की तरह दिन बीत रहे थे। स्वप्नदर्शन को ८२ दिवस हो चुके थे और ८३ वें दिन की ठीक मध्यरात्रि के समय देवानन्दा ने स्वप्न देखा कि 'मेरे स्वप्न त्रिशला क्षत्रियाणी ने चुरा लिये।'

जिस समय देवानन्दा ने त्रिशला द्वारा किया गया अपने स्वप्नों का हरण देखा उसी समय त्रिशला ने वे ही चौदह महास्वप्न देखे जो पहले देवानन्दा ने देखे थे।

तीर्थंकरों के जीव अपने पूर्वभवों में, खास कर पूर्व के तीसरे भव में, ऐसी साधना करते हैं कि वीर्थंकर के भव में उनके प्रायः पुण्यप्रकृतियों का ही उदय होता है और इसलिए वे क्षत्रियकुलों में ही जन्म पाते हैं। इस दशा में भगवान महावीर के जीव का देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरण एक आश्चर्यभूत घटना थी।

सौधर्मेन्द्र को पृथिवी पर तीर्थंकर के अवतार से अत्यन्त आनन्द् हुआ । उसने भावी तीर्थंकर की स्तुति की और हरिणेगमेषी नामक देव को बुला कर कहा—देवानुप्रिय ! पृथिवी पर तीर्थंकर का अवतार हुआ यह बड़े आनन्द की बात हुई पर वह अवतार ब्राह्मणकुल में हुआ; क्रिक्स अनहोनी बात है । प्रिय नैगमेषी ! कुछ तीर्थंकर का

Ř.

व्राह्मणकुल में न हुआ, न होगा। इसलिए तुम जाओ और भावी तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को देवानन्दा की कोख से सिद्धार्थ क्षत्रिय की भार्या त्रिशला की कोख में और त्रिशला के पुत्रीरूप गर्भ को देवानन्दा की कोख में रख दो।

इन्द्र की आज्ञा पाकर हरिणैगमेषी देव ने आश्विन बदी त्रयोदशी की भष्यरात्रि में मनुष्य छोक में आकर देवानन्दा तथा त्रिशछा को निद्रावश करके तथा उनके पेट चीर कर उनके गभौं का परिवर्तन कर दिया।

स्वप्नदर्शन के अनन्तर त्रिशला तुरन्त जग पड़ीं और राजा सिद्धार्थं के पास जाकर अपने स्वप्नदर्शन की वात कही। राजा ने अपने बुद्धिनल के अनुसार पुत्रप्राप्तिरूप फल बताया, पर वे खुद ही इन महा खप्नों का विशेष फल जानना चाहते थे अतः इनका आखिरी फलादेश निमित्त-वेत्ताओं के मुख से सुनने का निर्णय किया।

प्रातःकाल होते ही सिद्धार्थ ने अपने सेवकों को बुलाया और आस्थानमण्डप को सजाने तथा अष्टाङ्ग निमित्तवेत्ताओं को बुलाने का आदेश दिया।

हमेशा की अपेक्षा उस रोज राजा कुछ जल्दी उठे थे। प्रात:काछ नित्यकमों से निवृत्त होकर सामन्त-मन्त्रिमण्डल के साथ वे आस्थानमण्डप में आकर सिंहासन पर बैठे। सामन्त-मन्त्री आदि सभी यथास्थान बैठ गये। रानी त्रिशला भी सपरिकर आकर यवनिका के भीतर भद्रासन पर सुशोभित हुई।

राजा का आमन्त्रण पाकर अष्टाङ्गिनिमित्तशास्त्र के पारंगत आठ विद्वान् राजसभा में आये और आशीर्वाद आदि शिष्टाचार के उपरान्त योग्य आसनों पर बैठ गये।

राजा सिद्धार्थ फल-पुष्पादि से अखिल भर कर उठे और वोले— "विद्वानों! गत मध्यरात्रि में मुख की नींद सोती हुई रानी गज, वृषभादि चौदह स्वप्न देख कर जग गई और उसने शेषरात्रि विना सोये व्यतीत की। देवानुत्रिय! इस स्वप्नदर्शन का निश्चित फल क्या होना चाहिये सो शास्त्र के आधार से कहिये।"

स्वप्नपाठकों ने स्वप्न संबन्धी संपूर्ण इकीकत सुन कर उस प्र

विचार किया। देर तक एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके उनका मुखिया वोला—"राजन। वहुत ही शुभ स्वप्नदर्शन है। हमारे स्वप्नशास्त्र में कुल ७२ प्रकार के स्वप्न बताये गये हैं जिनमें से गज, वृषभादि १४ महास्वप्न वे ही भाग्यवती स्त्रियाँ देखती हैं जिनके गर्भ में भावी चक्रवर्ती राजा अथवा धर्मचक्रवर्ती तीर्थं कर का अवतार होता है। रानी ने जो ये महास्वप्न देखे हैं इससे निश्चित ही सवा नौ महीने उपरान्त इनकी कोख से किसी महान् चक्रवर्ती अथवा तीर्थं कर का जन्म होगा।"

यवनिका के भीतर वैठी हुई रानी त्रिशला ने यद्यपि फलादेश अच्छी तरह सुन लिया था फिर भी राजा ने उनके निकट जाकर स्वप्नपाठकों के मुख से सुना हुआ स्वप्न-फल फिर सुनाया। रानी अपने स्वप्नदर्शन का फल सुन कर परम संतुष्ट हुई और वार वार स्वप्नों का ही स्मरण करती हुई अपने स्थान पर गई। राजा ने भी स्वप्नपाठकों को विपुल दान-दक्षिणा देकर विदा किया।

लोक में तीर्थंकरों का अवतार मित, श्रुत तथा अवधि इन तीनों ज्ञानों के साथ ही होता है अर्थात् गर्भावस्था में ही वे विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। गर्भावतार के सातवें महीने में महावीर ने, 'शारीरिक चलन स्पन्दनादि से माता को कष्ट न हो' इस विचार से अपने शरीर का चलनादि विलक्षल वन्द कर दिया। परन्तु माता ने अपने गर्भ की निश्चलता से अमंगल की कल्पना की और सोचा कि गर्भस्थ वालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है। क्षणभर में सारा राजकुटुम्ब गोक सागर में इव गया।

गर्भस्थ वालक ने यह सब अपने ज्ञान से देखा और सोचा-माता-पिता की संतान विषयक ममता बड़ी प्रबल है। अभी जिसका मुँह भी नहीं देखा उसके वियोग की कल्पना से ही वे इस प्रकार अधीर हो उठे हैं। यह सोच कर महावीर ने गर्भावस्था में ही प्रतिज्ञा की कि माता-पिता की जीवितावस्था में मैं प्रव्रज्या ग्रहण नहीं कहूँगा।

जब से भगवान् महावीर राजा सिद्धार्थं के कुल में अवतीर्ण हुए तभी से राजा की राजसत्ता बढ़ने लगी, उनके भाण्डागार धन-धान्य से भरपूर होने लगे और सब प्रकार से ज्ञातवंश की उन्नति होने लगी। इस अभ्युद्य को देख कर सिद्धार्थ और त्रिशला ने निश्चय किया कि 'यह सब वृद्धि हमारे गर्भस्थ पुत्र के पुण्यत्रताप का फल है इसलिये जन्म होने पर हम इस पुत्र का नाम बर्धमान रखेंगे।'

र्ह्सवी सन् पूर्व ५९९ चैत्र सुदी १३ की मध्यरात्रि में रानी त्रिशला की पुण्यकुक्षि से श्रमण भगवान् महावीर का क्षत्रियकुण्डपुर में जन्म हुआ। इस पवित्र आत्मा के प्रादुर्भाव से केवल क्षत्रियकुण्डपुर ही नहीं, क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो गया और राजा सिद्धार्थ ने ही नहीं संसार भर के प्राणिगण ने अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव किया।

जन्म के समकाल ही स्वर्ग के इन्द्रासन कंपित हुए। इन्द्र, देवगण तथा देवकुमारियों ने क्षत्रियकुण्डपुर में आकर इस पवित्र विमूति के जन्मोत्सव का आनन्द लिया।

राजा सिद्धार्थं ने नगर में दस दिन तक उत्सव मनाया। प्रजा के आनन्द और उत्साह की सीमा नहीं रही। सर्वत्र धूम मच गई। सारा नगर उत्सव और आनन्द का स्थान वन गया।

वारहर्षे दिन नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। राजा सिद्धार्थ ने इस प्रसंग पर अपने ज्ञातिजन, कुटुम्ब-परिवार और मित्र तथा स्नेहियों को आमन्त्रित किया और भोजन, ताम्बूछ, वस्त्र, अछंकारों से सब का सत्कार कर उनके आगे अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए राजा ने कहा—"भाइयो, जब से यह बाछक हमारे कुछ में अवतीर्ण हुआ है तब से हमारे कुछ में धन, धान्य, कोश, कोशागार, बछ, परिजन और राज्य की वृद्धि हो रही है तथा सामन्त राजा स्वयं हमारे वश में आ गये हैं। इस कारण हमने पहछे ही निश्चय कर छिया था कि हम इस पुत्र का नाम 'वर्धमान' रक्खेंगे। हमारे वे चिरसंचित मनोरथ आज पूर्ण हुए हैं। हम इस बाछक का नाम वर्धमान रखते हैं।"

कुमार वर्धमान की वाल्यावस्था राजकुमारोचित वैभवसंपन्न थी। यद्यपि राजा सिद्धार्थ का उत्तराधिकारी कुमार निन्दवर्धन था तथापि राजा सिद्धार्थ के लिये कुमार वर्धमान युवराज से भी अधिक थे। स्वप्नपाठकों ने चक्रवर्ती राजा अथवा धर्म-तीर्थंकर होने का जो भविष्य कथन किया था उसे थाद करते हुए सिद्धार्थ और रानी त्रिशला अपने इस छोटे पुत्र को अधिक भाग्यशाली समझते थे। पॉच धात्रियाँ, बालमित्र, नौकर-अनुचर और अन्यान्य सभी सुख साधन वर्धमान के लिए प्रस्तुत किये गये थे।

वर्धमान वाल्यकाल से ही विवेक, विचार, शिष्टता और गाम्भीयीदि अनेक गुणों से अलंकृत थे। अपने इन वृद्धोचित विशिष्ट गुणों से अपने समवयस्क मित्रों को ही नहीं बड़े बड़े समझदार वृद्धपुरुषों को भी चिकत कर देते थे। जातिस्मरणादि अलौकिक ज्ञानों के कारण आप का हृद्य पूर्वभवाभ्यस्त समग्र शास्त्रीय ज्ञान तथा विद्याओं से आलोकित था। यह सब होते हुए भी गम्भीरता के कारण आपकी इन विशिष्टताओं को कोई समझ नहीं पाता था।

यद्यपि कुमार वर्धमान की वाल्यावस्था में अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ हुई तथापि आमलकी क्रीडा और लेखशाला गमन ये दो घटनाएँ विशेष उहेखनीय हैं।

वर्धमान की अवस्था आठ वर्ष से कुछ कम थी। वे अपनी मित्रमण्डली के साथ शहर के वाहर 'आमलकी' नामक खेल खेल रहे थे। उस समय इन्द्र द्वारा प्रशंसित वर्धमान कुमार के बल, ४-आमलकी धेर्य और साहस की परीक्षा करने की इच्छा से एक देव की विकराल सर्प के रूप में वहाँ प्रकट हुआ। और क्रीड़ा- वृक्ष के मूल को लिपट कर फूँकारने लगा। इस दृश्य से वर्धमान के सब मित्र भयभीत हुए पर वर्धमान जरा भी नहीं डरे। वे सर्प की ओर आगे बढ़े और साँप को अपने हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया।

फिर खेळ शुरू हुआ। अव की वार दो दो छड़के 'तिंदूसक' खेळ खेळने छगे। दो दो के बीच खेळ होता और हारने वाला अपनी पीठ पर विजेता को चढ़ा कर दौड़ता। सर्परूपधारी देव समझ गया कि उसकी विभीषिका का वर्धमान पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अव वह किशोररूप धारण करके उनके साथ खेळने छगा। क्षण भर में कुमार-रूपधारी देव अपने हरीफ वर्धमान से हार गया और शर्त के अनुसार वर्धमान कुमार को अपनी पीठ पर छेकर दौड़ने छगा। वह दौड़ता जाता था और अपना शरीर बढ़ाता जाता था। क्षण भर में वह सात ताड़ जितना ऊँचा पिशाच बन गया। वर्धमान ने इस माया को तुरन्त जान लिया और जोर से उसकी पीठ पर एक घूँसा जमा दिया। वर्धमान का वज्रसम मुष्टिप्रहार मायावी देव सह नहीं सका अतः वह सिकुड़ कर अपने खाभाविक रूप को प्राप्त हुआ।

अब देव को विश्वास हो गया कि वर्धमान का साहस और सामर्थ्य सचमुच ही प्रशंसनीय है। वह प्रकट होकर बोला-"वर्धमान! सच- मुच ही तुम 'महावीर' हो। अवस्य ही तुम्हारा साहस और सामर्थ्य इन्द्र की प्रशंसा के योग्य है। कुमार! मैं तुम्हारा परीक्षक बनकर आया था और प्रशंसक बनकर जाता हूँ।"

देव चला गया पर उसके मुख से निकला हुआ 'महावीर' शब्द वर्धमान के नाम का सदा के लिये विशेषण हो गया।

कुमार वर्धमान बाल्यावस्था से ही कैसे गंभीर थे इस बात को समझने के छिये उनके छेखशाला प्रवेश का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है। प-छेखशाला प्रवेश वर्धमान अलौकिक ज्ञान और विद्याओं के प्रकाण्ड विद्यान थे परन्तु इनकी गम्भीरता के कारण उनके माता-पिता तक भी उनकी विद्यता के संबंध में कुछ भी नहीं जान पाये इसी छिये उन्होंने आठ वर्ष पूरे होते ही अपने प्रिय पुत्र को विद्याध्ययन कराने के छिए छेखशाला में भेजने का निश्चय किया और शुभ तिथिकरण-योग में महोत्सवपूर्वक एक विद्यार्थी के रूप में उनहें छेखशाला में भर्ती किया।

ठीक उसी समय स्वर्ग के इन्द्र को इसका पता लगा। वालक वर्धमान की गंभीरता और उनके माता-पिता की मुग्धता को देख कर इन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्काल उसने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में क्षत्रियकुण्डपुर की ओर प्रयाण किया और उस लेखशाला में जाकर वर्धमान से व्याकरण विषयक अनेक प्रश्न पूछे जिनके उन्होंने स्पष्ट और ठीक उत्तर दिए।

कुमार के विद्वत्तापूर्ण उत्तरों से पाठशाला का अध्यापक चिकत हो गया। वह अपने शंकास्थलों को याद कर कुँवर से पूछने लगा। कुँवर ने भी प्रश्नों के होते ही उसकी सब शंकाओं का समाधान कर दिया। अध्यापक के आरचर्य का ठिकाना न रहा। वह आरचर्यपूर्ण दृष्टि से वर्धमान और वृद्ध की तरफ देखने छगा। उस समय वृद्धरूपधारी इन्द्र बोछा—"देवानुप्रिय! इस राजकुमार को तुम साधारण बाछक न समझो। यह बाछक विद्या का सागर और ज्ञान का निधि है। इस का समकक्ष इस देश में तो क्या भारतवर्ष में भी नहीं मिछेगा। सज्जनो! इसे साधारण मनुष्य न समझो। यह ज्ञानी है जो आगे जाकर एक महान् धर्मतीर्थं कर होकर इस भारतवर्ष का उद्धार करेगा।" यह कहकर उसने अपना स्वरूप प्रकट किया और वर्धमान को नमस्कार कर अन्त-धीन हो गया।

अव वर्धमान के माता-पिता और परिजनगण कुमार की विशेपताओं को समझ पाए और उसी क्षण उन्हें वापस अपने घर छे गये।

वर्धमान की वाल्यावस्था व्यतीत होने पर समरवीर नामक एक महासामन्त की पुत्री 'राजकुमारी यशोदा' के साथ उनका ६-विवाह विवाह हुआ और उससे उनके 'प्रियदर्शना' नामक पुत्री भी हुई।

श्वेताम्बर प्रन्यकार महाबीर को विवाहित मानते हैं और उसका मूळ आधार 'कल्पसूत्र' है। उसमें महाबीर की स्त्री और उनकी पुत्री के नामों का उद्धेख मिलता है। कल्पसूत्र के पूर्ववर्ती किसी सूत्र में महाबीर के गृहस्याश्रम का अथवा उनकी भार्या यशोदा का वर्णन हमारे दक्षिगोचर नहीं हुआ।

१ दिगम्बर सप्रदाय महावीर को 'अविवाहित' मानता है जिसका मूल आधार शायद खिताम्बर सप्रदाय सम्मत आवश्यकिन्युंकि है। उसमें जिन पाँच तीर्थकरों को 'कुमारप्रव्रजित' कहा है उनमें महावीर भी एक हैं। यद्यपि पिछले टीकाकार 'कुमारप्रव्रजित' का अर्थ 'राजपद नहीं पाए हुए' ऐसा करते हैं परन्तु आवश्यकिन्युंकि का भाव ऐसा नहीं माल्म होता। निर्युक्तिकार 'प्रामाचार' शब्द की व्याख्या में स्पष्ट लिखते हैं कि 'कुमारप्रव्रजितों को छोड़ अन्य तीर्थंकरों ने भोग भोगे।' (गामायारा विसया ते भुता कुमाररहिएहिं) इस व्याख्या से यह ध्वनित होता है कि आवश्यकिन्युंक्तिकार को 'कुमारप्रव्रजित' का अर्थ 'कुमारावस्था में दीक्षा छेनेवाला' ऐसा अभिप्रेत है। इसी निर्युक्ति अथवा इस पर से बने हुए किसी अन्य दिगम्बर संप्रदायमान्य किसी अन्य प्रन्थके आधार पर दिगम्बर सम्प्रदाय में महावीर के सौमार्य जीवन की मान्यता चळ पड़ी माल्सम होती है।

कुमार वर्धमान स्वमाव से ही वैराग्यशील और एकान्तप्रिय थे। उन्होंने माता पिता के दाक्षिण्य से गृहवास स्वीकार किया। इससे जब वे २८ वर्ष के हुए और माता पिता का देहान्त हो गया तो उनका मन प्रव्रज्या के लिए उत्कण्ठित हो उठा। उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता निन्दिवर्धन और इतर स्वजनवर्ग के आगे अपना मनोभाव प्रकट किया। स्वजनवर्ग ने कहा—भाई, घाव पर नमक न छिड़को। अभी माता-पिता के वियोग का दुःख तो भूले ही नहीं कि तुम भी छोड़ने की बात करने लगे। भाई, जल्दी न करो। अभी कल समय तक ठहरो।

वर्धमान - कब तक ?

स्वजन - कम से कम दो वर्ष तक।

वर्षमान - अच्छा, पर आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरंभ-समारंभ न`करना ।

स्वजनवर्ग ने वर्धमान की बात मंजूर की और वर्धमान गृहस्थ वेप में रहते हुए भी त्यागी जीवन विताने छगे। अपने छिए बने हुए भोजन, पान या अन्य भोगसामग्री का बिछकुछ उपयोग न करते हुए वे साधारण भोजनादि से अपना निर्वाह करने छगे। ब्रह्मचारियों के छिये वर्जित तेछ-फुळेछ, माल्य-विछेपन और अन्य शृंगारसाधनों को उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। गृहस्थ होकर भी वे सादगी और संयम के आदर्श बने हुए शान्तिमय जीवन विताते थे।

महावीर ने २८ वें वर्ष के बाद घर में रह कर दो वर्ष धंयमी जीवन थिताया ऐसे उल्लेख अनेक स्थलों में मिलते हैं और आश्चर्य नहीं यदि उसके भी बहुत पहले से वे ब्रह्मचारी बने हुए हों क्योंकि दीक्षाकाल में या आगे पीछे कहीं भी यशोदा का नामोल्लेख नहीं मिलता। यदि तब तक यशोदा जीवित होती तो महावीर की बहन तथा पुत्री की ही तरह वह भी प्रवज्या लेती अथवा अन्य रूप से उसका नामोल्लेख पाया जाता। संभव है कि यशोदा अल्पजीवी हो और उसके देहावसान के बाद महावीर ब्रह्मचारी रहने से ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हो गये हों और उसी प्रसिद्ध ने कालान्तर में महावीर को 'कुमारप्रवितत' के रूप में प्रसिद्ध किया हो। उन्ले भी हो पर हतना तो निश्चित है कि महावीर के अविवाहित होने की दिगम्बर मंप्रदाय की मान्यता विलक्षल निराधार नहीं है।

अन्तिम वर्ष में वर्धमान ने अपना विशेष छक्ष्य दीन दुखियों के उद्धार में छगाया। प्रतिदिन प्रातःकाछ से ही आप सुवर्णदान करने छगते और पहरभर में एक करोड़ आठ छाख दीनारों का दान कर डाछते। वर्षभर में अरवों सुवर्ण मुहरों का दान कर अन्त में अभिनिष्क्रमण करने का निश्चय किया।

अभिनिष्क्रमण का संकल्प करते ही नौ छोकान्तिक देव वहाँ उपस्थित हुए और वर्धमान के निश्चय का अनुमोदन करते हुए बोले— 'श्रीमन्, तुम्हारी जय हो! कल्याणकारिन्, तुम्हारी जय हो! हे क्षत्रियश्रेष्ठ, तुम्हारा जय-कल्याण हो! हे जगत् के स्वामी, अब आप जल्दी धर्मतीर्थं का प्रवर्तन कीजिये जिससे सर्वजीवों का सुख और कल्याण हो।'

सुवर्ण, रूप्य, धन, धान्य, स्त्री, परिवार, राज्य और राष्ट्र सव प्रतिवन्धों पर से वर्धमान ने मन खींच लिया और मार्गशीर्ष शुक्ता १०मी को दिन के चौथे पहर 'चन्द्रप्रभा' पालकी में बैठ कर राजभवन से निकले। राजकुटुम्ब, राज्याधिकारी, चतुरंगिणी सेना के अतिरिक्त हजारों मागरिकों ने आपका अनुगमन किया।

क्षत्रियकुण्डपुर के वाहर ईशान-दिशा विभाग में 'शातखण्ड' नामक उद्यान था। वर्धमान के दीक्षामहोत्सव का जुळ्स इसी शातखण्ड में पहुँच कर एक अशोक वृक्ष के समीप रुका।

वर्धमान पालकी से उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे वस्नाभूषणों को त्याग कर स्वयं पञ्चमुष्टिक केशलोच किया। एक देवदूष्य वस्न वायें कंबे पर रख कर भावी जीवनचर्या की कठिन प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हुए।

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था। विजय नामक मुहूर्त वर्तमान था। ऐसे मुन्नत दिन के चौथे पहर को वैरागी वर्धमान ने सिद्धों को नमस्कार कर अपने भावी जीवन का दिग्दर्शन करानेवाली यह प्रतिज्ञा की-

भें समभाव को स्वीकार करता हूँ और सर्व सावद्य योग का त्याग करता हूँ। आज से जीवन पर्यन्त मानमिक, वाचिक तथा कायिक सावद्योगमय आचरण न स्वयं कहूँगा, न कराऊँगा और न करते हुए का अनुमोदन करूँगा। पहले के सावद्य आचरण से निवृत्त होता हूँ, उससे घृणा करता हूँ और अपने पूर्वकालीन सावद्यजीवन का त्याग करता हूँ।'

उक्त प्रतिज्ञापूर्वक सर्वविरति-चरित्र को स्वीकार करते ही भगवान् वर्धमान को 'मनःपर्याय' ज्ञान प्राप्त हुआ ।

केशलोच कर देवदृष्य वस्त्र कंघे पर रख कर 'सामायिक' की प्रतिज्ञा करते समय कुमार वर्धमान के पास एक ब्राह्मण आया और आशीर्वाद पूर्वक बोला—'जय हो, राजकुमार की जय हो। आपके सुवर्ण दान ने पृथिवीभर का दारिद्रच दूर कर दिया पर इस भाग्यहीन ब्राह्मण को उससे लाभ नहीं हुआ। मैं परदेश से इसी समय आया हूं, इस गरीब ब्राह्मण पर भी कुछ दया हो जाय।' ब्राह्मण की प्रार्थना पर भगवान ने देवदृष्य के दो दुकड़े कर आधा उसे दे दिया।

# दूसरा परिच्छेद

### ताप्रची-जीवान

राजकुमारोचित सुख-वैभवों में पोसेपले ज्ञातपुत्र वर्धमान ने महा-धीरोचित अन्तिम कोटि की दुष्कर जीवन-चर्या अंगीकार की। राज्य-१-पहला वर्ष वैभव, देश-नगर और कुटुम्ब-परिवार को तृण-(वि॰ पू॰ ५१२-५११) वत् छोड़कर आपने त्यागी जीवन-श्रामण्य को स्वीकार किया और भाई-बंधुओं से अन्तिम विदा हे ज्ञातखण्ड से आगे विहार कर गये।

ज्ञातखण्ड से चलकर एक मुहूर्त दिन शेष रहते भगवान् कमरियाम पहुँचे और रात्रि वहीं विताने के विचार से कायोत्सर्ग में स्थिर हो गये।

संध्या के समय वहाँ एक ग्वाला वैलों के साथ आया और वैलों को वहीं छोड़ गाँव में चला गया। जब वह कार्य से निष्टत हो गाँव से लौटा तो वैल वहाँ नहीं थे। ध्यानिस्थित भगवान के पास जाकर उसने पूछा—'देवार्य! क्या आप जानते हैं कि यहाँ से वैल कहाँ गये हैं।' महा-वीर की तरफ से गोप को कोई उत्तर नहीं मिला। उसने सोचा—देवार्य को माल्यम न होगा। वह चला गया और वैलों की खोज में रात मर जंग़ल में भटकता रहा पर उसे वैल न मिले।

सारी रात घूमिफर कर ग्वाला रात्रि के अन्तिम भाग में वहाँ छौटा तो भगवान् के निकट वैल वैठे देखकर वह महावीर पर झला कर बोला— 'वैलों की वात जानते हुए भी तुमने मुझे सारी रात भटकाया है' और हाथ में रास लिए वर्धमान को मारने के लिए दौड़ा पर उसके पाँच वहीं स्तव्ध हो गये। उसी समय वहाँ इन्द्र प्रकट होकर वोला—'दुरात्मन्! तुझे इतना भी मालूम नहीं कि ये राजा सिद्धार्थ के दीक्षित पुत्र वर्धमान हैं।' इसके पश्चात् भगवान् को वन्दन कर इन्द्र ने कहा—'भगवन्! वारह वर्ष तक आपको विविध उपसर्ग होनेवाले हैं अतः आज्ञा दीजिये कि तबतक मैं आपकी सेवा में रहकर कष्ट निवारण किया करूँ।

इन्द्र की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा— देवेन्द्र ! यह कभी नहीं हुआ और न होगा । अईन्त देवेन्द्र या असुरेन्द्र किसी के सहारे केवळज्ञान नहीं पाते किन्तु अपने ही उद्यम, बळ, वीर्य और पुरुषार्थ से केवळज्ञान पाकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, होते हैं और होंगे ।

दूसरे दिन भगवान् ने कमरियाम से आगे विहार किया और को छाग संनिवेश जाकर 'बहुल' ब्राह्मण के यहाँ ध्रीरान्न से छट्ट तप का पारणा किया।

कोहाग संनिवेश से भगवान ने मोराक संनिवेश की तरफ प्रयाण किया और मोराक के बाहर दूइज्जन्त नामक पाषण्डस्थों के आश्रम में गये। वहाँ का कुलपित राजा सिद्धार्थ का मित्र था और महावीर का पिरिचित। अतः महावीर को देखते ही वह उठा और दोनों ने हाथ मिलाया। कुलपित के आग्रह से उस दिन भगवान वहीं ठहरे। दूसरे दिन चलते समय कुलपित ने कहा—'कुमार! यह आश्रम दूसरे का न समिश्चे। कुछ समय यहाँ ठहर कर इसे भी पिवत्र की जिये। कम से कम आगामी वर्षावास तो यहीं विताने की स्वीकृति दी जिये।'

फुलपित की प्रार्थना स्वीकार कर महावीर वहाँ से विहार कर गये और शीत तथा उष्णकाल आसपास के प्रदेश में व्यतीत कर वर्षा ऋतु के प्रारंभ में फिर उसी आश्रम में पहुँचे और कुलपित के बताये हुए एक झोंपड़े में रहने लगे।

यद्यपि कुळपित के आग्रहवश भगवान् ने वर्षाकाळ आश्रम में शिताना स्वीकार कर िळ्या था पर कुछ समय रहने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि यहाँ पर उन्हें शान्ति न मिलेगी। आप सब तरह से निवृत्ति में रहना चाहते थे परन्तु आश्रमवासियों की प्रवृत्तियाँ उससे विलक्जल विपरीत थीं। जिस झोंपड़े में आपको ठहराया गया था उसका मालिक झोंपड़े की देखभाल और रक्षा के लिये आपको वारवार चेताता और टीका करता पर आप उस और लक्ष्य नहीं देते थे। घास की कमी से गाएँ

झोंपड़े की घास चरा फरतीं और इसकी शिकायत कुछपित तक पहुँचती। एक वार कुछपित खुद भी आपको सूचित करता हुआ वोछा—'कुमार! एक पक्षी भी अपने घोंसछे का रक्षण करता है और तुम क्षत्रियपुत्र होकर भी अपने आश्रय स्थान की रक्षा नहीं कर सकते?'

आश्रमवासियों के इस व्यवहार से वर्धमान का वहाँ से दिल उठ गया। उन्होंने सोचा—'अव मेरा यहाँ रहना आश्रमवासियों के लिये अप्रीतिकर होगा'। इसलिए वर्धाकाल के पंद्रह दिन व्यतीत हो जाने पर भी वहाँ से अस्थिकप्राम की ओर प्रयाण किया और वर्षाकाल वहीं पूरा किया।

उक्त घटना ने महावीर के चित्त पर बड़ा प्रभाव डाला। परिणाम-स्वरूप उन्होंने निम्नलिखित प्रतिज्ञायें कीं—

- (१) अब से अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूँगा।
  - (२) नित्य ध्यान में छीन रहूँगा।
  - (३) नित्य मौन रहूँगा।
  - (४) हाथ में भोजन कहँगा।
  - ( ५ ) गृहस्थ का विनय नहीं करूँगा।

अस्थिकप्राम के परिसर में शूलपाणि नामक व्यन्तर देव का चैत्य था। भगवान वहाँ गये और वहाँ ठहरने के लिये पूजक से आज्ञा माँगी पर पूजक ने यह अधिकार प्राम का वताया। उस समय प्रामजन भी वहीं इकड़े हुए थे। भगवान ने उनसे चैत्य में ठहरने की आज्ञा माँगी तो लोगों ने कहा—'महाराज! आपका यहाँ रहना खतरनाक है। यह शूलपाणि देव कोई साधारण देव नहीं कि आप इसके मंदिर में ठहर कर सकुशल रह सकें। दिन में ही मनुष्य यहाँ रह सकता है, भूल कर भी यदि वह रात को यहाँ रह जाय तो उसकी कुशल नहीं। कोध की प्रतिमूर्ति यह शूलपाणि रात में यहाँ ठहरनेवाले को वड़ी निर्दयतापूर्वक मार डालता है। इस कारण रात्रिवास के लिए आप कोई दूसरा स्थान देखिए।'

ग्रामजनों का अभिशाय सुन कर महावीर ने कहा—'इस वात की तुम फुछ भी चिन्ता न करो। हमें केवल आज्ञा चाहिये।'

इस पर उनमें से एक ने कहा—'आप यहाँ रह सकते हैं। महावीर ने कहा—'मुझे सारे गाँव की आज्ञा चाहिए क्योंकि सारे गाँव का ही इस चैत्य पर स्वामित्व है।'

तव उपिथत जनता ने आज्ञा प्रदान की और आपने चैत्य के एक कोने में जाकर ध्यान छगाया।

सूर्यास्त के पहले-पहले सब लोग वहाँ से चले गये। पूजक ने महावीर से कहा—'देवार्य! अब आप भी जाइये। यहाँ रह कर न्यर्थ प्राणों को संकट में न डालिये।' परंतु महावीर ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पूजक चला गया।

भगवान चैत्य के एक कोने में खड़े ध्यान में मग्न थे। शूलपाणि ने महावीर की इस निर्भयता को धृष्टता समझा। मन ही मन कुढ़ता हुआ वह बोला—'कैसा ढीठ मनुष्य है! गॉववालों ने समझाया, पूजक ने चेताया, फिर भी यहाँ से नहीं हटा! ठीक है। समय होने दो। अभी इसे दिखा दूंगा कि भलेमानसों की बात न माननेवालों की क्या दशा होती है।'

क्षण भर में संध्या हुई और यक्ष ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया। सर्वप्रथम उसने एक अतिभयंकर अट्टहास किया जिसकी आवाज से सारा जंगल गूँज उठा। गाँव में सोते हुए मनुष्यों की छातियाँ घड़कने लगीं और हृद्य दहल उठे पर इस भीपण अट्टहास का भगवान महावीर के चित्त पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वे निश्चल भाव से ध्यान में मग्न रहे। अब शूलपाणि ने हाथी का रूप धारण कर भगवान के शरीर पर दन्तप्रहार किए और पैरों से उन्हें रींदा पर भगवान महावीर को ध्यानच्युत नहीं कर सका। फिर यक्ष ने विकराल पिशाच वन कर तीक्ष्ण नख-दन्तों से उनका शरीर नोंच-नोंच कर फाड़ा पर इस विक्रिया से भी महावीर ध्यान से विचलित नहीं हुए। पिशाच की विभीषिकाओं से कुछ नहीं बना तो शूलपाणि ने विषधर नाग वनकर उनके शरीर के अनेक भागों में डंक मारा पर महावीर के मन की थाह नहीं पाया।

अन्त में शूलपाणि ने अपनी दिव्यशक्ति से उनके शरीर में अनेक

वेदनायें उत्पन्न की और विशेष कर सिर, कान, आँख, नाक, दाँत, नख और पीठ इन सात अङ्गो में । पर क्षमामूर्ति श्रमण महावीर इन सब वेदनाओं को धैर्य्यपूर्वक सहन करते रहे ।

रात भर शूलपाणि ने महावीर को विविध कसौटियों पर कसा पर उन्होंने लेशमात्र भी रंग न वदला। फलस्वरूप देव ने अपनी पराजय स्वीकार की और जिस क्रूर प्रकृति से उसने महावीर का सामना किया था वह प्रकृति उसके हृदय में से सदा के लिये विलीन हो गई। वह शान्त होकर क्षमाशील महावीर के चरणों में गिर पड़ा और अपराध की क्षमा प्रार्थना करता हुआ महावीर की धीरज और क्षमाशीलता के गीत गाने लगा।

उस दिन भगवान् ने पिछली रात में एक मुहूर्त भर निद्रा ली जिसमें उन्होंने निम्नोक्त दस स्वप्न देखे—

- (१) अपने हाथ से ताल पिशाच का मारना।
- (२) अपनी सेवा करता हुआ श्वेतपक्षी।
- (३) सेवा करता हुआ चित्र कोकिल पक्षी।
- (४) सुगन्धित दो पुष्पमालाएँ।
- (५) सेवा में उपस्थित गोवर्ग ।
- (६) पुष्पित-कमलोंबाला पद्म सरोवर।
- (७) समुद्र का पार करना।
- (८) उदीयमान सूर्य की किरणों का फैलना।
- (९) अपनी ऑर्तों से मानुपोत्तर पर्वत का छपेटना, और
- (१०) मेरुपर्वत पर चढ़ना।

रात्रि के समय में शूलपाणि के अट्टहास को सुनकर प्रामवासियों ने देवार्य के मारे जाने का अनुमान किया और पिछली रात को जब यक्ष ने गीत गाये तो लोगों ने निश्चय कर लिया कि देवार्य को मार कर वह यक्ष खुशी मना रहा है।

अस्थिकग्राम में एक उत्पल नामक निमित्तवेत्ता विद्वान रहता था जो किसी समय पार्श्वनाथ की परम्परा का जैन साधु था और वाद में गृहस्थ वनकर निमित्त ज्योतिप से अपनी जीविका चलाता था। क्त्मल ने जब सुना कि शूल्पाणि के ज़ैत्य में ठहरे हुए देवार्य नव-प्रव्रजित भगवान् वर्धमान हैं तो उसे बड़ी चिन्ता हुई और अमंगल कल्पनाओं में सारी रात पूरी कर सूर्योदय होते ही पूजक इन्द्रशर्मा और अन्य अनेक ग्राम के लोगों के साथ वह देवार्य का पता लेने शूल्पाणि के चैत्य में गया। वहाँ पहुँचते ही उत्पल्जने देखा कि महावीर के चरणों में पुष्प गन्धादि द्रव्य चढ़े हुए हैं। इस दृश्य से उत्पल्ल और ग्रामजन के हुष का पार नहीं रहा। हुषीवेश में गगनभेदी नारे लगाते हुए वे सब भगवान् के चरणों में गिर पड़े और कृतज्ञता प्रकाश करते हुए बोले-'बहुत अच्छा हुआ जो देवार्य ने अपने दिव्य आत्मवल से कूर यक्ष को शान्त कर दिया।'

भगवान् के स्वप्नों का फछादेश कहता हुआ उत्पल वोला-'भगवन्। पिछली रात को आपने जो स्वप्न देखे हैं उनका फल इस प्रकार होगा-

- (१) आप मोहनीय कर्म का जल्दी नाश करेंगे।
- (२) ग्रुक्क ध्यान आपका साथ न छोड़ेगा।
- (३) आप विविध ज्ञानमय द्वादशाङ्ग श्रुत की प्ररूपणा करेंगे।
- (8) 3
- ( ५ ) श्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविकात्मक संघ आपकी सेवा करेगा।
- (६) चतुर्विध देवनिकाय आपकी सेवा में उपस्थित होगा।
- (७) संसार समुद्र को आप पार करेंगे।
- (८) आपको केवलज्ञान उत्पन्न होगा।
- (९) स्वर्ग मर्त्य और पाताल तक आपका निर्मल यश फैलेगा, और
- (१०) सिंहासन पर वैठकर आप देव और मनुष्यों की सभा में धर्मप्रज्ञापना करेंगे । इस प्रकार आपके ९ स्वप्नों का फल तो मैंने समझ लिया पर चौथे स्वप्न में आपने जो सुगन्धित पुष्पमाला-युग्म देखा उसका फल मेरी समझ में नहीं आया।'

चतुर्थं स्वप्न का फल वताते हुए भगवान् ने कहा-'उत्पल ! मेरे चतुर्थं स्वप्नदर्शन का फल यह होगा कि सर्वविरित और देशविरितिरूप द्विविध धर्म का मैं उपदेश करूँगा।' ्यह प्रथम वर्षी-चातुर्मास्य भगवान् ने १५-१५ उपवास की आठ तपस्याओंसे पूर्ण किया।

मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को भगवान् ने अस्थिकप्राम से वाचाला की तरफ विहार किया। वीच में मोराक सिन्ननेश के उद्यान में कुछ समय तक ठहरे पर वहाँ पर इनके तप, ध्यान और ज्ञान र-दूसरा वर्ष की प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि दिन भर वहाँ लोगों का मेला सा रहने लगा। ध्यानपरा-यण महावीर के लिये यह लोगों का जमघट असहा हो गया। दूसरी तरफ वहाँ के रहनेवाले 'अच्छंदक' नाम के पापण्ड लोग भी, जो ज्योतिप निमित्त आदि से अपना निर्वाह चला रहे थे, महावीर की इस ख्याति और प्रशंसा से जलते थे और महावीर को अन्यत्र जाने की प्रार्थना करते थे। इस परिस्थिति में वहाँ अधिक रहना अनुचित समझ कर भगवान् आगे वाचाला की तरफ विहार कर गये।

याचाला नामक दो संनिवेश थे—एक उत्तर वाचाला और दूसरा दक्षिण वाचाला। दोनो संनिवेशों के बीच में सुवर्णवालुका तथा रूप्य-वालुका नाम की दो निद्याँ वहती थीं। भगवान् महावीर दक्षिण वाचाला होकर उत्तर वाचाल को जा रहे थे तब उनका दीक्षाकालीन आधा देवदूष्य भी सुवर्णवालुका के तट पर गिर गया। भगवान् उसे वहीं छोड़कर आगे चले गये और वाद में कभी वस्त्र ग्रहण नहीं किया।

उत्तर वाचाला के दो मार्ग थे—एक कनकखल आश्रमपद के भीतर होकर जाता था और दूसरा उसके वाहर से होकर। भीतरवाला मार्ग सीधा होने पर भी भयंकर और उजड़ा हुआ था और वाहर का मार्ग लम्बा और टेढ़ा होने पर भी निर्भय। भगवान ने भीतर के मार्ग से प्रयाण किया भगवान अभी थोड़े ही कदम आगे वढ़े थे कि गोपालों ने उन्हें चेताया। वे वोले—'देवार्य! यह मार्ग निरापद नहीं है। इसमें एक अति-भयंकर दृष्टिविष सर्प रहता है जो अपनी विपज्वालाओं से मुसाफिरों को जलाकर भस्म कर देता है। यही कारण है कि यह मार्ग सीधा होते हुए भी उजड़ा हुआ है। आप इसे छोड़िये और वाहर के मार्ग से जाइये। महावीर ने हितचिन्तकों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसी मार्ग से चलते हुए वे उस सर्प के बिल के समीप यक्ष के देवालय में जाकर ध्यानारूढ़ हो गये।

सारा दिन आश्रमपद में घूम-फिरकर सर्प जब अपने स्थान पर आया तो उसकी नजर ध्यानस्थित भगवान के ऊपर पड़ी। वह चिकत होकर सोचने छगा कि बहुत समय से निर्जन इस वन में यह मनुष्य कैसे आ गया है ? उसने अपनी विषमय दृष्टि उन पर फेंकी। साधारण मनुष्य एक ही दृष्टिनिपात से जलकर खाक हो जाता पर महावीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तीसरी बार भी सर्प ने अपनी विषपूर्ण दृष्टि महावीर पर फेंकी फिर भी उसका कोई फल नहीं हुआ। अब सर्प के कोध का पार नहीं रहा। वह बड़े जोरों से उन पर अपना और पाँव के अगूठे में काटा। मूर्चिछत देह उसके ऊपर न गिरे इस भय से एक ओर हट गया और स्थिरदृष्टि से उनके मुख के भाव देखने छगा। देर तक देखने के बाद उसने निश्चय किया कि इनकी शान्ति तथा स्थिरता में कोई चलन नहीं हुआ।

सर्प ने दूसरी और तीसरी वार पूरी ताकत से आक्रमण किया पर परिणाम वही रहा जो पहले था। अब सर्प को निश्चय हो गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह स्थिरदृष्टि से भगवान के मुख की तरफ देखने लगा। ज्यों ज्यों वह उनकी मुखमुद्रा को निहारता था त्यों त्यों प्रशमरसपूर्ण भगवान की दृष्टि में चमकती हुई शान्ति और क्षमा की ज्योति से उसकी ऑखें चौंधिया रही थीं। इसी समय महावीर ने ध्यान समाप्त कर उसे संबोधित किया—"समझ ! चण्डकौशिक समझ !!"

भगवान् के इस वचनामृत से सर्प का क्रूर हृदय पानी पानी हो गया। वह शान्त होकर सोचने लगा—'चण्डकौशिक यह नाम मेंने कहीं सुना हुआ है।' उहापोह करते करते उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। किस प्रकार उसका जीव पूर्व के तीसरे भव में इस आश्रमपद का 'चण्डकौशिक' नामक कुलपित था, किस प्रकार वह उद्यान को उजाड़नेवाले राजपुत्रों के पीछे दौड़ा, किस प्रकार दौड़ता हुआ गहें में गिर कर मरा और पूर्व संस्कार वश भवान्तर में इस उद्यान में सर्प की जाति में उत्पन्न होकर इसका रक्षण करने लगा इत्यादि सब वातें उसको

याद आ गईं। वह विनीत शिष्य की तरह भगवान् महावीर के चरणों में जा पड़ा और पाप का पश्चात्ताप करते हुए उसने अपने वर्तमान पाप-मय जीवन का अन्त करने के लिये अनशन कर लिया। भगवान् भी वहीं ध्यानारूढ रहे।

पन्द्रह दिन के अनशन के उपरान्त देह छोड़ कर चण्डकौशिक ने स्वर्ग प्राप्त किया और भगवान् ने आगे विहार किया। उत्तर वाचाला में जाकर महावीर ने नागसेन के घर १५ उपवास का पारणा किया।

उत्तर वाचाला से भगवान् सेयंविया की ओर गये। यहाँ पर राजा प्रदेशी ने आपका बहुत ही आदर-सत्कार किया।

सेयंविया से भगवान् सुरिभपुर को जारहे थे। मार्ग में प्रदेशी राजा के पास जाते हुए पाँच नैयक राजा मिले। इन्होंने भगवान् का बड़ा आदर सत्कार किया।

सुरिभपुर और राजगृह के वीच में गंगा नदी पड़ती थी। भगवान् नाव पर चढ़े। दूसरे भी अनेक मुसािफर नाव में बैठे थे जिनमें खेमिल नामक एक नैमित्तिक भी था। नाव के आगे चलते ही दाहिनी तरफ से घोर उल्लंक ध्विन हुई जिसे सुन कर खेमिल बोला—'यह बड़ा अपशकुन है। माल्हम होता है कि हम सब पर प्राणान्तिक कप्ट आनेवाला है पर इन महात्मा पुरुप के प्रभाव से हम वाल-बाल बच जायेंगे।'

नाव का गंगा के मन्यभाग में पहुँचना ही था कि वहाँ एक वड़ा भारी ववंडर आया। वाँसों पानी उछलने लगा। नाव हिलोरें खाने लगी और यात्रिजन अपने अपने इष्टदेनों और इष्टजनों को याद कर चिलाने लगे। वड़ी दिल दहलानेवाली घटना थी। सबके हृद्य धड़क रहे थे। पर इस उत्पात के समय भी भगवान महावीर नाव के एक कोने में निधल भाव से वैठे हुए ध्यान में मग्न थे।

कुछ समय के बाद तूफान शान्त हुआ। नाव किनारे छगी। यात्री छोग नया जन्म मानते हुए नाव से जल्दी जल्दी उतरने छगे। भगवान् भी नाव से उतरे और गंगा के पुछिन में चलते हुए थूणाक संनिवेश के परिसर में जाकर ध्यानारूड हो गये।

थोड़ी देर के वाद 'पुप्य' नामक एक सामुद्रिक शास्त्री उस रास्ते से

गुजरा और गंगा के पुलिन में पड़े हुए महाघीर के पदिचहों को देख कर चिकत हो गया और मन में सोचने लगा—'सचमुच आफत का मारा कोई चक्रवर्ती इस रास्ते से अकेला पैदल ही गया है। में जाकर इसकी सेवा करूँ तािक भविष्य में जब इसे चक्रवर्ती पद मिले तो मेरे भी भाग्य खुल जायँ।' पुष्य भगवान की पदपंक्ति का अनुसरण करता हुआ थूणाक के परिसर में पहुँचा तो उसकी दृष्टि ध्यानावस्थित महावीर पर पड़ी। भगवान को देखते ही वह निराश होकर बोला—'आज तक में समझताथा कि सामुद्रिक शास्त्र सच्चा है पर अब मेरा विश्वास उठ गया। शास्त्र में कहा है कि ऐसे रेखाङ्कित पादतल जिसके हो वह अवश्य ही चक्रवर्ती होता है पर आज में अपनी ऑखों से देख रहा हूं कि ऐसी रेखाओं वाला मनुष्य भी भिक्ष बन कर वन वन भटक रहा है!'

पुष्य का शास्त्र से विश्वास उठ चुका था और शायद वह अपने प्रन्थों को जलशरण भी कर देता पर इसी समय उसके सुनने में आया कि जिनके विषय में वह ऊहापोह कर रहा है वे कोई सामान्य भिक्ष नहीं हैं। ये भावी तीर्थं कर हैं जो चक्रवर्ती और स्वर्ग के इन्द्रों के भी पूजनीय हैं। तब वह शान्त हो गया।

थूणाक से विहार करते हुए महावीर राजगृह पहुँचे और नगर की बाहिरिका (उपनगर) नालन्दा में एक तन्तुवायशाला में जाकर वर्षावास किया। इसी तन्तुवायशाला में गोशालक नामक एक मंखजातीय युवा भिक्षु भी वर्षा चातुर्मास्य वितान के लिये ठहरा हुआ था।

इस चातुर्मास्य में भगवान् मासक्षपण के अन्त में आहार छेते थे।
महावीर के इस तप, ध्यान और अन्य गुणों से गोशालक बहुत प्रभावित
हुआ और उसने महावीर का शिष्य- होने का निश्चय कर लिया। वह
भगवान् के पास आकर बोला—'भगवन् ! मैं आपका शिष्य होना चाहता
हूँ। पर महावीर ने उसकी इस प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया।

कार्तिक पूर्णिमा के दिन भिक्षाचर्या को जाते हुए गोशालक ने पूछा—'आज मुझें भिक्षा में क्यामिलेगा ?' भगवान् ने उत्तर दिया— 'कोदों के तन्दुल, खट्टी छाछ और एक कूट रुपया।' गोशालक को भगवान की सविष्यवाणी झूठी ठहराने की सूझी और उस रोज वह धनाट्य छोगों के घरों में ही भिक्षा के लिए गया परन्तु संयोगवश उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। अन्त में दोपहर के बाद उसे एक कर्मकार ने कोदों के तन्दुल और खट्टी छाछ का भोजन कराया और एक सपया दक्षिणा में दिया जो परखाने पर कूट निकला।

गोशालक के मन पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके परिणामस्वरूप वह नियतिवाद का कायल हो गया और कहने लगा— "होनी कभी टल नहीं सकती। जैसा होने वाला होता है वैसा पहिले ही से नियत रहता है।"

वर्षा चातुर्मास्य समाप्त होते ही भगवान् ने नालंदा से विहार किया और राजगृह के समीप कोल्लाग संनिवेश में जाकर बहुल ब्राह्मण के यहाँ अन्तिम मासक्षपण का पारणा किया। इसके पहले के तीन मास- क्ष्पणों के पारणे आपने राजगृह में ही किये थे।

नालन्दा से भगवान ने विहार किया। उस समय गोशालक भिक्षाटन करने गया था। भिक्षाचर्या से निपट कर शाला में आया तो भगवान दृष्टिगोचर नहीं हुए। उसने सोचा कि वे बस्ती में गये होंगे। वह फिर नगर में गया और राजगृह का एक एक मुहला और एक एक गली खोज डाली पर महावीर का कहीं पता न लगा। अव उसने सोचा कि देवार्य कहीं वाहर चले गये हैं। वह लौट कर अपने निवास स्थान पर आया और जो कुछ अपने पास आजीविका के साधन थे बालाणों को अपण कर दिए और आप सिर मुंद्वा कर महावीर की खोज में निकल पड़ा।

राजगृह के शाखापुरों में ढूँढता हुआ मंखलिपुत्र कोझागसंनिवेश पहुँचा। उसने वहाँ एक तपस्वी की तपस्या और उन्हें पारणा कराने के फल की चर्चा सुनी तो सोचा कि ये वार्ते देवार्य के सिवा अन्यत्र नहीं घट सकतीं, अवश्य ही देवार्य यहाँ होने चाहियें। वह गाँव में जा ही रहा था कि भगवान गाँव के भीतर से छीटते हुए उसे रास्ते में मिछ गए। गोशालक ने नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर वोला—'भगवन! भाप मेरे घर्माचार और मैं आपका शिष्य।' गोशालक की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान् ने कहा—'अच्छा।'

को हाग से भगवान गोशालक के साथ सुवर्णखल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जगह ग्वालों की टोली मिली जो हॉड़ी में खीर

पका रही थी। गोशालक बोला—देखते हैं, ३-तीसरा वर्ष
भगवन्! ग्वाले सीर पका रहे हैं! जरा ठहर
जाइये। हम भी यहाँ भोजन करके चलेंगे।

भगवान् ने कहा—यह खीर पकेगी ही नहीं। बीच में ही हॉडी फट कर गिर जायगी।

गोशालक ने ग्वालों से कहा—सुनते हो । ये त्रिकालज्ञानी देवार्थ कहते हैं—'यह खीर की हॉडी टूट जायगी।'

गोशालक की चेतावनी से गोपमंडली विशेष सतर्क हुई और वाँस की खपाटियों से हाँडी को अच्छी तरह बॉध दिया और चारों ओर से इसे घेर कर बैठ गये।

भगवान आगे निकल गये पर गोशालक क्षीरभोजन के लिए वहीं ठहर गया था। खीर पक रही थी। हॉडी दूध से भरी हुई थी और चावल भी उसमें अधिक डाल दिये थे। अतः जब वे, पक कर फूले तो हॉडी फट कर दो दुकड़े हो गई और गोशालक की आशा के साथ खीर धूल में मिल गई। इस घटना से निराश होकर मंखलिपुत्र वोला—'होनहार किसी उपाय से अन्यथा नहीं होता।'

तत्पश्चात् भगवान् और गोशालक ब्राह्मणगाँव में गये। इस गाँव के दो भाग थे-एक नन्द्पाटक और दूसरा उपनन्द्पाटक। इन पाटकों के स्वामी क्रमशः नन्द् तथा उपनन्द नामक दो भाई थे।

भगवान् महावीर नन्द्पाटक में नन्द के घर भिक्षार्थ गये। यहाँ आपको भिक्षा में बासी भोजन ही मिला। गोशालक भी उपनन्दपाटक में उपनन्द के घर गया। उपनन्द की आज्ञा से उसकी दासी बासी तन्दुल लेकर भिक्षान देने के लिए आई परंतु गोशालक नें उसे लेने से इन्कार कर दिया। इस पर उपनन्द ने दासी से कहा-'यदि लेता है तो

अच्छी वात है नहीं तो तन्दुलों को इसके ऊपर ही फेंककर चली आ।' दासी ने ऐसा ही किया।

व्राह्मणगाँव से भगवान् और गोशालक चम्पानगरी गये और तीसरा वर्षायास चम्पा में किया । इस चातुर्मास्य में भगवान् ने दो दो मास-क्षपण की दो तपस्याएँ कीं और विचित्र आसनों से ध्यान किया । पहले क्षपण का पारणा चम्पा में किया और दूसरे का चम्पा के वाहर । वहाँ से आपने कालायसंनिवेश की तरफ विहार किया ।

कालाय में भगवान् ने एक खण्डहर में वास किया और रात भर धहीं ध्यानारुढ़ रहे। कालाय से आप पत्तकालय पहुँचे और वहाँ भी

प्रन्वांथा वर्ष (वि॰ पू॰ ५०९-५०८) संडहर में ही ठहरे और रात भर ध्यानिस्थित रहे। चक्त दोनों स्थानों में गोशालक को अपने ओछेपन के कारण लोगों से मार खानी पड़ी।

पत्तकालय से आपने कुमारासंनिवेश की ओर विहार किया और वस्परमणीय उद्यान में कायोत्सर्ग ध्यान लगाया।

मिक्षाका समय होने पर गोशालक ने कहा—चित्रे भगवन्, मिक्षा का समय हो गया है।

भंगवान् ने कहा-'हमारा तो आज उपवास है।'

इस समय पार्श्वापत्य मुनिचन्द्र स्थविर इमारा में विचरते थे। भापका वास कुमारा के कृत्रणय इन्हार की शाला में था। गोशालक जब कुमारा में गया तो इसे पार्श्वापत्य मुनि मिले। इन्हें देखकर गोशा-लक ने पूछा—तुम कौन हो ?

पार्खापत्य- हम श्रमण निर्द्रन्य हैं।

गोशालक - वाह रे निर्मन्य ! इतना इतना मन्थ पास में रखते हुए भी तुम निर्मन्य ? निर्मन्य तो मेरे धर्माचार्य हैं जो तप और त्याग की साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं।

पार्श्वापत्य - जैसा तू है वैसे ही स्वयंगृहोत-लिंग तेरे वर्माचार्य भी-होंगे।

गोशालक – तुम मेरे वर्माचार्य की निन्दा करते हो ? मेरे धर्मा-चार्च के तपत्तेज् से तुम्हारा उपाश्रय जलकर भस्म हो जाएगा। पार्श्वापत्य – इम तुम्हारे जैसों के शाप से जलनेवाले नहीं।

देर तक पार्श्वापत्य अनगारों के साथ तकरार करके गोशालक अपने स्थान पर आया और बोला – भगवन्। आज तो मेरी सारम्भ और सपरिमह श्रमणों से भेंट हुई।

भगवान् ने कहा - वे पार्श्वापत्य अनगार हैं।

कुमारा से भगवान् गोशालक के साथ चोराक संनिवेश गये। वहाँ आरक्षकों ने उनसे परिचय मॉगा और उत्तर न मिलने पर उन्हें गुप्तचर समझ कर पकड़ लिया और उन्हें काफी तंग किया परंतु दोनों में से किसी ने भी अपने बचाब के लिए सफाई नहीं दी। यह बात जब सोमा और जयन्ती नामक परिव्राजिकाओं ने सुनी तो उन्होंने घटनास्थल पर पहुँचकर आरक्षकों को महावीर का परिचय दिया। तब आरक्षकों ने आपको आदर-सत्कारपूर्वक छोड़ दिया।

्रिचोराक से भगवान् ने पृष्ठचम्पा की ओर विहार किया और चौथा वर्षावास पृष्ठचम्पा में ही किया। इस वर्षावास में आपने चातुर्मासिक तप और विचित्र आसनों से ध्यान किया। चातुर्मास्य समाप्त होने पर बाहर गाँव में तप का पारणा कर आपने क्यंगला की ओर विहार कर दिया।

कयंगला में 'द्रिइथेर' नामधारी पाषंडस्थ लोग रहते थे। वे सपत्नीक और सारंभ परिग्रही थे। भगवान् ने उनके देवल में एक रात व्यतीत की। उस दिन उनका धार्मिकोत्सव था इसलिए सन्ध्या होते हो सब स्त्री पुरुष देवल में एकत्रित होकर वाजे-गाजों के साथ गाते इए उत्सव मनाने लगे।

कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और उस पर यह धमाछ ! गोशालक परेशान हो गया । वह छाचारी से रात्रिजागरण करता हुआ उनकी इस धार्मिक प्रवृत्ति की निन्दा करने छगा । बोछा – 'यह भी कोई धर्म है, जहाँ स्त्री पुरुष रात्रि में गाते बजाते हैं १' अपने धर्म की निन्दा सुनकर छोगों ने उसे मंदिर से निकाल दिया।

बाहर जाड़े से सिकुड़ कर बैठा हुआ गोशालक बोल रहा था – 'दुनिया-

का रास्ता ही उलटा है। यहाँ सच वोलनेवालों की यह हालत होती है। इस प्रकार वड़बड़ाता हुआ वह ठिठुर रहा था। लोगों को फिर उस पर दया आई और वोले- यह देवार्य का सेवक है। इसे हैरान न करो; वापस भीतर बुला लो और जोरों से वाजे वजाओ ताकि इसकी वड़- बड़ाहट सुनाई न दे।

, क्यंगला से भगवान् श्रावस्ती पहुँचे और नगर के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान किया और वहाँ से आपने हलिद्दुग गाँव की तरफ विहार किया।

हिल्दूदुग के बाहर एक बहुत बड़ा घृक्ष या जिसे छोग हिल्दूदुग कहते थे। महाबीर और गोशालक ने इस हिल्दूदुग के नीचे रात्रि-वास किया। और भी बहुत से पथिक छोग वहाँ ठहरे हुए थे जो प्रातःकाल होते ही चले गये। अब महाबीर और गोशालक ये दो ही व्यक्ति वहाँ रह गये।

प्रातःकाल हिल्दुवुग के नीचे एक दुर्घटना घटित हुई। यात्रियों ने बहाँ पर जो आग जलाई थी वह जलती हुई आगे वढ़ गई। जिस स्थान में भगवान ध्यानारूढ़ थे वहाँ घास-पत्ते आदि बहुतसा कूड़ा पड़ा था। देखते ही देखते आग वहाँ पहुँची और 'भागो! भागो!' कहता हुआ गोशालक वहाँ से भाग गया। महावीर ध्यानस्थित रहे और आग की लपटों से उनके पाँव झुलस गये।

होपहर के समय भगवान ने वहाँ से विहार किया और नंगला गाँव के वाहर वासुदेव के मंदिर में जाकर ठहरे। नंगला से आप आवत्ता गाँव गये और बलदेव के मंदिर में ध्यान किया। आवत्ता से विचरते हुए भगवान और गोशालक चोराय संनिवेश होकर कलंचुका संनिवेश की ओर गये।

कलंबुका के अधिकारी मेघ और कालहस्ती जमींदार होते हुए भी पासपड़ोस के गाँवों में डाके डाला करते थे। जिस समय भगवान् वहाँ पहुँचे कालहस्ती डाकुओं के साथ डाका डालने जा रहा था। इन स्रोनों को देखकर डाकुओं ने पूला - 'तुम कौन हो ?' इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कालहस्ती ने विशेष शंकित होकर इन्हें पिटनाया और प्रस्मुत्तर न मिलने से बँधवाकर मैघ के पास भेज दिया। मेघ ने महावीर को गृहस्थाश्रम में एक बार क्षत्रियकुण्ड में देखा था। उसने महावीर को देखते ही पहिचान लिया और तुरंत छुड़ाकर बोला – 'क्षमा कीजिये भगवन्! आपको न पहिचानने से यह अपराध हो गया है।' यह कहते हुए उसने लोगों को उनका परिचय कराया और बहुमानपूर्वक वन्दन कर बिदा किया।

अभी बहुत कर्मी का क्षय करना वाकी है और अनार्य देश में कर्म-निर्जरा में सहायक अधिक मिलेंगे। यह सोचकर आपने राढभूमि की ओर विहार कर दिया। यहाँ पर अनार्य लोगों की अवहेलना, निन्दा, तर्जना और ताड़ना आदि अनेक उपसर्गों को सहते हुए आपने वहुत से कर्मों की निर्जरा कर डाली।

भगवान राढभूमि से छोट रहे थे। उसके सीमाप्रदेश के पूर्णकठश नामक अनार्थ गाँव से निकल कर आप आर्थ देश की सीमा में आ रहे थे कि बीच में दो चोर मिले जो अनार्थ भूमि में चोरी करने जा रहे थे। भगवान के दर्शन को उन्होंने अपशकुन माना और इसे निक्कल करने के विचार से उन्होंने भगवान पर आक्रमण किया पर तत्काल इन्द्र ने वहाँ प्रत्यक्ष होकर आक्रमण निष्फल कर दिया।

आर्य प्रदेश में पहुँच कर भगवान मलय देश में विहार करते रहे और पाँचवाँ वर्षावास मलय की राजधानी भिहल नगरी में किया। इस चातुर्मास्य में भी भगवान ने चातुर्मासिक तप और 'स्थान' आदि अनेक आसनों से ध्यान किया। चातुर्मास्य समाप्त होने पर भगवान ने भिहल नगरी के बाहर पारणा कर कयिल समागम की ओर विहार कर दिया।

भगवान् कयि समागम से जंबूसंड और वहाँ से तंबाय संनिवेश गये। तंबाय में उन दिनों पार्श्वापत्य निद्धिण ६-छठा वर्ष स्थविर विचर रहे थे। गोशालक को वहाँ भी (वि॰ पू॰ ५०७-५०६) पार्श्वापत्य अनगार मिले और उनके साथ

#### तकरार हुई।

तंवाय से भगवान् कूपियसंनिवेश गये। यहाँ पर आपको गुप्तचर समझ कर राजपुरुषों ने पकड़ कर पीटा और सफाई न देने पर केंद्र कर लिया। परन्तु-विजया और प्रगल्भा नामक दो परिन्नाजिकाओं ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच कर राजपुक्षों का तिरस्कार कर कहा—'क्या तुम-लोग सिद्धार्थ राजा के पुत्र, अन्तिम तीर्थंकर भगवान महान्त्रीर को नहीं पहिचानते ? यदि यह वात इन्द्र तक पहुँचे तो तुम्हारी क्या दशा हो ?' यह सुन कर राज्याधिकारी कॉप उठे। उन्होंने अपनी इस अज्ञानजन्य भूल के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना की। दयामूर्ति भगवान महावीर ने मौन रह प्रार्थना स्वीकार की।

कृषिय से भगवान् ने वैशाली की ओर विहार किया। गोशांलक ने इस समय आपके साथ चलने से इन्कार कर दिया। उसने कहा— 'आपके साथ रहते हुए मुझे वहुत कष्ट उठाना पड़ता है परन्तु आप कुछ भी सहायता नहीं देते इसलिये अब मैं आपके साथ न चलुँगा। भग-चान् शान्त रहे।

अगवान् क्रमशः वैशाली पहुँचे और लोहे के कारखाने में वास किया। दूसरे दिन एक लोहार जो छः महीने को लंबी वीमारी से उठा था, कारखाने में काम पर गया तो उसे पहले पहल भगवान के दर्शन हुए। लोहार इस परममंगल को भी अज्ञानवश अमंगल मान कर हथीड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। परन्तु उसके हाथ पाँव एकदम सत्वध हो गए।

.. वैशाली से भगवान् श्रामाक संनिवेश की ओर गये। श्रामाक के ज्ञानिस्थित विभेलक यक्ष ने आपकी बहुत महिमा की।

, ग्रामाक से आप शालिशीर्ष पधारे और उसके बाहर उद्यान में कायोत्सर्ग ध्यान लगाया।

माघ महीने की कड़ी सर्दी में भगवान खुळे शरीर ध्यान कर रहे थे कि वहाँ कटपूर्तना नामक एक ज्यन्तर देवी आई और भगवान को देखते ही वह द्वेषवश जळ उठी। क्षणभर में उसने परित्राजिका का कृप धारण किया और विखरी हुई जटाओं में पानी भरभर कर भगवान के ऊपर छिड़कने लगी और उनके कंधों पर चढ़ कर धूनती हुई हवा करने लगी। इस भीषण और असाधारण उपसर्ग से भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। कंटपूतनाकृत घोर उपसर्ग को धीरज और क्षंमापूर्वकं सहते हुए भगवान् को 'छोकाऽविध' ज्ञान उत्पन्न हुआ और उससे आप छोकवर्ती समस्त रूपी द्रव्यों को हस्तामछकवत् जानने और देखने छगे। अन्त में महावीर की धीरज और क्षमाशीछता के आगे कटपूतना ने अपनी हार मानी और क्रोध को शान्त कर भगवान् की पूजा की।

शालिशीर्ष से भगवान् ने भिद्यानगरी की तरफ विहार किया और छठा वर्षावास आपने भिद्या में ही किया।

गोशालक भी छः महीने तक अकेला घूम-फिरकर शालिशीर्ष में आकर फिर भगवान के साथ मिल गया। भिह्या के इस चातुर्भास्य में भी आपने चातुर्भासिक तप और विविध योगासन तथा योगिकियाओं की साधना की। चातुर्भास्य समाप्त होने पर आपने भिह्या के बाहर चातुर्भीसिक तप का पारणा किया और वहाँ से मगध भूमि की ओर विहार किया।

इस वर्ष शीत और उर्ध्यकाल में भगवान मगधभूमि में ही विचरे और वर्षाकाल निकट आने पर आप आलंभिया ७-सातवाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ५०६-५०५) पधारे और सातवाँ वर्षावास आलंभियानगरी में किया।

आलंभिया के वर्षावास में भी भगवान ने चातुर्मीसिक तप और विविध योगिकयाओं की साधना की। चातुर्मीस्य के अन्त में भगवान ने नगर के बाहर जाकर तप का पारणा किया और वहाँ से कुंडाकसंमिन वेश की ओर विहार किया।

कुछ समय तक भगवान् कुंडाक के वासुदेव के मंदिर में रहे और वहाँ से विहार कर महनासंनिवेश जाकर बलदेव के मंदिर में ध्यान किया। महना से आप बहुसाल होते हुए लोहा-(वि॰ पू॰ ५०५-५०४) र्गला राजधानी पधारे। लोहार्गला के राजा जितशतु पर उन दिनों शतुओं की वक्रदृष्टि होने से राजपुरुष बहुत सतक रहते थे। कोई व्यक्ति अपना परिचय दिए विना

नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता था। महावीर और गोशालक के वहाँ

जाते ही पहरेदारों ने उन्हें रोक कर परिचय माँगा पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फळस्वरूप उनको गिरफ्तार कर राजा के पास छे गए।

जिस समय महावीर और गोशालक राजसभा में लाये गये उस समय वहाँ अस्थिकशामवासी नैमित्तिक उत्पल्ल भी उपस्थित था। भग- वान् को देखते ही वह खड़ा हो गया और वन्दन करके बोला—'ये गुप्त- चर नहीं, राजा सिद्धार्थ के पुत्र धर्मचक्रवर्ती तीर्थं कर हैं। चक्रवर्ती के लक्षणों को भी मात करने वाले इनके शारीरिक लक्षणों को तो देखिये।' उत्पल द्वारा परिचय पाते ही जितशतु ने भगवान् और गोशालक को सत्कारपूर्वं क मुक्त करके उनसे क्षमा प्रार्थना की।

छोहार्गछा से भगवान् ने पुरिमताछ की ओर विहार किया और नगर के वाहर शकटमुख उद्यान में कुछ समय तक ध्यान किया। यहाँ आपका 'वग्गुर श्रावक' ने सत्कार किया। पुरिमताछ से उन्नाग, गोभूमि होते हुए आप राजगृह पधारे और आठवाँ वर्षावास राजगृह में किया। इस वर्षावास में भी भगवान् ने चातुर्मासिक तप और विविध योग-कियाओं की साधना की। चातुर्मास्य के समाप्त होने पर भगवान् ने राजगृह से विहार किया और वाहर जाकर तप का पारणा किया।

भगवान् ने सोचा—'अभी मुझे बहुत कर्म खपाने वाकी हैं इस छिए अनार्य देश में विहार कर सहायकों द्वारा ९-नवाँ वर्ष विशेष निर्जरा कर दूँ।' यह विचार कर आपने राढ के वज्रभूमि और शुद्धभूमि जैसे अनार्य

प्रदेशों में परिभ्रमण आरम्भ किया।

अनार्य देश में विचरने का परिणाम भगवान् अच्छी तरह जानते थे। वास्तव में उसे भोगने के छिए ही आपने यह मार्ग प्रहण कियाथा।

अनार्यों की दृष्टि में मानो महावीर उनके शिकार की वस्तु थे। जहाँ भी वे इन्हें देखते चारों ओर से घर छेते, इन पर शिकारी कुत्ते छोड़ते, छाठी-पत्थरों से पीटते और गालियों की बौछारें करते। इस प्रकार की अनेक कर्दर्थनायें अनार्यों द्वारा की जातीं, पर मेरुधीर भगवान महावीर पर उनका कुछ असर नहीं होता था। इन विडम्बनाकारी अनार्यों के ऊपर भगवान छेशमात्र भी दुर्भाव नहीं छाते थे। वरंच अपने कर्मी

की विशेष निर्जरा होती देख आप आन्तरिक प्रसन्नताका अनुभव करते थे। इस प्रकार आप-अपने आचरणों से ही अनार्यों को क्षमाशीलता का पाठ पढ़ा रहे थे।

इस अनार्यभूमि में भगवान को वर्षावास के छिए मकान तक नहीं मिला। फलस्वरूप यह नवाँ वर्षा-चातुर्मास्य आपने धूमते फिरते ही पूराँ किया।

े छः महीने तक अनार्यभूमि में भ्रमण कर वर्षाकाल के अनन्तर भगवान् आर्यभूमि में लौटे।

अनार्यभूमि से निकलकर भगवान् और गोशालक सिद्धार्थपुर से कूर्मश्राम जा रहे थे। मार्ग पर सात फूलोंवाले १०-दसवाँ वर्ष एक तिल-क्षुप को देखकर गोशालक ने पूछा- 'भगवन्! क्या यह तिल-क्षुप निपनेगां?'

भगवान् ने उत्तर दिया—'हॉ, निपजेगा और इन सातों ही फूछों के जीव एक फछी में सात तिछ होंगे। यह सुनकर गोशालक ने उस तिछ स्तम्ब को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया।

कूर्मभाम के वाहर वैश्यायन नामक एक तापस जिसने प्राणायांमा दीक्षा अंगीकार की हुई थी, धूप में औं वे मस्तक छटकता हुआ तप कर रहा था। धूप से आकुछ होकर उसकी जटाओं में से जुँद गिर रही थीं और वैश्यायन उन्हें पकड़-पकड़ अपनी जटाओं में डाछ रहा था। गोशाछक यह दृश्य देखकर बोछा—'भगवन्! यह जूंओं को स्थान देनेवाला कोई मुनि है या पिशाच ?'

गोशालक ने बार-बार उक्त आक्षेप किया। आक्षेप को सुनकर वैश्यायन ने क्रुद्ध होकर अपनी तेजोलेश्या उस पर छोड़ी। परंतु उसी क्षण भगवान् ने शीतलेश्या छोड़कर गोशालक को बचा लिया। उस समय वैश्यायन बोला—'बीत गई भगवन्! बात बीत गई!'

गोशालक वैश्यायन के संकेत को समझ नहीं सका, वह वोला---

भगवान् ने स्पष्टीकरणकरते हुए कहा—इसने तेरे पर अपनी तेजः शक्ति का प्रयोग किया था पर मेरी शीतलेश्या के प्रयोग से तू वच गया। यह देख कर तापस कह रहा है—यदि मैं पहले जानता कि यह आपका शिष्य है तो मैं ऐसा कभी न करता पर अनजानपन में यह हो गया।

तेजोळेश्या की बात सुनकर गोशालक भयभीत हो गया और वोला— भगवन ! यह तेजोळेश्या कैसे प्रकट होती है १ तेजोळेश्या की प्राप्ति का उपाय समझाते हुए भगवान ने कहा—जो मनुष्य छः महीनों तक निरन्तर छह तप के साथ सूर्य के सामने दृष्टि रखकर खड़ा-खड़ा आतापना करता है और उवाले हुए मुहिभर उरद तथा चुल्छ भर गरम पानी से पारणा करता है, उस तपस्वी को थोड़ी बहुत तेजोळेश्या उत्पन्न होती है।

कुछ समय के बाद भगवान ने फिर सिद्धार्थपुर की तरफ विहार किया। जब वे तिलवाली जगह पहुँचे तो गोशालक बोला—देखिये भगवन् ! वह तिलक्तम्ब नहीं निपजा जिसके निपजने की आपने भविष्यवाणी की थी। अन्य स्थान पर लगे हुए उस तिलक्तम्ब को बतलाते हुए भगवान् ने कहा—देख, यही है वह तिलक्तम्ब जिसे तूने उखाड़ फेंका था।

गोशालक को विश्वास न हुआ। वह तिलस्तम्ब के पास गया और फली तोड़कर उसे फोड़ कर देखा तो उसमें से सात ही तिल निकले। इस घटना से गोशालक नियतिवाद के सिद्धान्त की तरफ आकृष्ट होकर बोला—'इसी प्रकार संभी जीव मर कर फिर अपनी ही योनि में उत्पन्न होते हैं।'

्रभव तक की अनेक घटनाओं से गोशालक नियतिवाद का पक्षा समर्थक वन चुका था, अतः भगवान् से जुदा होकर वह श्रावस्ती गया और आजीविक मत की उपासिका कुम्हारिन हालाहला की भाण्डशाला में रहकर तेजोलेश्या की साधना करने लगा।

् भगवान् की कही हुई विधि के अनुसार छः मास तक तप और आतापना करके गोशालक ने तेजःशक्ति प्राप्त करली और परीक्षा के तौर पर उसका पहला प्रयोग कुँए पर पानी भरती हुई एक दासी पर किया।

तेजोलेश्या प्राप्त करने के उपरान्त गोशालक ने छः दिशाचरों से निमित्तशास्त्र का कुछ अंश पढ़ा जिससे वह सुख, दुःख, लाभ, हानि, जीवित और मरण इन छः वातों में सिद्धवचन नैमित्तिक वन गया। तेजोछेश्या और निमित्तज्ञान जैसी असाधारण शक्तियों ने गोशा-छक का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया। प्रतिदिन उसके भक्त और अनुयायियों की संख्या बढ़ने छगी। साधारण भिक्षु गोशाछक अब एक आचार्य की कोटि में पहुँच गया और आजीविक संप्रदाय का तीर्थंकर बनकर विचरने छगा।

सिद्धार्थपुर से भगवान् वैशाली पधारे। एक दिन वैशाली के वाहर आप कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। उस समय नगर के वालक खेलते खेलते वहाँ आए और पिशाच समझ कर आपको सताने लगे। इसी समय राजा सिद्धार्थ का मित्र गणराज शंख भी अकस्मात् वहाँ पहुँच गुया। उसने वालकों को वहाँ से भगाया और स्वयं भगवान् के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की।

वैशाली से आपने वाणिज्यप्राम के लिये प्रयाण किया। वैशाली और वाणिज्यप्राम के बीच गंडकी नदी पड़ती थी। भगवान ने उसे नाव द्वारा पार किया। पार पहुँचने पर नाविक ने किराया मॉगा और उत्तर न मिलने पर आपको वहीं रोक रक्खा। उसी समय शंखराज का भानजा 'चित्र' जो राजदूत बनकर कहीं जा रहा था, वहाँ पहुँच गया और उसने भगवान को छुड़ाया।

वाणिज्यमाम जाकर भगवान नगर के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान में ठहरे। वाणिज्यमाम में आनन्द नामक एक श्रमणोपासक रहता था। निरन्तर छठ तप और आतापना कर आनन्द को उन दिनों अवधि-शान प्राप्त हुआ था। भगवान का आगमन जानकर वह बाहर गया और वन्दन करके बोळा—'भगवन्! अब आप्को थोड़े समय में ही केवळ-शान उत्पन्न होगा।'

वाणिज्ययाम से विचरते हुए भगवान् श्रावस्ती पधारे और इसवाँ वर्षावास श्रावस्ती में किया। यहाँ भी भगवान् ने विचित्र तप और योगिक्रियाओं की साधना की।

वर्षा चातुर्मास्य समाप्त होने के अनन्तर भगवान् ने श्रावस्ती से ११-ग्यारहवाँ वर्ष सानुल्रिय संनिवेश की तरफ विहार किया और (वि॰ पू॰ ५०२-५०१) सानुल्रिय में आपने निरन्तर सोल्र्ह उपवास के साथ खड़े रह कर ध्यान करते हुए भद्र, महाभद्र और सर्वतीभद्र प्रतिमाओं का आराधन किया।

तप की समाप्ति पर भिक्षाटन करते हुए आप पूर्वोक्त आनन्द गाथापित के घर गये। आनन्द की बहुला नामक दासी रसोई के बरतन धोकर बचा खुचा अन्न फेंक रही थी कि इतने में भगवान् पहुँचे। दासी ने पूला—'क्या काम है, महाराज!' इस पर भगवान् ने अपने दोनों हाथ पसारे। दासी ने भक्तिपूर्वक वह अन्न आपके हाथों में रख दिया।

सानुलिट्टिय से भगवान ने दृढ़भूमि की तरफ विहार किया और उसके वाहर पेढाल-उद्यानिस्थित पोलास चैत्य में जाकर अहम तप कर रातभर एक अचित्त पुद्गल पर निर्निमेप दृष्टि से ध्यान किया। भगवान् के इस निश्चल और निर्निमेप ध्यान को देख कर स्वर्ग में इन्द्र ने प्रशंसा करते हुए कहा—'ध्यान और धेर्य में भगवान् वर्धमान का कोई सानी नहीं। मनुष्य तो क्या देव भी भगवान् को इस निश्चलता से डिगा नहीं सकता।'

इन्द्र की यह प्रशंसा संगमक नामक देव से सहन न हुई। वह उठ कर बोला—'आप जिस मनुष्य की यह प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तव में यह इसके योग्य नहीं हो सकता। कैसा भी मनुष्य क्यों न हो उसमें इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती कि वह एक देव के आगे टिक सके। आप देखिए। मैं अभी जाकर उसे ध्यानच्युत किए देता हूँ।' यह प्रतिज्ञा कर संगमक ने पोलास चैत्य में जाकर भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिए रात को विविध प्रकार के कष्टदायक वीस उपसर्ग किये पर भगवान का हृदय तिल्मार्त्र भी क्षुव्ध नहीं हुआ।

पोलास चैत्य से चल कर भगवान ने नालुका, सुभोग, सुच्छेता, मलय और हित्थसीस आदि स्थानों में भ्रमण किया और इन सभी प्रामों में संगमक ने तरह तरह के उपसर्ग किये।

एक समय भगवान तोसिलगाँव के उद्यान में ध्यानारूढ़ थे। संगमक साधुरूप धारण कर गाँव मे गया और एक मकान में सेंध लगाने लगा। लोगों ने चोर समझ कर पकड़ा और मारने लगे तो वह बोला— 'मुझे मत मारो । मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पांछन करने वाला हूँ । उन्होंने मुझे इस काम के छिए भेजा है ।'

छोगों ने पूछा—'कहाँ है रे तेरा गुरु ?'। उसने कहा—'वे उद्यान में ठहरे हुए हैं।'

छोग उसके साथ उद्यान में गये तो भगवान को ध्यान में खड़े देखा। अज्ञानी नागरिकों ने चोर समझ कर भगवान पर इसला किया और बाँध कर नगर में ले जाने ही लगे थे कि भूतिलनामक एक इन्द्रजालिक वहाँ आ पहुँचा। उसने आपका परिचय देकर आपको प्रामीणों से छुड़ाया। अब लोगों ने उस साधुवेषधारी की तलाश की। पर उसका कहीं पता नहीं चला तब प्रामवालों को पूरा विश्वास हुआ कि इसमें कुछ रहस्य अवश्य है।

तोसिल से भगवान् मोसिल पथारे और खान में ध्यानारूढ हुए। यहाँ भी संगमक ने आप पर चोर होने का अभियोग लगवाया जिससे आप पकड़े जाकर राजा के पास ले जाये गये। राजसभा में राजा सिद्धार्थ का मित्र सुमागध नामक राष्ट्रिय बैठा हुआ था। भगवान् को देखते ही वह उठा और राजा से भगवान् का परिचय कराकर उन्हें बन्धन मुक्त करवाया।

फिर आप तोसिंछ जाकर उद्यान में ध्यानारूढ़ हुए। इस समय संगमक ने आपके पास चोरी के औजार रख दिये। इन औजारों को देखकर छोगों ने आपको चोर के संदेह में पकड़ छिया और तोसिंछ क्षित्रिय के पास छे गये। क्षित्रिय ने आपसे कई प्रश्न पूछे और परिचय मॉगा पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही अपना परिचय दिया। इस पर तोसिंछ क्षित्रिय और उसके सलाहकारों को विश्वास हो गया कि अवश्य ही यह कोई छझवेशधारी चोर है। उन्होंने आपको फॉसी का इक्स दे दिया। अधिकारियों ने आपको फॉसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और तुरन्त गले में फॉसी का फंदा लगाया पर तख्ता हटाते ही फॉसी दृट गई। दुवारा लगाई। फिर दृट गई। इस तरह सात बार आपके गले में फॉसी डाली गई और सात ही वार दृट गई। इस घटना से कर्मचारी

चिकत हुए और क्षत्रिय से सब हकीकत वयान की जिसे सुनकर राजा तोसिळ क्षत्रिय ने आपको आदौर-सत्कारपूर्वक मुक्त कर दिया ।

तोसिल से भगवान् सिद्धार्थपुर गये और यहाँ भी चोर के संदेह में पकड़ लिए गये पर कौशिक नामक एक घोड़ों के व्यापारी के परिचय देने पर आपको छोड़ दिया गया। सिद्धार्थपुर से भगवान् अजमाम (गोकुल) पहुँचे।

व्रजगॉव में उस दिन कोई त्योहार था। घर-घर क्षीरात्र बना था। भगवान् भिक्षाचर्या के लिये निकले पर संगमक वहाँ भी पहुँच गया और आहार को अनेपणीय करने लगा। भगवान् ने संगमक की हर-कत को जान लिया और वे तुरंत गॉव से वाहर चले गये।

संगमक को आए करीब छः महोने होने आये थे। भगवान् को ध्यानच्युत करने के लिये वह अगणित विघ्न कर चुका था पर उन्हें विचलित करने में वह सफल नहीं हो सका। अब वह अवधिज्ञान से भगवान् की मानसिक वृत्तियों की परीक्षा करने लगा। उसने देखा कि महाबीर के मनोभाव पहले से भी अधिक दृढ़ हैं। उसने अपनी हार मानी और वोला—'भगवन्! इन्द्र ने आपके संवन्ध में जो कहा था वह अक्षरशः सत्य है। भगवन्, आप सत्यप्रतिज्ञ हैं और मैं भग्नप्रतिज्ञ। आप भिक्षा के लिये जाइये। अब मैं कुछ भी विघ्न नहीं डाल्हुँगा।'

संगमक के ये वचन सुनकर भगवान महावीर ने कहा-'संगमक' मैं किसी के कथन की अपेक्षा नहीं रखता। मैं तो अपनी ही इच्छा के अनुसार चळता हूं।'

भगवान् के धैर्य्य से हार मानकर संगमक वहाँ से चला गया। दूसरे दिन भगवान् उसी ब्रजगाँव में भिक्षाचर्या करने के लिए गये। पूरे छः महीनों के बाद आपने एक बुढ़िया ग्वालिन के हाथ से श्रीरान्न का भोजन किया।

व्रजगाँव से भगवान् ने श्रावस्ती की तरफ विहार किया। आलं-भिया, सेयविया आदि प्रसिद्ध नगरों से होते हुए श्रावस्ती पहुँचे और नगर के उद्यान में ध्यानारूढ़ हुए।

उन दिनों श्रावस्ती में स्कन्द का उत्सव चल रहा था। लोग उत्सव

में इतने व्यस्त थे कि भगवान् की तरफ किसीने छक्ष्य ही नहीं दिया। सारा गाँव स्कन्द के मंदिर के पास एकत्र हो रहा था। भक्तजन देव-मूर्ति को विश्वालंकारों से सजाकर रथ में विठाने जा रहे थे कि मूर्ति खयं चलने लगी। भक्तों के आनन्द का पार न रहा। वे समझे कि देव स्वयं रथ में वैठने जा रहे हैं। हर्ष के नारे लगाते हुए सब लोग मूर्ति के पीछे पीछे चले। मूर्ति उद्यान में पहुँची और भगवान् के चरणों में गिर पड़ी। लोगों ने हर्षनाद किया और देवाधिदेव मान कर महावीर का बहुमान और महिमा की।

श्रावस्तों से कोशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, मिथिला आदि नगरों में घूमते हुए भगवान् वैशाली पधारे और ग्यारहवॉ वर्षावास वैशाली में किया।

वैशाली के वाहर काममहावन नामक उद्यान और इसी नाम का एक चैत्य था। भगवान् चातुर्मासिक तपकर उसी कामवन चैत्य में ठहरे।

वैशाछी का भूतपूर्व नगरसेठ प्रतिदिन भगवान को वन्दन करने जाता और आहार-पानी के लिये प्रार्थना करता था परन्तु भगवान् बस्ती में नहीं जाते थे। सेठ ने सोचा भगवान् का मासिक तप होगा। महीना पूरा होने पर पधारेंगे। मास की समाप्ति पर उसने विशेष प्रार्थना की पर भगवान् नहीं पधारे। तब सेठ ने द्विमासक्ष्पण की कल्पना की और दूसरे मास के अन्त में त्रिमासिक की। भगवान् तीसरे महीने की समाप्ति पर भी भिक्षाचर्या के लिए नहीं निकले। तब उसने निश्चय किया कि आपने चतुर्मासक्षपण किया है। चातुर्मास्य के अन्त में उसने आप्रह और विनयपूर्वक प्रार्थना की और घर जाकर भुगवान ... की राह देखने लगा। मध्याह समय हुआ तब भगवान् भिक्षा के लिये कामवन से निकले और पिण्डैपणा (भिक्षाचर्या) के नियमानुसार बस्ती में फिरते हुए आपने एक गृहस्थ के घर में प्रवेश किया। भगवान को देख कर गृहस्वामी ने दासी से संकेत किया—जो कुछ तैयार हो, इन्हें दे दो। दासी ने जो कुछ रूखा-सूखा हाथ लगा वह लाकर भग-वान् के हार्थों में रख दिया। भगवान् ने उसी से चातुर्मासिक तप का पारणा किया। वृद्ध भक्त सेठ ने जब सुना कि भगवान् ने अन्यत्र पारणा

कर छिया है तो वह वहुत निराश हुआ और पूरण सेठ के, जिसके यहाँ भगवान ने आहार किया था, भाग्य की प्रशंसा की ।

चातुर्मास्य पूरा होने पर भगवान् ने वैशाली से सूसुमारपुर की तरफ विहार किया।

सूसुमारपुर के परिसर में आप अशोक वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग में खड़े थे। यहीं पर चमरेन्द्र ने इन्द्र के वज्र १२-वारहवां वर्ष प्रहार से भयभीत होकर आपके चरणों में शरण छी। यहाँ से भगवान भोगपुर तथा नन्दी-प्राम होते हुए में डियगाँव पधारे। यहाँ भी एक गोप ने आपको उपसर्ग करने की निष्फळ चेष्टा की।

में दिय से आप कोशाम्त्री पधारे और पौष-कृष्ण प्रतिपद् के दिन भिक्षाित्रषयक यह घोर अभिग्रह किया—"मुण्डितसिर, पॉवॉ में वेडियों सिहत, तीन दिन की भूखी, रांघे हुए उरद के बाकुले सूप के कोने में लेकर भिक्षा का समय बीत चुकने पर द्वार के बीच में खड़ी हुई तथा दासत्व को प्राप्त हुई यदि कोई राजकुमारी भिक्षा देगी तो ही ग्रहण कहाँगा, अन्यया नहीं।"

ंडक प्रतिज्ञा करके भगवान् प्रति दिन कोशाम्बी में भिक्षाटन के छिए जाते परन्तु कहीं भी अभिग्रह पूर्ण नहीं होता था। इस प्रकार आपको घूमते २ चार महीने बीत गये पर अभिग्रह पूरा न हुआ।

एक दिनं आप कोशाम्बी के अमात्य सुगुप्त के घर पधारे। अमात्य-पत्नी नन्दा श्राविका भक्तिपूर्वक भिक्षान्न देने आई पर भगवान् कुछ छिए विना ही चले आए। नन्दा पछताने लगी। तब दासियों ने कहा—'ये देवार्य तो प्रति दिन यहाँ आते हैं और कुछ भी छिए बिना चले जाते हैं।' तब से नन्दा ने निश्चय किया कि अवस्य ही भगवान् को कोई दुर्गम अभिग्रह है जिससे आप आहार नहीं लेते। नन्दा बहुत चिन्तित हुई।

जव अमात्य घर आया तो नन्दा को उदासीन देखा। उसने पूछा—'क्या बात है ? चिन्तित सी दीख रही हो।'

नन्दा ने कहा-'हमारा यह अमात्यपन किस काम का जब कि

इतना समय होने पर भी भगवान् भिक्षा नहीं पाते ? और आपका यह चातुर्य भी किस काम का जो उनके अभिग्रह का पता नहीं लगा सकते ?'

आश्वासन देता हुआ सुगुप्त बोला—तुम चिन्ता मत करो। अब ऐसा उपाय फरूँगा कि वे कल ही भोजन ग्रहण कर लेंगे।

जिस समय भगवान् के अभिग्रह के विषय में बातें हो रही थीं उस समय प्रतिहारी विजया वहीं खड़ी थी। उसने सब बाते सुन ठीं और महल में जाकर रानी मृगावती से निवेदन किया। रानी भी इस घटना से बहुत आकुल हुई और राजा को उलाहना देती हुई बोली—'आपके राज्य की और मेरे रानीपन की क्या सार्थ कता हुई जब कि भगवान् महावीर महीनों से राजधानी में घूमते हैं पर उनके अभिग्रह का पता नहीं लगाया जाता? आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि ये आहार ग्रहण क्यों नहीं करते।'

राजा शतानीक ने रानी को आश्वासन दिया और अपने सभा-पण्डित तथ्यवादी को बुला कर कहा—'महाशय । तुम्हारे धर्मशास्त्रों में जो जो आचार वर्णित हों उनका निरूपण करो।'

सुगुप्त की तरफ इशारा कर शतानीक बोला—'तुम भी तो बुद्धिमान् हो। जानते हो तो कहो।'

उन्होंने कहा—'अभिग्रह अनेक प्रकार के होते हैं पर यह कैसे जाना जाय कि किसके मन का क्या अभिप्राय है ?' उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावविषयक अभिग्रह तथा सात पिण्डेषणा पानैषणाओं का निरूपण कर साधुओं के आहार-पानी लेने देने की रीतियों का वर्णन किया। राजा ने प्रजाजनों को इन बातो की जानकारी कराई और भगवान के आने पर इन रीतियों से आहार-पानी देने की सूचना की। लोगों ने सावधानी से उनका पाठन किया। परन्तु भगवान को भिक्षा देने में कोई सफल नहीं हो सका।

भगवान् के अभिग्रह को पाँच महीने हो चुके थे और छठा महीना पूरा होने में सिर्फ पाँच दिन शेष रह गये थे। भगवान् नियमानुसार इस दिन भी कोशाम्बी में भिक्षा-चर्या के छिए निकले और फिरते हुए सेठ धनावह के घर पहुँचे। यहाँ आपका अभिग्रह पूर्ण हुआ और आपने चन्दना नामक राजकुमारी के हाथों भिक्षा ग्रहण की।

कोशाम्बी **से** सुमंगल, सुच्छेता, पालक आदि गॉवों में होते हुए भगवान् चम्पा नगरी पधारे और चातुर्मासिक तप कर वहीं स्वातिदत्त ब्राह्मण की यज्ञशाला में वर्षावास किया।

यहाँ पर भगवान के तप-साधन से आकृष्ट होकर पूर्णभद्र और माणिभद्र नामक दो यक्ष रात्रि के समय आकर आपकी पूजा करने छंगे। स्वातिदत्त को जब इस वात का पता चळा तो वह भगवान से धर्म चर्चा करने आया और बोळा—महाराज! 'आत्मा' क्या वस्तु है ?

महावीर—जो 'मैं' शब्द का वाच्यार्थ है वही आत्मा है अर्थात् में मुखी, में दुःखी इत्यादि वाक्यों में 'में' शब्द से जिस पदार्थ की प्रतीति होती है वही 'आत्मा' है।

स्वातिदत्त—आत्मा का क्या स्वरूप है ? उसका क्या छक्षण है ? महावीर—आत्मा अति सूक्ष्म और रूपातीत है। इसका छक्षण 'चेतना' है।

स्वातिदत्त सूक्ष्म का अर्थ क्या है ?

महावीर-जो इन्द्रियों से न जाना जाय।

स्वातिदत्त—शब्द, गन्ध और वायु ऐसे माने जा सकते हैं ?

महावीर—नहीं, शब्द श्रोत्रमाहा है, गन्ध नासिका का विषय है और वायु का स्पर्शेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जो किसी भी इन्द्रिय का विषय न हो वह 'सूक्ष्म' है।

स्वातिदत्त—तो क्या 'ज्ञान' का नाम आत्मा है ?

महावीर—'ज्ञान' आत्मा का असाधारण गुण है। जिसमें यह ज्ञान हो वह 'ज्ञानी' आत्मा कहलाता है।

स्वातिदत्त-महाराज ! 'प्रदेशन' का क्या अर्थ है ?

महावीर—'प्रदेशन' का अर्थ है उपदेश और वह दो प्रकार का है—धार्मिक प्रदेशन और अधार्मिक प्रदेशन।

स्वातिदत्त—महाराज ! 'श्रत्याख्यान' किसे कहते हैं ?

महावीर-प्रत्याख्यान का अर्थ है निपेध। प्रत्याख्यान भी दो प्रकार

का है—मूळगुणप्रत्याख्यान और उत्तरगुणप्रत्याख्यान । आत्मा के द्या, सत्यवादिता आदि मूळ—स्वाभाविक गुणों की रक्षा तथा हिंसा, मृषा-वादिता आदि वैभाविक प्रवृत्तियों का त्याग मूळगुणप्रत्याख्यान है और मूळगुणों के सहायक सदाचार के प्रतिकृळ वर्तन के त्याग का नाम है उत्तरगुणप्रत्याख्यान ।

एक प्रश्नोत्तरों से स्वातिद्त को विश्वास हो गया कि देवार्य कोरे तपस्वी ही नहीं ज्ञानी भी हैं।

चातुर्मास्य के बाद भगवान विचरते हुए जंभियगाँव में पधारे।
जंभियगाँव में कुछ समय ठहर कर भगवान वहाँ से मिढिय होते
हुए छम्माणि गये और गाँव के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान किया। सन्ध्या
के समय एक ग्वाला भगवान के समीप बैल
१३-तेरहवाँ वर्ष
(वि॰ पू॰ ५००-४९९)
छोड़ कर गाँव में चला गया और जब वह
वापस छोटा तो उसे बैल वहाँ नहीं मिले।
उसने भगवान से पूछा—'देवार्य! मेरे बैल कहाँ हैं ?' भगवान
मौन रहे। इस पर उस ग्वाले ने कुद्ध होकर भगवान के दोनों कार्नों में
काठ के कीले ठोक दिए।

छम्माणि से भगवान् मध्यमा पधारे और भिक्षाचर्या में फिरते हुए सिद्धार्थं वणिक के घर गये। सिद्धार्थ अपने मित्र खरक वैद्य से वातें कर रहा था। भगवान् को देख कर वह उठा और आदरपूर्वक वन्दन किया।

उस समय भगवान् को देख कर खरक बोळा—भगवान् का शरीर सर्वेळक्षण संपन्न होते हुए भी सशल्य है।

सिद्धार्थ ने कहा—मित्र भगवान् के शरीर में कहाँ क्या शल्य है? जरा देखो तो सही।

देख कर खरक ने कहा—यह देखो, भगवान् के कानों में किसीने कटशलाकायें ठोंक दी हैं।

सिद्धार्थ—देवानुप्रिय! शलाकार्ये जल्दी निकाल डालो। महातपस्वी को आरोग्य पहुँचाने से हमें बड़ा पुण्य होगा। वैद्य और विणक शलाका निकालने के लिए तैयार हुए पर भगवान् ने स्वीकृति नहीं दी और आप वहाँ से चल दिये।

भगवान् के स्थान का पता लगा कर सिद्धार्थ और खरक औषध तथा आदिमयों को साथ लेकर उद्यान में गये और भगवान् को तैल-द्रोणी में विठाकर तेल की मालिश करवाई। फिर अनेक मनुष्यों से पकड़वा कर कानों में से कटशलाकार्ये खींच निकलवाई। शलाका निकालते समय भगवान् के मुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी।

इस प्रकार विषम उपसर्ग तथा घोर परीषहों को सहते हुए और विविध तप-ध्यान का निरन्तर अभ्यास करते हुए दृढ़-प्रतिज्ञ वीर भगवान ने साढ़े वारह वर्ष से कुछ अधिक समय तक कठिन साधना की और क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषायों के हास से आप में क्षमा, मार्वन, आर्जन और संतोष प्रभृति आत्मिक गुणों का विकास हुआ। आपका व्यक्तित्व लोकोत्तर और जीवन स्फटिकमणि सा निर्मल हो गया।

इस दीर्घकालीन विहारचर्या में भगवान् ने जो जो घोर तपश्चर्यायें की उनकी तालिका इस प्रकार है—

१ घाण्मासिक ।

१ पाँच दिन कम पाण्मासिक।

९ चातुर्मासिक ।

२ त्रिमासिक ।

२ सार्थं द्विमासिक ।

६ द्विमासिक।

२ सार्धे मासिक।

१२ मासिक।

७२ पाक्षिक ।

१ सोल्ह उपवास ।

१२ अष्टम भक्त।

२२९ षष्ट्र भक्त ।

इसके अतिरिक्त दशम भक्त आदि तपश्चर्यायें भी भगवान् ने की थीं ऐसा आचाराङ्ग सूत्र से ज्ञात होता है।

उक्त तपश्चर्याओं के संधि दिन (मोजन दिन) ३४९ होते हैं अर्थात् उक्त साढ़े बारह वर्ष के दीर्घकाल में भगवान् ने केवल ३४९ दिन ही मोजन किया था और सभी उपवास निर्जल ही किए थे।

मध्यमा के उद्यान से विचरते हुए श्रमण भगवान् महावीर जंभिय-गाँव के समीप ऋजुवाछुका नदी के उत्तर तट पर स्थित देवालय के समीप सालवृक्ष के नीचे उकडु आसन से ध्यानावस्थित हुए।

निर्जल षष्टभक्तप्रत्याख्यान कर आपने शुक्त-ध्यान का आरम्भ किया और शीघ्र ही इस ध्यान की प्रथम दो श्रेणियों को पार करके ज्ञानावर-णीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकमों का क्षय किया और उसी समय (वैशाख शुक्ता दशमी के दिन, चौथे पहर के समय) आपने केवलज्ञान तथा केवलदर्शन को प्राप्त कर लिया।

अब भगवान् सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी हुए। सम्पूर्ण लोकालोकान्तर्गत भूत भविष्यत्, सूक्ष्म व्यवहित, मूर्तामूर्ते समस्त पदार्थं आपके ज्ञान में आलोकित हुए।

## तीसरा परिच्छेद

## तीर्थंकर-जीवना

भगवान की कैवल्य प्राप्ति का समाचार पाकर देवों ने स्वर्ग से आकर समवसरण (धर्मसमा) की योजना की। इस प्रथम समव-सरण में देवता छोग ही उपस्थित थे अतः विरित-ऋजुवाछका के तट पर प्रथम समवसरण सका। यह आश्चर्यजनक घटना जैनागमों में

'अछेरा' ( आश्चर्यजनक—अस्वाभाविक ) नाम से प्रसिद्ध है ।

जन दिनों मध्यमा नगरी में एक धार्मिक प्रकरण चल रहा था। सोमिलाचार्य नामक एक ब्राह्मण अपने यहाँ एक वड़ा भारी यहा करा रहा था। इसमें भाग लेने के लिए उसने देश-देशान्तरों से वड़े बड़े विद्वानों को आमन्त्रित किया था। बोधिप्राप्त महाबीर ने देखा कि -मध्यमा नगरी का यह प्रसंग अपूर्व लाभ का कारण होगा। यहा में आये हुए विद्वान् ब्राह्मण प्रतिबोध पायेंगे और धर्म तीर्थ के आधारतंभ बनेंगे, यह सोच कर भगवान् ने सन्ध्या समय वहाँ से विहार कर दिया और रात भर वारह योजन (४८ कोस) चल कर मध्यमा के महासेन नामक उद्यान में वास किया।

भगवान् महावीर का दूसरा समवसरण मध्यमा नगरी के महासेन ख्यान में हुआ। वैशाख शुक्रा एकादशी को प्रातःकाल दूसरा समवसरण से ही मध्यमा के उस उद्यान की तरफ नागरिकों के समूह उमद पड़े थे। अपने-अपने वैभवानुसार सज-धज कर समवसरण में जाने के लिये मानों वे एक दूसरे से होड लगा रहे थे। थोड़े ही समय में देव-दानवों और मनुष्य-तियचों के समूहों से महासेन वन में सभा के रूप में एक नगर बस गया।

स्स महती सभा में भगवान महावीर ने सर्वभाषानुगामिनी अर्ध-मागधी भाषा में एक पहर तक धर्मोपदेश दिया जिसमें लोक-अलोक, जीव-अजीव, पुण्य-पाप, आस्नव-संवर, निर्जरा, बन्घ और मोक्ष का अस्तित्व सिद्ध किया। नरक क्या है, नरक में दु:ख क्या है, जीव नरक में क्यों जाते हैं और तिर्थचगित में जीवों को किस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं इसका वर्णन किया। देवगित में पुण्य फलों को भोग कर अविरत जीव किस प्रकार फिर संसार की नाना गितयों में भ्रमण करते हैं इसका भी आपने दिग्दर्शन कराया। अन्त में भगवान ने मनुष्यगित को अधिक महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ वताते हुए उसे सफल बनाने के लिए पाँच महान्नत, पाँच अणुन्नत, सात शिक्षा-न्नत और सम्यक्त्यधर्म का उपदेश दिया।

भगवान् महावीर के ज्ञान और छोकोत्तर उपदेश की सर्वत्र प्रशंसा होने छगी। मध्यमा के चौक और बाजारों में उन्हीं की चर्चा होने छगी। इस चर्चा को सोमिछ के अतिथि विद्वानों ने सुना। वे चौकन्ने हो गये।

यों तो सोमिलार्य के इन मेहमानों की संख्या हजारों की थी पर उनमें ग्यारह विद्वान्—१ इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुधर्मा, ६ मंडिक, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकम्पिक, ९ अचल्रश्नाता, १० मेतार्य और ११ प्रभास विशेष प्रतिष्ठित थे।

१ इन्द्रभूति मगधदेशान्तर्वर्ती गोवरगाँव के रहनेवाछे गौतमगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथिवी था। उस समय इन्द्रभूति की उम्र ५० वर्ष की थी। आप ५०० छात्रों के मुख्याच्यापक थे।

२ अग्निभूति इन्द्रभूति के भाई थे। इनकी ४६ वर्ष की उम्र थी। ये ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे।

३ वायुभूति इन्द्रभूति के भाई थे। इनकी ४२ साल की उम्र थी। ये भी ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे।

४ व्यक्त कोहाग-संनिवेश के रहनेवाले भारद्वाजगोत्रीय नाहाण

थे । इनकी माता बारूणी और पिता धनिमत्र थे । इनकी उम्र ५० साछ की थी । आप ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे ।

५ सुधर्मा कोल्लाग-संनिवेशनिवासी अग्निवैश्यायनगोत्रीय त्राह्मण थे। इनकी माता भिंदला और पिता धम्मिल थे। इनकी अवस्था ५० साल की थी। ये भी ५०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे।

६ मंडिक मौर्य-संनिवेश के रहनेवाले वासिष्ठगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता विजयदेवा और पिता धनदेव थे। उस समय इनकी उम्र ५३ वर्ष की थी। ये ३५० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे।

७ मौर्यपुत्र भी मौर्य-संनिवेश-निवासी काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता विजयदेवा और पिता मौर्य थे। उस समय आपकी अवस्था ६७ साल की थो। आप ३५० छात्रों के अध्यापक थे।

८ अकिन्पिक मिथिला के गौतमगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता जयन्ती और पिता देव थे। उस समय इनकी उम्र ४८ साल की थी, आप ३०० छात्रों के उपाध्याय थे।

९ अचलभ्राता कोसलिनवासी हारीतगोत्रीय ब्राह्मण थे। आपकी माता नन्दा और पिता वसु थे। उस समय इनकी अवस्था ४६ साल की थी। ये २०० छात्रों के अध्यापक थे।

१० मेतार्थ वत्सदेश के तुंगिक-संनिवेश के रहनेवाछे कौडिन्य-गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता वरुणदेवा और पिता दत्त थे। इनकी उम्र ३६ साल की थी। ये ३०० छात्रों के अध्यापक थे।

११ प्रभास राजगृह निवासी कौडिन्यगोत्रीय त्राह्मण थे। इनकी माता अतिभद्रा और पिता बल थे। उस समय प्रभास की उम्र केवल १६ वर्ष की थी। आप ३०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे।

ये सभी कुळीन ब्राह्मण सोमिळार्य के आमंत्रण से अपने-अपने छात्र परिवार के साथ मध्यमा आये थे। प्रत्येक को किसी न किसी विषय में शंका बनी हुई थी परन्तु वे कभी किसी को पूछते नहीं थे, क्योंकि उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि उन्हें ऐसा करने से रोकती थी।

महावीर की सर्वज्ञता के समाचार सर्वप्रथम इन्द्रभूति गौतम के कानों तक पहुँचे। उनको कभी विश्वास नहीं था कि संसार में उनसे बढ़कर भी कोई विद्वान हो सकता है। वे महासेन उद्यान की तरफ से आनेवालों से बार-वार पूछते—"क्यों कैसा है वह सर्वज्ञ ?" उत्तर मिलता—"कुछ न पूछिये ज्ञान और वाणीमाधुर्य में उनका कोई समकक्ष नहीं।" इस जनप्रवाद ने इन्द्रभूति को एक प्रकार से उत्तेजित कर दिया। उन्होंने इस नूतन सर्वज्ञ से भिड़कर अपनी ताकत का परिचय देने का निश्चय किया और अपने छात्रसंघ के साथ महासेन उद्यान की ओर चल दिए। अनेक विचार-विमर्श के अन्त में इन्द्रभूति भगवान महावीर की धर्मसभा के द्वार तक पहुँचे और वहीं स्तब्ध से होकर खड़े रह गये।

इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाल में बहुत पंडित देखे थे, बहुतों से टकर ली थी, बहुतों को वादसभा में निरुत्तर करके नीचा दिखाया था और यहाँ भी वे इसी विचार से आये थे, पर जब उन्होंने महावीर के समवसरण के द्वार में पैर रक्खा तो महावीर के योगैश्वर्य्य और भामण्डल को देखकर वे चौंधिया गये, उनकी विजयकामना शांत हो गई। वे अपनी अविचारित प्रवृत्ति पर अफसोस करने लगे। फिर सोचा यदि ये मेरी शंकाओं को बिना पूछे ही निर्मूल कर दें तो इन्हें सर्वेझ मान सकता हूं।

इन्द्रभूति इस उघेड़बुन में ही थे कि भगवान् महावीर उन्हें संबो-धित करते हुए बोळे—गौतम<sup>ा</sup> क्या तुन्हें पुरुष ( आत्मा ) के अस्तित्व के संबन्ध में शंका है ?

इन्द्रभूति—हॉ महाराज, मुझे इस विषय में शंका-सी रहती है क्योंकि "विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु विनश्यित न प्रेत्य संज्ञास्ति।" इत्यादि वेदवाक्य भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि भूत समुदाय से चेतन पदार्थ उत्पन्न होता है और उसीमें

<sup>9</sup> यह वेद वाक्य आवश्यकटीका में से लिया गया है। चृहदारण्यकोपनिषद् में यह वाक्य इस रूप में मिलता है ''विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्याय तान्ये-वानु विनश्यित न प्रेत्य संज्ञास्तीत्वरे व्रवीति होवाच याज्ञवल्क्य ।'' वृहदारण्यको-पनिषद १२-५३८।

छीन हो जाता है; परलोक की कोई संज्ञा नहीं। भूतसमुदाय से ही विज्ञानमय आत्मा की उत्पत्ति का अर्थ तो यही है कि भूतसमुदाय के अतिरिक्त पुरुष का अस्तित्व ही नहीं।

महावीर--और यह भी तो तुम जानते हो कि वेद से पुरुष का अस्तित्व भी सिद्ध होता है।

इन्द्रभूति—जी हॉ, "स वै अयमात्मा ज्ञानमयः" इत्यादि श्रुति-वाक्य आत्मा का अस्तित्व भी बता रहे हैं। इनसे शंका होना स्वाभाविक ही है कि 'विज्ञानघन' इत्यादि श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर भूतशक्ति को ही आत्मा माना जाए अथवा आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माना जाए।

महावीर—महानुभाव इन्द्रभूति ! 'विज्ञानघन' इत्यादि पदों का जैसा तुम अर्थ समझ रहे हो वास्तव में वैसा नहीं है। अगर इस श्रुति-वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ छिया होता तो तुम्हें कोई शंका ही न होती।

इन्द्रभूति—क्या इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है ?

महावीर—हॉ! 'विज्ञानघन' इस श्रुति का वास्तविक अर्थ और ही है। तुम 'विज्ञानघन' का अर्थ पृथिव्यादि भूतसमुदाय से उत्पन्न 'चेतनापिण्ड' ऐसा करते हो पर वस्तुतः 'विज्ञानघन' का तात्पर्य विविध-ज्ञानपर्यायों से है। आत्मा में प्रतिक्षण नवीन ज्ञानपर्यायों का आविभीव तथा पूर्वकालीन ज्ञानपर्यायों का तिरोभाव होता रहता है। जब एक पुरुष घट को देखता है और उसका चिन्तन करता है तो उस समय उसकी आत्मा में घटविषयक ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है जिसे हम घटविषयक 'ज्ञानपर्याय' कहते हैं। जब वही पुरुष घट के प्रधात पटादि अन्य पदार्थों को देखेगा तब उसे पटादि का ज्ञान प्रकट होगा और पूर्वकालीन घट-ज्ञान तिरोहित (व्यवहित) हो जायगा। अन्यान्य पदार्थविषयक ज्ञान के पर्याय ही 'विज्ञानघन' (विविध पर्यायों का पिण्ड) है जो भूतों

१ आवर्यकटीका में उद्घत यह वाक्य 'गृहदारण्यकोपनिषद् ( ४-४-५ ) में मिलता है और इससे मिलता जुलता 'य एप विज्ञानमय पुरुष ' वाक्य वृहदारण्यक ( पृ० ५२ १ ) में उपलब्ध होता है ।

से उत्पन्न होता है। यहाँ 'भूत' शब्द का अर्थ पृथिव्यादि पाँच भूत नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है 'प्रमेय'—अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ही नहीं परन्तु जड़ चेतन समस्त होय ( जानने योग्य ) पदार्थ।

सब होय पदार्थ आत्मा में अपने स्वरूप से भासमान होते हैं—घट घटरूप में भासता है, पट पटरूप में। ये भिन्न-भिन्न प्रतिभास ही ज्ञान-पर्याय हैं। ज्ञान और ज्ञानी (आत्मा) में कथंचित् अभेद होने के कारण भूतों से अर्थात् भिन्न-भिन्न होयो से विज्ञानघन अर्थात् 'ज्ञान-पर्यायों का उत्पन्न होना और उत्तरकाल में उन पर्यायों का तिरोहित (व्यवहित) होना कहा है।

'न प्रेत्यसंज्ञास्ति' का अर्थ 'परलोक की संज्ञा नहीं' ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ 'पूर्वपर्याय का उपयोग नहीं' ऐसा है। जब पुरुष में नये-नये ज्ञानपर्याय उत्पन्न होते हैं तब उसके पूर्वकालीन उपयोग व्यवहित हो जाने से उस समय स्मृतिपट पर स्कृटित नहीं होते इसी अर्थ को लक्ष्य करके 'न प्रेत्यसंज्ञास्ति' यह वचन कहा गया है।

भगवान महावीर के मुख से वेदवाक्य का समन्वय सुनते ही इन्द्रभूति के मन का अन्धकार विच्छिन्न हो गया। वे दोनों हाथ जोड़ कर बोले—भगवन ! आपका कथन यथार्थ है। प्रभो ! मैं आपका प्रवचन सुनना चाहता हूं.।

गौतम की प्रार्थना पर महावीर ने निर्मेथ प्रवचन का उपदेश दिया। उपदेश सुन कर वे संसार से विरक्त होकर निर्मेथधर्म में प्रव्रजित हुए। गौतम के ५०० छात्र भी जो उनके साथ ही आए थे, महावीर के पास प्रव्रजित हुए और वे सभी इन्द्रभूति के शिष्य रहे।

इन्द्रभूति की प्रव्रच्या की वात पवनवेग से मध्यमा में पहुँची। नगर भर में यही चर्चा होने छगी। कोई कहता 'इन्द्रभूति' जैसे जिनके आगे शिष्य हो गए उन महावीर का क्या कहना है! सचमुच वे ज्ञान के अथाह समुद्र और धर्म के अवतार हैं। दूसरा कहता—अजी, कुछ करा-मात जानते होंगे। अन्यथा इन्द्रभूति जैसे विद्वान का इस प्रकार मोहित हो कर अपने छात्रसंघ के साथ उनका शिष्य वन जाना संभव नहीं। उनका छोटा भाई अग्निभृति उनकी विद्वत्ता का इतना कायल था कि वह यह तो मानने को तैयार हो सकता था कि सूर्य का उदय पश्चिम में हो परन्तु यह नहीं कि इन्द्रभूति किसी से हार जाए और उसका शिष्य हो जाए। वह कुछ कोध, कुछ आश्चर्य और कुछ अभिमान के भावों के साथ अपने छात्रमंडल सहित महासेन उद्यान की ओर चल पड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि किसी भी तरह वह महावीर को परास्त करके बड़े भाई इन्द्रभूति को वापस ले आएगा।

अग्निभृति जब नगर से निकला तो उसके शरोर में बड़ी तेजी थी
पर ज्यों-ज्यों वह आगे वढ़ने लगा त्यों-त्यों उसका
अग्निभृति की प्रवज्या शरीर भारी होने लगा। जब वह समवसरण के
सोपानमार्ग तक पहुँचा तो उसके पैरों ने जवाब दे
दिया। उसके मन का जोश बिलकुल ठंडा पड़ गया। वह सोचने लगा
—क्या सचमुच ये सर्वे ही हैं, क्या इसी कारण इन्द्रभृति ने अपनी
हार मान ली है ? यदि यही बात है तो मैं यहीं से एक प्रश्न पूलूंगा।
यदि मुझे ठीक उत्तर मिल जाएगा तो मैं भी इन्हें सर्वे मान लूंगा।
अग्निभृति द्वार पर ही खड़े थे कि महाबीर ने उन्हें संबोधित किया—
प्रिय अग्निभृति, क्या तुम्हें कर्म के अस्तित्व के विषय में शंका है ?

अग्निम् ति—हॉ महाराज, कर्म के अस्तित्व को मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि "पुरुष एवेदं ग्रिं सर्व यद्भूतं यच भाव्यं" इत्यादि श्रुति पुरुषाद्वेत का प्रतिपादन कर रही है और जब दृश्य, अदृश्य, बाह्य

१ आवश्यंकटीका में संपूर्ण श्रुतिवाक्य इस प्रकार है--

<sup>&</sup>quot;पुरुष एवेदं क्रिं सर्व यद्भूतं यच भान्यम् उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहित यदे-जीत यन्नैजित यद्दूरे यहुअन्तिके । यदन्तरस्य सर्वस्य यहु सर्वस्याऽस्य वाह्यत ॥"

<sup>&#</sup>x27;वाजसनेयीसंहिता' (४०-५) में भी उपर्युक्त वाक्य ही मिलता है। 'ईशावास्योपनिषद्' में 'तदेजित तन्नैजित, तद्दूरे तदिन्तके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यत ' यह पाठ मिलता है। 'वाजसनेयीसंहिता' (३२-२), 'विताश्वतरोपनिषद्' (२४९) और 'पुरुपस्क्त' में ''पुरुष एवेदं सर्व यद्भूत यच भाव्यम् उतामृतत्वस्येशनो यदन्नेनातिरोहित।" वह पाठ उपलब्ध होता है।

अभ्यन्तर, भूत एवं भविष्यत् सव कुछ 'पुरुष' ही है तो पुरुष के अति-रिक्त कोई पदार्थ ही नहीं ।

युक्तिवाद भी कर्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता। कर्मवादी कहते हैं—जीव पहले कर्म करता है फिर उसका फल भोगता है। परन्तु यह सिद्धान्त तर्कवाद की कसौटी पर टिक नहीं सकता। 'जीव' नित्य 'अह्पी' और 'चेतन' माना जाता है और 'कर्म' 'अनित्य' 'ह्पी' और 'जड़'। इन परस्पर विरुद्ध प्रकृतिवाले जीव और कर्म का एक दूसरे के साथ संबन्ध कैसा माना जायगा—सादि अथवा अनादि ?

जीव और कर्म का संबन्ध 'सादि' मानने का अर्थ यह होगा कि पहले 'जीव' कर्मरहित था और अमुक काल में उसका कर्म से संयोग हुआ। परन्तु यह मान्यता कर्मसिद्धान्त के अनुकूल नहीं। कर्मसिद्धान्त के अनुकूल नहीं। कर्मसिद्धान्त के अनुकूल नहीं। कर्मसिद्धान्त के अनुसार जीव की मानसिक वाचिक और कायिक प्रवृत्तियाँ ही कर्मवन्ध का—जीव-कर्म के संयोग का कारण होती हैं। मन, वचन और काय ये स्वयं कर्मफल हैं क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से ही मन आदि तत्त्व जीव को प्राप्त होते हैं। इस दशा में 'अवद्ध' जीव किसी भी प्रकार 'बद्ध' नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बन्धकारण नहीं है। यह बिना कारण भी जीव 'कर्मबद्ध' मान लिया जाय तो कर्ममुक्त सिद्धात्माओं को भी पुनः कर्मबद्ध मानने में कोई आपित्त नहीं होगी। इस प्रकार कर्मवादियों का 'मोक्ष' तत्त्व नाम मात्र को रह जायगा। वस्तुतः कोई भी आत्मा 'मुक्त' ठहरेगा ही नहीं। अतः 'अबद्ध' जीव का 'बन्ध' मानना दोपापित्त-पूर्ण है।

जीव और कर्म का 'अनादि संबंध' भी संगत नहीं हो सकता क्योंकि जीव-कर्म का संबंध 'अनादि' होगा तो वह 'आत्मस्वरूप' की ही तरह 'नित्य' भी होगा, और 'नित्य' पदार्थ का कभी नाश न होने से वह कभी कर्ममुक्त नहीं होगा। जब जीव की कर्म से मुक्ति ही नहीं तो वह उसके छिये प्रयत्न ही क्यों करेगा?

महावीर---महानुभाव अग्निभृति ! तुम्हारी इन दलीलों से ही प्रकट होता है कि तुमने 'वेदवाक्य' का वास्तविक अर्थ नहीं समझा । 'पुरुप एवेदं' यह श्रुतिवाक्य 'पुरुषाद्वैत' का साधक नहीं, परन्तु यह एक स्तुतिवाक्य है।

अग्निभूति—इस श्रुतिवाक्य को 'स्तुतिवाक्य' क्यों माना जाय और 'पुरुपाद्वेतसाधक' क्यों नहीं ?

महावीर—पुरुपाद्वैतवाद दृष्टापलाप और अदृष्टकल्पना दोषों से दृपित है।

अग्निभृति—यह कैसे १।

महावीर—पुरुषाद्वैत के स्वोकार में यह पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु आदि प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थों का अपलाप होता है और सत्-असत् से विल्र-क्षण 'अनिर्वचनीय' नामक एक अदृष्ट पदार्थ की कल्पना करनी पड़ती है।

अग्निभूति—महाराज ! इसमें अपलाप की वात नहीं है। पुरुषा-हैतवादी इस दृश्य जगत को पुरुष से अभिन्न मानते हैं। जड़ चेतन का भेद व्यावहांरिक कल्पनामात्र है। वस्तुतः जो कुछ दृश्यादृश्य और चराचर पदार्थ है सब पुरुषस्वरूप है।

महावीर-पुरुष दृश्य है या अदृश्य ?

अग्निमूति—पुरुप रूप, रस, गंध, और स्पृशीदिहीन अदृश्य है। इसका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता।

महावीर—ये पदार्थ क्या है जो आँखों से देखे जाते हैं, कानों से सुने जाते हैं, नाक से सूचे जाते हैं, जीभ से चखे जाते हैं और त्वचा से स्पर्श किए जाते हैं ?

अग्निभूति—यह सव नामरूपात्मक जगत् है। महावीर—यह पुरुष से भिन्न है या अभिन्न ?। अग्निभूति—यह सव पुरुष से अभिन्न है।

महावीर—अभी तुमने कहा था कि 'पुरुष' अदृश्य है, इन्द्रियातीत है। इस 'पुरुषाभिन्न' नामरूपात्मक जगत् का इन्द्रियों से कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है ?।

अग्निभूति—इस नामरूपात्मक दृश्य जगत् की उत्पत्ति माया से होती है। माया तथा उसका कार्य नामरूप सत् नहीं है क्योंकि काला-न्तर में उसका नाश हो जाता है। महावीर—तो क्या दृश्य जगत् असत् है ?

अग्निभृति—नहीं । जैसे यह सत् नहीं वैसे असत् भी नहीं, क्योंकि ज्ञानकाल में वह सत्रूष्प से प्रतिभासित होता है ।

महावीर-सत् भी नहीं और असत् भी नहीं। तब इसे क्या कहोंगे ?

अग्निभूति—सत्-असत् से विलक्षण इस माया को हम 'अनिवेचनीय' कहते हैं i

महावीर—आखिर पुरुषातिरिक्त 'माया' नामक एक विलक्षण पदार्थ मानना ही पड़ा। तब कहाँ रहा तुम्हारा पुरुषाद्वैतवाद १ प्रिय अभिभूति ! जरा सोचो, ये दृश्य पदार्थ पुरुष से अभिन्न कैसे हो सकते हैं १ यह दृश्य जगत् यदि 'पुरुष' ही हो तो 'पुरुष' की ही तरह वह भी इन्द्रियातीत होना चाहिए। पर तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि यह इन्द्रियगोचर है। प्रत्यक्षदर्शन को तुम भ्रान्ति नहीं कह सकते।

अग्निभृति—इसे भ्रान्ति मानने में क्या आपत्ति है ?

महावीर—भ्रान्तिज्ञान उत्तरकाल में भ्रान्त सिद्ध होता है। जिसे तुम भ्रान्ति कहते हो वह कभी भ्रान्तिरूप सिद्ध नहीं होता, अतः यह निर्वोध ज्ञान है, भ्रान्ति नहीं।

अग्निभृति—यह माया पुरुष की ही शक्ति है और पुरुष विवर्त में नाम-रूपात्मक जगत बन कर भासमान होता है। वस्तुतः माया पुरुष से भिन्न वस्तु नहीं।

महावीर—यदि माया पुरुष की शक्ति ही है तो यह भी पुरुष के ज्ञानादि गुणों की तरह अरूपी अट्ट्य होनी चाहिए। परन्तु यह तो है ट्रय। अतः सिद्ध होता है कि माया पुरुष की शक्ति नहीं। यह एक स्वतंत्र पदार्थ है।

पुरुषिववर्त मानने से भी पुरुषाहैत की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि पुरुपिववर्त का अर्थ है पुरुप के मूल स्वरूप की विकृति, परन्तु पुरुप में विकृति मानने से उसे सकर्मक ही मानना पड़ेगा, अकर्मक नहीं। जिस प्रकार खालिस पानी में खमीर नहीं उत्पन्न होता उसी तरह अकर्मक जीव में विवर्त नहीं हो सकता। पुरुषवादी जिस पदार्थ को माया अथवा अज्ञान का नाम देते हैं वह वस्तुतः आत्मातिरिक्त जड़ पदार्थ है। पुरुषवादी इसे सत् या असत् न कह कर 'अनिर्वचनीय' कहते हैं जिससे सिद्ध होता है कि यह पुरुप से भिन्न पदार्थ है। इसी छिये तो वे इसे पुरुष की तरह 'सत्' नहीं मानते। 'असत्' न मानने का तात्पर्य तो केवल यही है कि यह माया आकाशपुष्प की तरह किएत वस्तु नहीं है।

अग्निभूति—ठीक है। दृश्य जगत् को 'पुरुपमात्र' मानने से प्रत्यक्ष अनुभव का निर्वाह नहीं हो सकता, यह मैं समझ गया हूँ। परन्तु ज़ तथा रूपी कर्म-द्रव्य चेतन तथा अरूपी आत्मा के साथ कैसे संबद्ध हो सकता है और उस पर अच्छा-बुरा असर कैसे डाल सकता है ?

महावीर—जिस प्रकार अरूपी आकाश के साथ रूपी द्रव्यों का संपर्क होता है उसी तरह अरूपी आत्मा का रूपी कर्मों के साथ संवन्ध होता है । जिस प्रकार ब्राह्मी औषधि और मिद्रा आत्मा के अरूपी चैतन्य पर मेळा-बुरा असर करते हैं उसी तरह अरूपी चेतन आत्मा पर रूपी जड़ कर्मों का भी भळा-बुरा असर हो सकता है।

इस लम्बी चर्चा के बाद अग्निभ्ति ने भगवान् महावीर का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। भगवान् महावीर का उपदेश सुन कर अग्नि-भूति ने प्रतिवोध पाया और अपने छात्रमण्डल के साथ भगवान् के चरणों में श्रामण्य अंगीकार किया।

अग्निभृति की दीक्षा से मध्यमा में आए हुए सब ब्राह्मण विद्वानों के गर्व चूर्ण हो गये। अब उनको विश्वास हो गया कि महाबीर सर्वज्ञ है।

गरीरातिरिक्त आत्मा की सिद्धि तथा वायुभूति की दीक्षा फिर मी वायुभूति गौतम और अन्य विद्वानों ने भगवान् महावीर से भेंट करने और उनके ज्ञान-वैराग्य की परीक्षा करने का निश्चय किया और वे अपने अपने छात्रमण्डलों के साथ महा

सेन उद्यान की ओर चल पड़े। सब के आगे वायुभूति था। वायुभूति समवसरण में पहुँचा तो भगवान् के अलौकिक तेल से उसके नेत्र चौंधिया गए। वह अपना प्रश्न पूछने को ही था कि भगवान् ने उसकी मानसिक शङ्का को व्यक्त करते हुए कहा—वायुभूति ! क्या तुम्हें शरीर से भिन्न जीव की सत्ता के विषय में शंका है ?

वायुभूति—जी हाँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि शरीर से भिन्न जीव की कोई सत्ता नहीं। क्योंकि 'विज्ञानधन' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी यही प्रतिपादन करता है कि यह ज्ञानात्मक 'आत्मपदार्थ' इन भूतों से प्रकट होता है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। पुनर्जन्म जैसा कोई भाव नहीं है।

महावीर—और आत्मा का अस्तित्व भी वेद से सिद्ध होता है। "सत्येन लभ्यस्तपसा होष ब्रह्मचर्येण" इत्यादि श्रुतिवाक्य आत्मा के अस्तित्व को भी सिद्ध करते हैं।

भूतसमुदायात्मक शरीर को 'आत्मा' मानने से काम नहीं चलेगा क्योंकि कार्य कारणानुरूप होता है। तिल के प्रत्येक दाने में तेल होता है तभी उसके समुदाय से तेल निकलता है। रेती के कणों में तेल न होने से उसके समुदाय से भी वह कभी प्रकट नहीं होता। भूत जड़ स्वरूप है। उनका समुदाय भी जड़ ही होगा। उसमें चैतन्य कभी प्रकट नहीं हो सकता।

वायुभूति—आपका 'कारणानुरूप कार्य' वाला नियम अन्यापक है। मिद्रा के प्रत्येक अंग में मादकता नहीं होती, फिर भी उसके सिम्मिश्रण से उत्पन्न हुई मिद्रा में वह अवश्य होती है। इससे सिद्ध हुआ कि 'कारणानुरूप ही कार्य हो' ऐसा ऐकान्तिक नियम नहीं हैं। महावीर—प्रिय वायुभूति! मिद्रा के दृष्टान्त से 'कारणानुरूप कार्य का नियम' विघटित नहीं होता। मिद्रा के प्रत्येक अंग में मादकता

१ संपूर्ण श्रुतिवाक्य आवश्यकटीका में इस प्रकार है—
"सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
उयोतिर्मयोहि शुद्धो यं पश्यन्ति धीरा यतय सयतात्मान ॥"
सुण्डकोपनिषद् (१४०) मे यह पाठ इस प्रकार है—
"सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुन्नो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा " ॥

नहीं होती, यह कथन वास्तविकता से दूर है। मिद्रा के प्रत्येक अंग में अनिभन्यक्त अवस्था में मादकता है। तभी उनके संधान में वह खमीर रूप से अभिन्यक्त होती है। यदि ऐसा न हो तो दूसरे पदार्थों के संधान में वह क्यों नहीं अभिन्यक्त होती। अमुक पदार्थों में ही वह उत्पन्न होती है और अमुक में नहीं, इससे भी क्या सिद्ध नहीं होता कि वह शक्ति उन पदार्थों में पहले ही से सन्निहित रहती है जो कारण पाकर प्रकट होती है ?

वायुभूति—अच्छा यदि यह मान भी छें कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती तो भी भूतोंसे अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण क्या है ?

महावीर—ज्ञानी मनुष्यों के लिये तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। वे इसे हस्तामलकवन् साक्षात् देखते हैं। चर्म-नेत्रवालों के लिये आत्मा अवश्य एक पहेली है। उनके लिये आत्मा गूढ़ातिगूढ़ और सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ है जिसे वे अनुमान से जान सकते हैं।

मनुष्य, पश्च, पश्ची, कीट-पतंग, वृक्ष, छता आदि जीवधारी पदार्थों की प्रवृत्तियों का निरीक्षण कीजिए। सब अपने अनुकूछ वेदनीय की ओर प्रवृत्त और प्रतिकूछ वेदनीय से निवृत्त होते हैं। कीट-पतंग तक भी आग, पानी आदि अनिष्टकारी तत्त्वों की गंध पाते ही उससे बचने की चेष्टा करते हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन सब देहधारियों में कोई अहश्य शक्ति है जिससे वे अपने भले-बुरे का विचार करते हैं? महानुभाव वायुभूति! यह शक्ति जिससे कि वे अपना हित-अहित समझते हैं शरीर का धर्म नहीं हो सकती। अवश्य ही इस नियामक शक्ति का उद्गमस्थान शरीर से भिन्न है, और वही क्रिया-वादियों का 'आत्म' पदार्थ है।

में सुखी हूँ, मैं दु:खी हूँ, मैंने खाया, मैंने किया इत्यादि वाक्यों में 'मैं' शब्द से जो अपना सूचन करता है वह वास्तव में शरीर नहीं पर शरीराश्रित आत्मा है। मृत शरीर में इस प्रकार की कोई भी चेष्टा नहीं होती। यदि वह शरीरधर्म हो तो शरीर के रहते उसका छोप नहीं हो

सकता । इससे सिद्ध है कि शारीरिक चेष्टाओं का कर्ता शरीर नहीं वरंच तद्गत आत्मा है ।

वायुभूति—शरीरगत ज्ञानमय प्रवृत्तियों की अन्यथाअनुपपत्ति ही शरीरातिरिक्त 'आत्म' पदार्थ की साधिका है अथवा और भी कोई प्रमाण है।

महावीर—वायुभूति, इस संसार की विचित्रता जिसे तुम देख रहे हो किसका कार्य हो सकता है ? सुखी-दुःखी, सधन-निर्धन, स्वामी-सेवक, भळा-बुरा ये सब विविधताएँ किसका परिणाम हो सकता है ?

वायुभूति—इन विविधताओं का कारण स्वभाव ही तो हो सकता है। महावीर—किसका स्वभाव ?

् वायुभूति—पदार्थों का ।

महावीर—यदि तुम्हारी मान्यतानुसार संसार में भूतों के सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है तब तो यह जगद्धैचित्र्य किसी प्रकार संगत हो ही नहीं सकता क्योंकि 'भूत' जड़ पदार्थ हैं। इन जड़ों में ऐसी कौनसी नियामक शक्ति है जो संसार में विचित्रता छा देगी ? भछे ही आग में जछने-जछाने का स्वभाव हो पर वह स्वयं नहीं जछ सकती। इसी तरह भूतों में भछे ही सब कुछ करने की शक्ति हो पर वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते। इनका कोई नियोजक चेतन होगा तभी ये संसार की विचित्रता का कारण हो सकेंगे। अतएव भूतों से विछक्षण 'चेतन' मानना जरूरी है।

आत्मा का अस्तित्व मान छेने पर भी संसार की विविधता सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि चेतन और जड़ के वीच में कोई विशिष्ट संबंध न माना जाए क्योंकि जड़ से निर्छेप रहता हुआ चेतन जड़ पदार्थ का कोई नियमन अथवा उपयोग नहीं कर सकता। मिट्टी का स्पर्श न करनेवाला कुम्हार मिट्टी के वरतन नहीं वना सकता।

वायुभूति—तब क्या कुम्हार की तरह चेतन भी जड़ पदार्थों से इस जगत् की रचना करता है ?

महावीर—मेरा अभिप्राय यह नहीं है। कुम्हार की तरह कोई भी चेतनशक्ति इस संसार की रचना नहीं करती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में चेतन और जड़ दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। इन दो शक्तियों के बीच वह संबंध है जो विजातीय दो पदार्थों के बीच हो सकता है। चेतन, जिसे हम आत्मा कहते हैं और जड़, जिसे हम कर्म कहते हैं, अनादि काल से दूध और घी की तरह एक दूसरे से मिले हुए हैं। दूध को हम देखते हैं पर घृत का अनुमानमात्र कर सकते हैं। इसी तरह सचेष्ट शरीर को देखते हैं और आत्मा का अनुमान करते हैं।

चेतन से लिप्त कर्माणुओं से संसार में यह विचित्रता उत्पन्न होती है। जो चेतन ग्रुभ कर्मों से लिप्त होता है वह संसार में अच्छी स्थिति पाता है और जो अग्रुभ कर्मदलों से संबद्ध होता है वह बुरी स्थिति को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार के वैचित्र्य का कारण संसारी जीव और उनके ग्रुभ-अग्रुभ कर्म हैं, केवल भूतों का स्वभाव नहीं।

अव वायुभूति ने भगवान् महावीर का सिद्धान्त खीकार कर छिया और सपरिवार श्रमणधर्म की दीक्षा छे भगवान् के शिष्य हो गये।

अब भगवान महावीर ने आर्यव्यक्त को संबोधित किया और बोले—आर्यव्यक्त, क्या तुम्हें ब्रह्म के सिवा अन्य-आर्यव्क की दीक्षा पदार्थों की वास्तविकता के विषय में शंका है ?

व्यक्त—जी हाँ। वेद में "स्वप्नोपमं वै सकलिमत्येष ब्रह्मविधि-रक्षमा विज्ञेयः" इत्यादि वचनों से सव कुछ स्वप्नतुल्य वताया है। केवल ब्रह्म—आत्मा को ही सत् कहा है। वेद में ही "पृथिवी देवता, आपो देवता" इत्यादि वाक्यों से पृथिव्यादि भूतों की सत्ता भी प्रति-पादित की है। इस स्थिति मे यह निश्चय करना अति कठिन है कि जगत् को किस रूप में माना जाय, सत् या असत् ?

महावीर—महानुभाव ! "स्वप्नोपमं वै" इत्यादि वेद वाक्य को तुमने यथार्थरूप में नहीं समझा। यह वेद-पद कोई विधिवाक्य नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। सब स्वप्न तुल्य होने का अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत् पदार्थ ही नहीं। उक्त उपदेशवाक्य है और वह अध्यात्मिचन्ता का उपदेश करता हुआ सूचित करता है कि धन-यौवन,

१-२ ये वाक्य किन वैदिक प्रन्थों के हैं इसका कुछ पता नहीं लगा।

पुत्र कलत्रादि पदार्थ जिन पर मुग्ध हो कर यह संसारी जीव अपना हितमार्ग चूक रहा है, सांसारिक सुख के प्रलोभनों में फॅस कर आत्म-हित में प्रमाद कर रहा है, वह पदार्थ वस्तुत: नाशशील है। क्या सामान्य मनुष्य और क्या देवेन्द्र चक्रवंती सब आयुष्य की सांकलों में वॅघे हुए हैं। जब वे सांकलें दूटेंगी, जब आयुष्य की डोरी पूरी होगी तब भाड़े के घर की तरह इस देह को छोड़ कर स्वकर्मानुसार देहान्तर धारण करेंगे, और उस हालत में यहाँ के संबन्ध और संबन्धी केवल नामशेष हो जायँगे। अतः आत्मार्थी जन का कर्तन्य है कि वह इन सांसारिक क्षणिक संबन्धों, क्षणिक सुखों में न फॅस कर आत्महित की चिन्ता करें।

भगवान् ने विस्तार पूर्वक जड़ चेतन की चर्चा करके दोनों के स्वरूप का प्रतिपादन किया। आर्यव्यक्त की सव शंकाएँ दूर हुई और उसने भी छात्रमंडली के साथ निर्प्रथ-अमण-धर्म की प्रवच्या प्रहण करके अपने को धन्य माना।

तत्पश्चात् महावीर ने सुधर्मा को सम्बोधित करते हुए कहा— सुधर्मन् ! क्या तुम यह मानते हो कि सब प्राणी मर कर अपनी ही योनि में उत्पन्न होते हैं ?

सुधर्मा—जी हाँ। वेद वाक्य भी सेरे इन विचारों के समर्थक हैं। शास्त्र में कहा है—'पुरुषो वे पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्वम्' पुरुष पुरुषपन पाता है और पशु पशुपन।

महावीर—इसके विरोधी वाक्य भी मिलते हैं। क्या यह तुमको माळूम है ?

सुधर्मा—जी हॉ। 'श्रृगालो वै एप जायते यः सपुरीषो द्द्यते।' इस वाक्य से मनुष्य का भावान्तर में सियाल होना भी लिखा है। इन परस्पर विरोधी वाक्यों से यद्यपि इस विषय में कुछ निश्चय नहीं होता। पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, भावान्तर में प्राणिमात्र का साहश्य प्रति-पादक वेदवाक्य ही युक्तिसंगत माल्स होता है। क्योंकि यह एक अटल नियम है कि कार्य हमेशा कारणानुरूप ही होता है। गेहूँ से गेहूँ की ही उत्पत्ति होती है, जौ की नहीं। इसी तरह मनुष्य आदि प्राणी मर कर फिर मनुष्य आदि ही होने चाहिये।

महावीर-महानुभाव ! तुमने कार्य कारण की बात कही सो तो ठीक है। इस भी यही मानते हैं कि कारणानुरूप कार्य होता है। इसी-छिये गेहूं से गेहूं और जौ से जौ की ही उत्पत्ति होती है पर इस कार्य-कारण के नियम से ऐहिक सादृश्य सिद्ध हो सकता है जन्मान्तर का नहीं। गेहूँ के दाने से नये गेहुँओं की उत्पत्ति होती है यह बात सत्य है परन्त इसका यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि उसी कारणरूप गेहूँ के जीव ने उससे उत्पन्न होनेवाले गेहूँ के दानों में जन्म लिया है। कारण और कार्यक्ष गेहूँ के दानों में केवल शारीरिक कार्यकारण भाव होता है, भात्मिक नहीं । इसी प्रकार मनुष्य तथा तियँच आदि में भी शारीरिक कार्यकारणभाव होता है। मनुष्य के मनुष्य-देहधारी संतान होती है और पशु के पशु-देहधारी । यदि यह नियम न होता तो मनुष्य से पशु और पशु से मनुष्यशरीर भी उत्पन्न हो सकता। महाशय सुधर्मन् ! प्रत्येक जन्तु का जीव जुदा और शरीर जुदा होता है। पूर्व शरीर उत्तर शरीर का कारण हो सकता है पर उत्तर भव का नहीं। भवप्राप्ति का कारण जीवों के शुभ-अशुभ कर्म होते हैं जो जीव जिस प्रकार के भले-बुरे कमों से अपनी आत्मा को बाँघता है, वह उसी प्रकार की भछी-बुरी गतियों में जाकर उत्पन्न होता है। इसमें उसका पूर्वभविक शरीर कुछ असर नहीं कर सकता। इस भव का मनुष्य शारीरिक सानसिक और वाचिक अग्रुम प्रवृत्तियों से अग्रुम कर्म बाँघ कर नारक और तिर्यंच हो सकता है और शुभ प्रवृत्तियों से मनुष्य और देव भी हो सकता है। इसी तरह इस भव का पशु अशुभ कर्मों से फिर तिर्थंच और नारक • हो सकता है और वही तिर्यंच शुभ कर्मों के प्रताप से मनुष्य और देव तक हो सकता है। इससे तुम समझ सकते हो कि प्राणियों का पुनर्जन्म उनके कर्मों पर आधार रखता है शरीर पर नहीं।

भगवान् महावीर के इस स्पष्टीकरण से सुधर्मी का संदेह निवृत्त हो गया और निर्मन्थ-प्रवचन का सार सुनने के बाद वे अपने छात्र-मंडल के साथ श्रमण-धर्म की दीक्षा ले भगवान् महावीर के शिष्य हो गये।

सुधर्मी के वाद मंडिक का मानसिक संदेह न्यक्त करते हुए महावीर

वोले—धार्य मंडिक! क्या तुम्हें आत्मा के वन्ध-मोक्ष के मंडिक विषय में शंका है ?

मंडिक—जी हाँ। मेरी ऐसी मान्यता है कि 'आत्मा' एक खच्छ रफटिक सा पदार्थ है। इसका कर्मों से वन्य-मोक्ष तथा नये-नये हपों में संसार में भटकना वुद्धियाद्य नहीं हो सकता है। शास्त्र में भी आत्मा को त्रिगुणातीत, अबद्ध और विसु बताया है। शास्त्र में छिखा है—"स एप विगुणो विसुर्न बच्यते संसरति वा न सुच्यते मोचयित वा, नवा एप बाह्यमाभ्यन्तरं वा वेदं।"

आप ही कहिये, जो विगुण (सन्त्व-रज-तमोगुणातीत), त्राह्य (शारीरिक) तथा आभ्यन्तर (मानसिक) सुख-दुःखों के प्रभावों से परे है, वह किस कारण से कर्म-वद्ध होगा ? और जिसका वन्यन ही नहीं, टसके छूटने की तो वात ही कहाँ ? इस प्रकार जो अवद्ध होगा वह संसार-भ्रमण भी किस कारण करेगा ?

महावीर—उक्त श्रुतिवाक्य में जो आत्मा का स्वरूप-वर्णन है वह केवल सिद्ध आत्माओं को ही लागू होता है, संसारी आत्माओं को नहीं। मंडिक—सिद्ध और संसारी आत्माओं में क्या भिन्नता है?

महावीर—यों तो आत्मस्वरूप से सभी आत्मायें एक सी हैं परन्तु डपाधिभेद से उनमें भिन्नता मानीं गई है। जो आत्मायें तप-ध्यान-योगानुष्टान से सम्पूर्ण कर्माशों से मुक्त होकर स्वस्वरूप को पा छेती हैं उनको हम 'सिद्ध' कहते हैं। और जो कर्मयुक्त आत्मायें हैं, शारीरिक मानसिक और वाचिक प्रवृत्तियों द्वारा भछे-बुरे कर्म कर नाना गतियों में भ्रमण किया करती हैं, वे संसारी आत्मायें हैं। उक्त वेदवाक्य में जो विसु आत्मा का निरूपण है वह कर्ममुक्त सिद्धात्माओं को ही छागू होता है क्योंकि उक्त सभी विशेषतायें उन्हीं में विद्यमान होती हैं, संसारी जीवों में नहीं।

९ इस श्रुति का माव साख्यकारिका नं० ६२ के माव से मिलता है। तस्माल वध्यते नापि मुच्यते नापि संसरित कश्चित्। मंसरित वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः॥ साख्यकारिका नं० ६२

मंडिक—'सिद्ध' और 'संसारी' दो तरह की आत्माओं की कल्पना करने के बदले सभी आत्माओं को कर्ममुक्त सिद्धस्वरूप मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

महावीर—मंसारी आत्माओं को कर्मरहित (तटस्थ) मान छेने पर जीवों में जो कर्मजन्य सुख-दुःख के अनुभव का व्यवहार होता है वह निराधार सिद्ध होगा। 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ' इत्यादि व्यवहार का आधार जीवों के कर्मफल माने जाते हैं। यदि हम सभी जीवों को कर्मरहित मान लेंगे तो इस सुख-दुःख का कारण क्या माना जायगा ?

मंडिक—आत्मा को बुद्धि और शरीर से अपना जुदापन ज्ञात न होने से बुद्धि में होनेवाळे सुख-दु:खजन्य असरों को वह अपने में मान छेता है और 'मैं सुखी, मैं दु:खी' इत्यादि वचनों से उन्हें प्रकट करता है, पर परमार्थ दृष्टि से ये असर आत्मा में नहीं, अन्तःकरण में होता है।

महावीर—तव आत्मा का शरीर और अन्तः करण के साथ ऐसा कोई गाढ़ सम्बन्ध होना चाहिये जिससे वह उनमें अपनापन मान छेने की भूळ करता होगा।

मंडिक—हॉ, ऐसा ही है। दूध में रहा हुआ घी दूध से भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं दीखता। ऐसे ही आत्मा शरीर से भिन्न होते हुए भी घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण वह अपने को भिन्न नहीं समझती और इसी अभेदज्ञान के वश अपने में बुद्धि द्वारा पड़ते हुए शारीरिक सुख-दु:खों के प्रतिबिंबों को वह अपना सुख-दु:ख मानकर अपने को सुखी-दु:खी माना करता है।

स्फटिक स्वयं उज्ज्वल होता है, फिर भी सन्निधि के कारण लाल, नीला, पीला, काला अनेक रूपों में दीखता है। यही दशा आत्मा की भी है। स्वयं स्वच्छ स्फटिक समान निर्मल होते हुए भी उपाधिवश वह अनेक रूपों में दीखती है।

महावीर—आत्मा का शरीर अथवा अन्तः करण के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी को हम 'वन्ध' कहते हैं। आत्मा स्वस्वरूपसे इज्ज्वल है, इसमें कोई विरोध नहीं, पर जबतक वह सकर्मक है, शरीर- धारी है, तब तक कर्मफल से मिलन है। इस मिलन प्रकृति के कारण नये-नये कर्म बाँघती रहती है और उन कर्मों के अनुसार ऊँच-नीच गतियों में भटकती है, यही इसका संसार-भ्रमण है।

सुख-दु:ख की उत्पत्ति अन्तःकरण में होती है और अन्तःकरण ही उसका अनुभव करता है, यह मान्यता भी तर्कसंगत नहीं है। हान चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं। अन्तःकरण जड़ पदार्थ है। उसे सुख-दु:ख का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अनुभव का होना तो निर्विवाद है, अतः सुख-दु:ख का अनुभवकर्ता और वचन द्वारा व्यक्तकर्ता तत्त्व अन्तःकरण से भिन्न है। इसी तत्त्व को हम आत्मा कहते हैं।

जब तक आत्मा को संसार से मुक्त होने का साधन प्राप्त नहीं होता तब तक वह चातुर्गतिक संसार में भटकता रहता है और अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। जिस समय इसे गुरु द्वारा अथवा स्वयं मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है तब यह मुक्ति के लिये उद्यम करने लगता है और कर्मबन्धनों को क्षय करके के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।

महातुभाव मंडिक, हमारे इस कथन का नीचे छिखे वेदवाक्य से भी समर्थन होता है—

"न ह वै सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीरं वा वसन्तं प्रियाऽप्रिये न स्पृशतः।"

भगवान् महावीर के मुखारिवन्द से बन्धमोक्ष की व्याख्या को सुन-कर मंडिक का अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया और वह निर्प्रन्थ प्रवचन का सार सुनकर, सपरिवार उनके चरणों में प्रव्रजित हो गया।

भौर्यपुत्र को शंका को प्रकट करते हुए कहा—मौर्यपुत्र ! क्या तुम्हें देवों के अस्तित्व में शंका है ?

१ यह पाठ छान्दोग्योनिषद् (४४५) में कुछ फेरफार के साथ मिलता है— न ह वे सशरीरस्य सत प्रियाऽप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं न प्रियाऽप्रिये स्पृश्चत ॥१॥ अर्थ—'जव तक आत्मा शरीरधारी है इसके सुख-दु खों का अन्त महीं है और शरीर रहित होनेपर सुख-दु ख इसका स्पर्श नहीं करते।'

मौर्यपुत्र—जी हॉ, 'देव' नामधारी प्राणियों की कोई स्वतंत्र दुनिया है अथवा विशिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य ही 'देव' कहलाते हैं, इस विषय में मैं संदेहशील हूं।

इस सम्बन्ध में शास्त्र की भी एकवाक्यता नहीं। "को जानाति मायोपमान् गीर्वाणानिन्द्रयमवरूणकुवेरादीन्" इत्यादि शास्त्रवाक्य इन्द्र, यम, वरुण, कुवेरादि देवों को स्वप्नोपम (स्वप्नतुल्य-असत्) वताते हैं और "स एव यज्ञायुधी यजमानोऽख्यसा स्वर्गछोकं गच्छति।" यह श्रुंतिवाक्य यजमान को यज्ञ को सहायता से स्वर्गगित की प्राप्ति वताता है। "अपाम सोममसृता अभूमागमन् ज्योतिरिवदाम देवान्। किं नूनमस्मा मृणवद्रातिः, किमु धूर्त्तिरमृत मन्त्यस्य" यह वेदवाक्य भी देवछोक का अस्तित्व सूचित करता है। इन परस्पर विरुद्ध वाक्यों से कुछ भी निश्चय नहीं होता।

महावीर—महानुभाव मौर्यपुत्र ! "मायोपमान्" इत्यादि श्रुतिवाक्य का वास्तविक अर्थ तुम समझ नहीं पाए । इसीसे तुम शंकाकुछ हो रहे हो । वस्तुतः उक्त श्रुति देवों के अस्तित्व का निपेध नहीं करती विल्क उनकी अनित्यता सूचित करती है । देव जो कल्पस्थायी दीर्घायुषी होते हैं वे भी आखिर स्वप्न की तरह नामशेष हो जाते हैं, तो मनुष्यादि अल्पजीवियों का तो कहना ही क्या है ? इस भाव को प्रतिपादन करने के छिये पूर्वोक्त ऋषिवाक्य प्रयुक्त हुआ है, न कि देवत्व का अभाव बताने के छिये।

मौर्यपुत्र-'देवलोक' नामक एक नयी दुनिया की कल्पना करने

किमस्मान् कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमृतं मर्त्ये च ॥"

९ यह वाक्य किस वैदिक प्रन्थ का है इसका पता नहीं चला। छेखक ने यह पाठ आवस्यकठीका में से उद्धृत किया है।

२ यह वाक्य हमें वैदिक अन्यों में नहीं मिला। यहाँ आवश्यकटीका में से उद्भुत किया है।

३. यह श्रुति आवश्यकटीका के अनुसार है। यह श्रुतिवाक्य 'ऋग्वेदसंहिता'
 (८-४८-३) तथा 'अथर्वशिर उपनिषद्।' (३) में इस प्रकार मिलता है—
 अपाम सोमममृता अभूमागमन् ज्योतिरिवदाम देवान्

के बद्छे यही क्यों न मान छिया जाय कि विशिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य ही 'देव' हैं ?

महावीर—मनुष्यगित वह गित है जहाँ जन्म पाए हुए प्राणी सुख-दु:ख मिश्रित जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य छोक में ऐसा कौनसा प्राणी है जो दु:ख से अछिप केवछ सुख में ही जीवन गुजारता हो? गर्भावास का दु:ख किस मनुष्य ने नहीं भोगा? शारीरिक और मान-सिक पीड़ाओं ने किस मनुष्य को अछूता छोड़ा है? इस मानव संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करके मरा हो? महानुभाव, मानव संसार की इस अपूर्ण सुख सामग्री को देखकर मानना होगा कि मनुष्य छोक केवछ पुण्य-फछ भोगने का स्थान नहीं, अतः केवछ पुण्य का फछ भोगने के छिए कोई भिन्न स्थान अवस्य होना चाहिये जहाँ पर उत्पन्न होने वाछे जीव दीर्घकाछ पर्यन्त केवछ सुख ही सुख भोगते हों। यही स्थान 'देवछोक' हैं और इनमें उत्पन्न होकर हजारों, छाखों, करोड़ों और अरबों खरबों वर्षों से भी अधिक समय तक पुण्य-कर्मों के फछ भोगने वाछे 'देव'।

हाँ, उत्तम प्रकृति के गुणी मनुष्यों को 'उपचार' से 'देव' कह सकते हैं, पर उत्पत्ति से देव तो वही कहलायेंगे जो स्वर्गलोक में उत्पन्न होकर मनुष्यों से अनेकगुनी शक्ति और विलक्षण दिव्य कान्ति को धारण करनेवाले होंगे।

भगवान् महाबीर के उक्त खुलासे से मौर्यपुत्र की शंका निवृत्त हो गई और निर्फ्य प्रवचन का श्रवण करने के उपरान्त वे अपने छात्रमंडल के साथ भगवान् के पास दीक्षित हो गए।

अब भगवान् अकम्पिक का मनोगत संदेह व्यक्त करते बुए बोळे—क्यों अकम्पिक! तुम्हारे चित्त में नरक के अस्तित्व के बारे में संदेह है ?

अकस्पिक—जी हाँ ! यद्यपि दार्शनिक लोग 'नरक' नामक एक अगम्य स्थान की कल्पना करते हैं पर मेरी समझ में तो यह कोरी कल्पना ही है, प्रामाणिक वस्तु नहीं । जिसे विद्वान् लोग 'नरक' कहते

हैं, मेरे विचार से उसका तात्पर्य मनुष्य जीवन की एक निकृष्टतमें दशा से है।

महावीर—मनुष्य की निकृष्ट दशा को नरक मानने से कर्मसिद्धान्त का निर्वाह नहीं हो सकता। मनुष्य कितना भी दुः खी क्यों न हो, फिर भी उसमें मुख का अंश रहता ही है। जो जीव जीवन पर्यन्त हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिप्रह में छीन रहते हैं, हजारों के प्राण हरण करते हैं, सैकड़ों असत्यभाषण करते हैं, छाखों को छटते हैं, असंख्य अनाचार करते हैं और दुनिया भर के राज्य और परिप्रह इकट्ठा कर उन्हीं प्रवृत्तियों में अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते हैं उनके छिये क्या निकृष्ट मनुष्यगित अथवा कीट-पतंगादि के जन्म ही पर्याप्त होंगे १ ऐसे क्रूर कर्मकारियों का छुटकारा मनुष्य अथवा विर्यवगित के दुःखों से ही नहीं हो सकता। उनके कर्मफळ मोगने के छिये कोई ऐसा स्थान चाहिये, जहाँ मुख का अंश भी न हो और जहाँ उनके आयुष्य करोड़ों वर्षों और इससे भी अधिक छन्वे हों। इस प्रकार केवळ दुःखात्मक स्थान 'नरक' कहळाते हैं।

अकिम्पक—छेकिन 'न ह वै प्रेत्य नरके नारकाः सन्ति।' इस प्रकार के वचनों से तो यही सिद्ध होता है कि 'मरकर नरक में नारक नहीं होते' फिर नरक की कल्पना क्यों करना चाहिये।

महावीर—शास्त्र में नरक का प्रतिपादन भी तो किया है। 'नारको वै एव जायते यः शृद्धान्नमशाति।' इस वेदवाक्य में शृद्ध का अन्न खानेवाछे को नारक होना छिखा है।

अक्तिपक-परस्पर विरुद्ध वाक्यों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है ?

महावीर—इन वाक्यों में वास्तविक कोई विरोध नहीं है। प्रथम शास्तवाक्य नरकगति से निकलनेवाले जीवों को लक्ष्य करके कहा गया

१ यह वचन किस वैदिक ग्रन्थ का है, इसका पता नहीं लगा।

२ यह वेदपद किस प्रन्थ का है, इस पता नहीं लगा। लेखक ने यह पाठ आव-इयकडीका से उद्धृत किया है।

है कि नारक मरकर नरक में जन्म नहीं छेता। इसी भाव को छक्ष्य में रख कर प्रथम वाक्य में नरक में 'नारकों' की उत्पत्ति का निषेध किया है, अन्य जीवों की। उत्पत्ति का नहीं।

भगवान् के इस विवेचन से अकम्मिक का 'नरक' विषयक संदेह निवृत्त हो गया और वह निर्मन्थ प्रवचन का सार पाकर भगवान् के पास छात्रमण्डल के साथ प्रव्रजित हो गया।

पंडित अचलभाता की शंका को प्रकट करते हुए मगवान् महावीर ने कहा—पंडित ! क्या तुम्हें पुण्यपाप के अस्तित्व के विषय में शंका है ?

अचलभाता—जी हाँ। एक ओर तो शास्त्र में 'पुरुष एवेदं मिं सर्व यद् भूतं यच भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति' इत्यादि श्रुति से पुरुषाऽद्धेत का प्रतिपादन किया गया है और दूसरी ओर 'पुण्यः पुण्येन पापः पापेन कर्मणा।'' आदि वेद वाक्य पुण्य पाप का अस्तित्व सिद्ध करते हैं।

ं इन विविध वाक्यों से यह निख्यय करना कठिन हो जाता है कि पुण्य-पाप कोई वास्तविक पदार्थ हैं या कल्पना मात्र ?

महावीर—"पुरुष एवेदं" इत्यादि वेद वाक्य अर्थवाद मात्र हैं। इनसे पुरुष का महत्त्व मात्र स्थापित होता है न कि अन्य तत्त्वों का अभाव 'पुण्यः पुण्येन' इत्यादि वाक्य कोई औपचारिक वचन नहीं, सैद्धान्तिक वचन है। पुनर्जन्म और कर्मतत्त्व का अस्तित्व इसमें गर्भित है जो तर्कसंगत और व्यवहारिक वस्तु है।

अभिभूति के सामने जिस प्रकार पुरुषाऽद्वेतवाद का खोखलापन सिद्ध किया था उसी तरह अचलभाता के आगे भी पुरुषाद्वेतवाद का निरसन करके भगवान ने पुण्य-पाप का अस्तित्व सिद्ध कर दिया। इससे अचलभाता का संदेह दूर हुआ और निर्मन्थ प्रवचन का सार सुनकर उन्होंने भी, अपनी छात्र-मंडली के साथ भगवान महावीर के पास प्रवच्या महण की।

पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति । बृहदारण्यकोपनिषद् ५६० ।
 पुण्य पुण्येन कर्मणा सवति पाप पापेनेति । बृहदारण्यकोपिकषद् ६३२ ।

पंडित मेतार्य को पुनर्जन्म के संबन्ध में शंका थी। 'विज्ञानघन' इत्यादि श्रुतिवाक्यों से उसके दिल में परलोकवाद में संशय हो रहा था। यदि भूतपरिणाम ही चेतन है तो उनके विनाश के मेतार्य साथ ही उसका विनाश भी निश्चित है। इस प्रकार के विचारों से मेतार्य का चित्त भौतिकवाद की तरफ आकृष्ट हो रहा था। भगवान महावीर ने 'वेदवाक्य' का वास्तविक अर्थ समझाकर भौतिक- बाद का खण्डन किया और भूतातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करके पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

इस अमृतवाणी से मेतार्य के सब संशय दूर हुए और वह भी अपनी शिष्यमण्डली के साथ भगवान् महावीर के अमण परिवार में सम्मिलित हो गए।

अन्त में भगवान् महावीर ने विद्वान् प्रभास का मनोगत संशय व्यक्त करते हुए कहा—क्यों प्रभास ! तुम्हें मोक्ष के विषय भगास में संदेह है ?

प्रभास—जी हाँ। मोक्ष के विषय में मेरे मन में शंका है। मोक्ष का अर्थ यदि कमों से मुक्त होना है तो यह असंभव है, क्योंकि जीव और कमों का संबंध अनादि है अतः उसे अनन्त भी होना चाहिये— जो अनादि है वह अनन्त भी है जैसे आत्मा। वेद में भी मोक्ष का कोई विधान भी नहीं है शास्त्र में तो "जरामर्थ वा यदिमहोत्रम्'।" इत्यादि वचनों से जीवन पर्यन्त के छिये अग्निहोत्र ही विधेयकर्म छिला है। यदि मोक्ष कोई वास्तविक पदार्थ होता तो उसकी सिद्धि के छिये भी अवस्य कोई अनुष्ठान विहित होता।

महावीर-अनादि वस्तु अनन्त भी होनी ही चाहिये ऐसा ऐकान्तिक नियम नहीं है।

सुवर्णीदि खनिज पदार्थं अनादिकाल से मृत्तिकादि से सम्बद्ध होते

१ यह वाक्य आवश्यकटीका से लिया गया है। यह श्रुतिवाक्य नारायणो-पनिषद् (२९३) में इस प्रकार मिलता है—"एतद्दै जरामर्यमिन्नहोत्रं सत्रम्।" "तैत्तिरीयारण्यक" (१०-६४) तथा महानारायणोपनिषद् (२५) में यह पाठ है— "जरामर्थं वा एतत्सर्वं यदिमहोत्रम्।"

हुए भी अग्नि आदि के संयोग से निर्मल हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी अमदि काल से कर्मफल से सम्बद्ध होते हुए ज्ञान ध्यान आदि लप-करणों की सहायता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह हो सकता है कि कर्मकाण्ड-प्रधान वैदिक-ऋचाओं में मोक्ष तथा उसके साधन का विधान म हो परन्तु वेद के ही अन्तिम भाग, उपनिपदों में तो इसके स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। 'द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च, तत्र परं सत्यं ज्ञानं अनन्तरं ब्रह्में" इत्यादि वाक्यों द्वारा वैदिक ऋषियों ने 'ब्रह्म' अथवा 'अनन्त ब्रह्म' के नाम से जिस तत्त्व का निर्देश किया है, उसीको हम 'निर्वाण' अथवा 'मुक्तावस्था' कहते हैं।

उक्त विवेचन से प्रभास की निर्वाण विषयक शंका दूर हो गई। वह भी अपने छात्रमण्डल के साथ निर्पंथ प्रवचन की दीक्षा ले भगवान् के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गया।

इस प्रकार मध्यमा के समवसरण (धर्मसभा) में एक ही दिन में ४४११ ब्राह्मणों ने निर्प्रथ प्रवचन को स्वीकार कर देवाधि देव भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक हो श्रामण्य धर्म को अंगीकार किया।

भगवान् महाबीर ने इन्द्रभृति आदि प्रमुख ग्यारह विद्वानों की अपने मुख्य शिष्य वनाकर उन्हें 'गणघर' (समुदाय के नायक) पद से मुशोभित किया और उनकी छात्रमण्डलियों को उन्हीं के शिष्य रहने की आज्ञा दी।

१ आवश्यकटीका में उक्त वाक्य है। तैतिरीयोपनिषद् (१८२) में—"सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म।" और मुण्डकोपनिषद् (१९९) में—"तस्में स होवाच हे विदेतन्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो।वदन्ति परा चापरा च॥ १-४॥" ये वाक्य मिलते हैं।

२ ग्यारह में से नौ गणधर तो भगवान महावीर के जीवनकाल में ही मुक्त हुए और इन्द्रभूति गौतम ने भी भगवान के निर्वाण के दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। अन्त में सभी गण दीर्घजीवी सुधमी के संरक्षण में ही रहे।

इन्द्रभूति आदि विद्वानों और उनकी छात्र-मण्डली के अतिरिक्त अनेक नर-नारियों ने भगवान् महावीर का दिव्य उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर श्रमणधर्म अंगीकार किया।

्त , जिन श्रद्धालु व्यक्तियों ने अपने को श्रमणधर्म के लिए असमर्थ पाया उन्होंने गृहस्थधर्म स्वीकार कर श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिका रूप्र में अगवान् के संघ में प्रवेश किया।

्रिट्स प्रकार श्रमण भगवान् महावीर ने वैशाख शुक्का दशमी के दिन मध्यमानगरी के महासेन नामक उद्यान में साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ की स्थापना की ।

इसंके पश्चात् भगवान् महावीर ने सपरिवार राजगृह के छिए प्रस्थान किया।

राजगृह में, जो उस समय संपन्न नगरों में से एक था, शैं शुवंशीय राजा श्रिणिक राज्य करते थे। इनके अनेक रानियाँ और राजकुमार थे। सबसे छोटी रानी चेहना भगवान महावीर के मामा वैशालीपित चेटक की पुत्री और जैन श्रमणोपासिका (श्राविका) थी। राजकुमारों में अभयकुमार आदि भी निर्मेथ प्रवचन के अनुयायी थे। नागरिथक, सुल्सा आदि दूसरे भी अनेक राजगृह निवासी निर्मेथ प्रवचन को माननेवाले थे। इन सव वार्तों को ध्यान में रखकर भगवान महावीर मध्यमा से विहार करते हुए राजगृह के गुणशील चैत्य में जाकर टहरे।

भगवान् के आगमन का समाचार राजगृह के कोने-कोने में पहुँच गया। परिणामस्वरूप राजा श्रेणिक, राजपरिवार, राजकमंचारी, सेठ-साहूकार और साधारण प्रजागण गुणशील चैत्य की तरफ चल पड़े। कुछ ही समय में हजारों मनुष्यों की भीड़ से उद्यान भर गया। सब लोग भगवान् को वन्दन कर उपदेश श्रवण करने के लिए यथास्थान वैठ गये।

देविनिर्मित समवसरण में ऊँचे आसन पर वैठकर भगवान् महावीर ने उस महती सभा में हृद्यप्राही धर्मीपदेश दिया। भगवान् ने वत-छाया कि अनादि अनन्त संसार में भटकते हुए जीव को मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, सत्यश्रद्धा तथा संयमवीय—ये चार पदार्थ वड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। ये चारों मोक्षप्राप्ति में सहायक बनते हैं, अतः इनसे यथोचित लाभ उठाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है।

मनुष्य, देव, तिर्यञ्च और नारक-गितरूप यह संसार एक रंगभूमि है। इसमें संसारी जीव अपने कमों के अनुसार कभी मनुष्य
कभी देव कभी तिर्यञ्च और कभी नारक के रूप में प्रकट
होते हैं और क्षणिक छीछा दिखा कर चछे जाते हैं। इस
संसार-नाटक का कभी अन्त नहीं होता और इसके पात्रों को कभी
विश्राम नहीं मिछता। इस अनन्त-काछीन नाटक में जीवों का सब से
अधिक समय तिर्यञ्जगित में गया, उससे कम देव और नारकगित
के रूपों में और सब से कम मनुष्यगित के रूप धारण करने में ज्यतीत
हुआ है।

मानव मव दुर्लभ है। आत्मा की मुक्ति मनुष्य भव में केवल मनुष्य भव में ही होती है। देव भव पुण्य फल भोग की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है पर आत्महित की दृष्टि से वह मनुष्य भवका मुकावला नहीं कर सकता। तिर्यञ्च और नारक भव प्रायः पाप फल भोगने के स्थान होने से इन गतियों के जीव आत्मिक उन्नति करने में असमर्थ होते हैं।

अनन्तकाल तक भटकते-भटकते कभी जीव को मनुष्य भव तो नसीब हो जाता है। परन्तु जब तक उसे धर्मश्रवण आदि विशिष्ट सामग्री नहीं धर्मश्रवण मिलती, तब तक केवल मनुष्य भव हितसाधक नहीं हो सकता। अनार्य मनुष्य ही होते हैं पर उनके जीवन का क्या उपयोग है ? 'धर्म' के कुछ अक्षर भी जिनके कानों में नहीं पड़ते वे मनुष्य होकर भी क्या आत्महित कर सकते हैं ? अनार्यों को स्वभावतः धर्मश्रवण दुर्लभ होता है, पर आर्य नामधारी सब मनुष्य भी श्रवण के अधिकारी नहीं होते। प्रमाद, लोभ, भय, अहंकार, अज्ञान और मोह आदि अनेक कारणों के वश कुलीन आर्यों को भी धर्मश्रवण नसीव नहीं होता। जिनके अन्तराय कर्म विवर होते हैं, जिनके ज्ञानावरणी-यादि, कर्म क्षयोपश्रम को प्राप्त होते हैं वे ही जीव धर्मश्रवण कर सकते हैं।

धर्मश्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु नहीं होते। धर्मतत्त्व को सुन
कर भी सभी उस पर विश्वास नहीं लाते। कुछ न्यक्ति कुलधर्म के राग से, कुछ सत्यधर्म के द्वेष से, कुछ तत्त्व को
न समझने से और कुछ मतवादियों के बहकावे में आकर श्रवण किये
तत्त्व पर श्रद्धा नहीं लाते। सत्य पर सत्यता की और असत्य पर असत्यता
की बुद्धि नहीं करते। परिणामतः उनका तत्त्वश्रवण निष्फल जाता है।

जिनके सबभ्रमण का अन्त निकट आ गया हो, अन्तरंग नेत्र खुल गये हों और आत्मक सुख प्राप्ति का समय मर्यादित हो गया हो उन्हीं योग्य प्राणियों के हृदय में सत्यधर्म की छाप पड़ती है, उन्हीं के चित्त में ज्ञानी का उपदेश श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है।

संसार की अनन्त जीवराशि में मनुष्य बहुत कम हैं, मनुष्यों में धर्मश्रोता बहुत कम, श्रोताओं में श्रद्धालु बहुत कम और श्रद्धालुओं में स्थम-वीर्य भी संयममार्ग में प्रवृत्ति करने वाले सब से कम। वे सुनते तो हैं और श्रद्धा भी करते हैं पर उस मार्ग पर चलना खड्गधारा के ऊपर चलने से भी कठिन समझते हैं। वे कहते ही नहीं, हृदय से मानते भी हैं कि संसार असार है, कुटुम्ब मेला क्षणिक है, फिर भी वे संसार, कुटुम्ब और विषय का त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं करते।

भगवान् ने कहा—देवानुप्रियो ! जब तक तुम संयम-मार्ग में अग्रसर न होगे तब तक कर्मक्षय कर मुक्ति के निकट न पहुँचोगे और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकोगे।

संयमपथ के पथिक को सर्वप्रथम सचे देव, सचे गुरु और सचे धर्म को पहचान कर उनमें दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करना चाहिये और फिर पंच-महाव्रतात्मक धर्म का पाउन कर विशुद्ध संयमी वनना चाहिये—

१ प्राणातिपात विरमण—सूक्ष्म-स्थूल सभी प्रकार के जीवों की मानसिक, वाचिक तथा कायिक हिंसा करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग।

२ मृषावाद विरमण—मनसा वाचा कर्मणा असत्य भाषण करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग ।

३ अद्त्तादान विरमण—मन वचन काय से परकीय वस्तु छेने छिवाने और अनुमोदन करने का त्याग।

४ मैथुन विरमण—मन वचन काय से मैथुन सेवन (विषय भोग) करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग।

५ परिश्रह विरमण—मन चचन काय से धन-धान्यादि बाह्य और रागद्वेषादि आभ्यन्तरिक परिश्रह श्रहण करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग।

इन महात्रतों का पालन करने वाले संयमी 'सर्वविरत' श्रमण संसार-भ्रमण का अन्त कर शीघ ही सात-आठ भवों के अंदर कर्ममुक्त होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।

जो मनुष्य उपर्युक्त पंच-महात्रतात्मक धर्ममार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते, पुरुषार्थ की कमी के कारण अपनी आत्मा को सर्वविरति चारित्र के छायक नहीं पाते वे गृहस्थाश्रम में रह कर देश-विरति धर्म से भी अपनी आत्मशुद्धि कर सकते हैं। देश विरत संयमी 'श्राद्ध' अथवा 'श्रमणोपासक' कहळाते हैं। श्रमणोपासक को द्वादश-त्रतात्मक देशविरति धर्म का पाळन करना चाहिये—

१ स्थूछ प्राणातिपात विरमण—त्रस ( चलते-फिरते ) जीवों की निष्कारण हिंसा न करना।

२ स्थूल मृषावाद विरमण—स्थूल झूठ न बोलना ।

३ स्थूल अद्तादान विरमण—जिसके लेने से चोर कहलाएँ ऐसी दूसरे की चीज स्वामी की आज्ञा बिना न लेना।

४ स्वस्त्री संतोष परस्त्री विरमण-परस्त्री गमन का त्याग स्वस्त्री गमन का नियमन।

५ परिम्रह परिमाण—चल-अचल सचित्त-अचित्त सभी प्रकार की संपत्ति का नियमन।

६ दिक्परिमाण—सभी दिशाओं में जाने-आने का नियमन ।

७ भोगोपभोग परिमाण—खान-पान, मौज-शौक और औद्योगिक प्रवृत्तियों का नियमन ।

८ अनर्थं दण्ड विरमण—निरर्थक प्रवृत्तियों का त्याग ।

९ सामायिक—प्रतिदिन कम से कम मुहूर्त पर्यन्त सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़ कर समभाव निवृत्ति मार्ग में स्थिर होना।

- १० देशावकाशिक स्वीकृत मर्यादाओं का कम करना।
- ११ पौषघोपवास—अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिनों में सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़कर आठ पहर तक घार्मिक जीवन विताना।
- १२ पौषधोपवास की समाप्ति पर श्रमण आदि अतिथि को आहार आदि का दान देना।

उक्त १२ नियम गृहस्थों के द्वादश व्रत कहलाते हैं। इन नियमों को पालनेवाला 'श्रमणोपासक' क्रमशः आत्मश्चद्धि करता हुआ मुक्ति के निकट पहुँचता है और भवान्तर में श्रमणधर्म की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

जिन मनुष्यों में अमण तथा अमणोपासक धर्म के पालन करने का सामर्थ्य नहीं उन्हें भी अपनी चित्तभूमि में सुदेव-सुगुक्-मुधर्म-रूप तत्त्वत्रयी में अद्धा वनाये रखना चाहिये, जिस तरह मार्ग स्थित कमजोर आदमी भी कभी न कभी इष्टस्थान को पा लेता है उसी तरह अद्धावान जीव अन्नती भी मार्गाभिमुख रह कर कभी न कभी इष्ट स्थान को जरूर पाता है।

भगवान् महावीर की तास्विक देशना से प्रभावित होकर सभावनों में से राजकुमार मेघ, नन्दीपेण आदि अनेक पुरुषों ने श्रमणधर्म की प्रव्रज्या छी, राजकुमार अभय और सुलसा आदि अनेक स्त्री-पुरुषों ने गृहस्थधर्म स्वीकार किया और राजा श्रेणिक आदि अनेक मनुष्यों ने भगवान् के प्रवचन पर श्रद्धा प्रकट की।

उस साल का वर्षा-चातुर्मास्य भी भगवान् ने राजगृह में ही विताया और अनेक मनुष्यों को धर्मपथ पर लाकर उनका उद्घार किया।

वर्षीकाल न्यतीत होने पर श्रमण मगवान् ने राजगृह से विदेह की

भोर विहार किया। अनेक गाँवों नगरों में धर्म-प्रचार करते हुए भगवान् १४-चौदहवाँ वर्ष महावीर ब्राह्मण-कुण्ड पहुँचे और नगर के बाहर (वि॰ पू॰ ४९९-४९८) बहुसाछ उद्यान में मुकाम किया।

वहुसाल चैत्य ब्राह्मण-कुण्ड के निकट तो या हो, पर वह उनके जन्म-स्थान क्षत्रिय-कुण्डपुर से भी दूर नहीं था। भगवान के बहुसाल में पघारने के समाचार दोनों कुण्डपुरों में पवन वेग से पहुँचे और हजारों दर्शनार्थियों से बहुसाल चैत्य का मैदान भर गया।

श्रमण भगवान् महावीर ने गंभीर ध्विन से जो धर्मदेशना की उसे सुनकर श्रोताओं के हृद्यपट खुळे गये। बहुतों ने श्रमणधर्म स्वीकार किया, बहुतों ने गृहस्थधर्म के नियम धारण किये और बहुत से छोग निर्यन्थ प्रवचन के श्रद्धालु हुए।

श्रमण भगवान् की इस धर्मसभा में श्रमणधर्म स्वीकार करने-वालों में जमालि, ऋषभदत्त ब्राह्मण तथा उनकी सहधर्मिणी देवानन्दा के नाम उल्लेखनीय हैं।

जमालि क्षत्रियकुण्डपुर का क्षत्रियकुमार था। भगवान् महावीर कें उपदेशामृत का पान कर वह इस असार संसार से विरक्त हो गया और पाँच सौ साथियों के साथ प्रत्रजित हो मोक्षमार्ग की साधना करने छगा।

ऋषभदत्त ब्राह्मणकुण्ड के एक प्रतिष्ठित कोडालगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी धर्मपत्नी जालंधरगोत्रीय देवानन्दा ब्राह्मणी थीं। ऋषभ-क्त और देवानन्दा ब्राह्मण होते हुए भी जीव, अजीव, क्ष्मपदत्त तथा देवानन्दा की दीक्षा वहुसाल में भगवान् महावीर का आगमन सुनकर ऋषभदत्त बहुत खुश हुए। यह खुशखबरी देवानन्दा को सुनाते हुए वे बोले—देवानुप्रिये! सर्वज्ञ भगवान् महावीर आज अपने नगर के परिसर में पधारे हैं। ऐसे ज्ञानी और तपस्वी अर्हन्तों का नामश्रवण भी फल-दायक होता है तो सामने जाकर विनय, वन्दन-नमस्कार, सेवा और धार्मिक चर्चा करने का तो कहना ही क्या! प्रिये! चलें हम भी भग- वान् महावीर का वन्दन-नमस्कार और सेवाभक्ति करें। यही कार्य हमारे ऐहिक तथा पारलैकिक हित और कल्याण के लिए होगा।

स्वामी के मुख से एक प्रस्ताव सुनकर देवानन्दा को वड़ा संतोष हुआ और सहर्ष पति के वचनों का समर्थन किया।

कृषभदत्त ने सेवकजनों को रथ तैय्यार करने को कहा। वे खामी की आज्ञा पाते ही अत्युत्तम रथ को तैय्यार करके तुरन्त उपस्थानशाला में ले आए।

ऋषभद्त और देवानन्दा दोनों ने स्नान करके अच्छे-अच्छे वस्ना-भरण पहने और दास दासियों के परिकर के साथ उपस्थानशाला में जाकर रथ में बैठे। रथ ब्राह्मणप्राम के मध्य भाग में होता हुआ बहु-साल में पहुँचा। भगवान की धर्मसभा दृष्टिगोचर होते ही रथ ठहरा लिया गया और दोनों पति-पत्नी आगे पैदल चले। विधिपूर्वक सभा में जा कर वन्दन-नमस्कार करके सभा में बैठ गये।

देवानन्दा निर्निमेष नेत्रों से महावीर को देख रही थीं। उसके नेत्र विकसित हो रहे थे, स्तनों से दूध का स्नाव हो रहा था, रोमाञ्च से उसका सारा शरीर पुलकित हो उठा था। देवानन्दा के इन शारीरिक भावों को देखकर गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन्! आपके दर्शन से देवानन्दा का शरीर पुलकित क्यों हो गया ? इनके नेत्रों में इस प्रकार की प्रफुछता कैसे आ गई और इनके स्तनों से दुग्धस्नाव क्यों होने छगा?

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! देवानन्दा मेरी माता हैं और मैं इनका पुत्र हूँ । देवानन्दा के शरीर में जो भाव प्रकट हुए उनका कारण पुत्रस्नेह है ।

इसके वाद भगवान् ने उस महती सभा के सामने धर्मोपदेश किया। सभा के विसर्जित होने के वाद ऋषभदत्त उठा और भगवान् को नमस्कार कर बोळा—भगवन्! आपका कथन यथार्थ है। मैं आपके धर्म में प्रव्रजित होना चाहता हूं। प्रभो, स्वीकृति दीजिए।

स्वीकृति मिलने पर ऋषभदत्त वहाँ से ईशानिदशा विभाग की ओर कुछ दूर हटे। वहाँ वस्त्राभूपण पुष्पमाला आदि का त्याग कर तथा पञ्चमुष्टिक लोच कर भगवान् के समीप आए और वन्दन कर वोले— भगवन् ! यह संसार जल रहा है—जरामरण रोगशोकादि विपदाओं की आग से यह संसार चारों ओर से प्रश्वित हो रहा है। निस्तारक प्रभो ! इस आग से मुझे बचाइये।

भगवान् ने प्रव्रज्या देकर ऋषभद्त्त को अपने श्रमणसंघ में प्रविष्ट कर लिया। स्थविरों के पास ज्ञान और क्रिया का अभ्यास करते-करते ऋषभद्त्त अनगार एकाद्शांगधारो तपस्वो स्थविर हुए और बहुत वर्षों तक तप-संयम का आराधन करने के उपरान्त अनगार ऋषभद्त्त ने मासिक अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया।

देवानन्दा ने भी उसी सभा में प्रतिबोध पाकर दीक्षा छी और आर्या चन्दना की आज्ञा में रहते हुए एकादशांगी का अध्ययन किया और नानाविध तप-जप से कमों का क्षय कर निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान् महावीर की पुत्री ने भी—जो जमाछि से व्याही थी— इसी वर्ष एक हजार स्त्रियों के साथ आर्या चन्दना के पास दीक्षा छे भगवान् के श्रमणीसंघ में प्रवेश किया।

लगभग वर्षभर भगवान् ने विदेह में विहार किया और वर्षा चातुर्भास्य वैशाली में विताया।

पातुर्मास्य समाप्त होने पर भगवान् महा१५-पंदरहवाँ वर्ष
वीर ने वैशाली से वत्सभूमि की ओर विहार
किया। मार्ग में अनेक स्थानों में धर्म-प्रचार
करते-करते वे कौशाम्बी पहुँचे और नगर के बाहर चन्द्रावतरण चैत्य में
वास किया।

कौशाम्बी के तत्कालीन राजा का नाम ं उद्यन था। उद्यन वत्स-देश के प्रसिद्ध राजा सहस्रानीक का पीत्र तथा राजा शतानीक का पुत्र और वैशालीपित चेटक का दोहता होता था। वह अभी नाबालिंग था। अतः राज्य का प्रवन्ध उसकी माता मृगावती देवी प्रधानों की सलाह से करती थी।

१ भगवतीसूत्र श्र० ९ । उ० ३३ । प० ४५६-४५८ ।

उस समय कौशाम्बी में जयन्ती नामक एक जैन-श्राविका की बड़ी प्रसिद्धि थी। जयन्ती कौशाम्बी के स्वर्गीय राजा सहस्रानीक की पुत्री, शतानीक की वहन और उदयन की फूफी छगती थी। वह आईत्यमें की अनन्य उपासिका और घम की जानकार थी। वैशाछी की तरफ से कौशाम्बी आनेवाछे आईत्रश्रावक वहुधा इसीके यहाँ ठहरा करते थे। इस कारण वह 'वैशाछी के आईत्रश्रावकों की प्रथम स्थानदात्री' के नाम से अधिक प्रसिद्ध थी।

भगवान् महावीर के आगमन से राजा-प्रजा सब आनिद्त हुए।
कौशाम्बीपित राजा उद्यन ने राज-परिवार, नौकर-चाकर और फीजफोटे के साथ बढ़े भारी जुल्लस के रूप में चन्द्रावतजयनी के प्रश्लोत्तर
रण चैत्य की तरफ प्रयाण किया। राजमाता मृगावती देवी, जयन्ती आदि कुलीन खियाँ भी अपने-अपने परिकर के साथ
रथों में वैठ भगवान् के वन्दनार्थ जुल्लस के साथ चलीं। सब ने समवसरण के समीप पहुँचकर सवारियों का त्याग किया और समा में
पहुँचे, वन्दन करने के उपरान्त धर्मश्रवण की इच्छा से सब योग्य स्थानों
पर वैठ गये। भगवान् महावीर ने उस बृहत्समा में देर तक धर्मीपदेश
किया जिसे सुनकर सभाजन परम संतुष्ट हुए और पुनः भगवान् को
वन्दन कर अपने-अपने घर छोटे।

सभा विसर्जित हो जाने पर भी जयंती अपने परिवार के साथ वहीं ठहरी रहीं। अवसर पाकर धार्मिक चर्चा शुरू करते हुए जयन्ती ने पूछा—भगवन् ! जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होते हैं ?

महावीर—जयन्ती! जीवहिंसा, असत्य वचन, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि अठारह पापस्थानकों के सेवन से जीव भारीपन को प्राप्त होते हैं और चारों गतियों में भटकते हैं।

जयन्ती—भगवन् ! भवसिद्धिकतां (मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता) जीवों को स्वभाव से ही प्राप्त होती है या भवस्था विशेष से ?

महावीर—भवसिद्धिकता स्वभाव से ही होती है, अवस्था विशेष से नहीं। जो जीव भवसिद्धिक हैं वे अपने स्वभाव से ही वैसे हैं तथा रहेंगे और जो भवसिद्धिक नहीं, वे किसी भी अवस्था में— किसी भी उपाय से, भवसिद्धिक नहीं हो सकते।

जयन्ती—भगवन् ! क्या सव भवसिद्धिक मोक्षगामी हैं ? भगवान्—हॉ, जो भवसिद्धिक हैं वे सब मोक्षगामी हैं।

जयन्ती—भगवन्! यदि सब भवसिद्धिक जीवों की मुक्ति हो जायगी तब तो यह संसार काळान्तर में भवसिद्धिक जीवों से रहित ही हो जायगा।

महावीर—नहीं, जयन्ती ! ऐसा नहीं हो सकता । जैसे सर्वाकाश प्रदेशों की श्रेणि में से कल्पना से प्रतिसमय एक-एक प्रदेश कम करने पर भी आकाश-प्रदेशों का कभी अन्त नहीं होता, इसी प्रकार भव-सिद्धिक अनादिकाल से सिद्ध हो रहे हैं और अनन्तकाल तक होते रहेंगे । सिर भी वे अनन्तानन्त होने से समाप्त नहीं होंगे और संसार कभी भी भवसिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा ।

जयन्ती-भगवन् ! ऊँघना अच्छा है या जागना ?

महावीर-कुछ जीवों का ऊँघना अच्छा है और कुछ का जागना। जयन्ती-भगवन् ! यह कैसे ? दोनों वातें अच्छी कैसे हो सकती हैं?

महावीर—अधर्म के मार्ग पर चलनेवाले, अधर्म का आवरण करनेवाले और अधर्म से अपनी जीविका चलानेवाले जीवों का ऊँघना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे जीव जब ऊँघते हैं तब बहुत से जीवों की हिंसा करने से बचते हैं तथा बहुतेरे प्राणियों को त्रास पहुँचाने में असमर्थ होते हैं। वे सोते हुए अपने को तथा अन्य जीवों को दुःख नहीं पहुँचा सकते अतः ऐसे जीवों का सोना ही अच्छा है। और जो जीव धार्मिक, धर्मानुगामी, धर्मशील, धर्माचारी और धर्मपूर्वक जीविका चलानेवाले हैं उन जीवों का जागना अच्छा है। कारण, जागते हुए वे किसी को दुःख न देते हुए अपने को तथा अन्य जीवों को धर्म में लगाकर सुखी और निर्भय बनाते हैं, अतः ऐसे जीवों का जागना अच्छा है।

जयन्ती-भगवन् ! जीवों की सबळता अच्छी या दुवेछता ?

· महावीर-जयन्ती ! जो जीव अधर्मी, अधर्मशील और अधर्म-

महावीर—कुछ जीवों की सबळता अच्छी है और कुछ की दुर्वेछता। जयन्ती—भगवन्! यह कैसे १

जीवी हैं उनकी दुर्वछता अच्छी है, क्योंकि ऐसे जीव दुर्वछ होने से दूसरों को त्रास देने में और अपनी आत्मा को पापों से मिलन बनाने में विशेष समर्थ नहीं होते। जो जीव धर्मिष्ठ, धर्मशीछ, धर्मानुगामी और धर्ममय जीवन वितानेवाछे हैं उनकी सवछता अच्छी है। कारण, ऐसे जीव सवछ होने पर भी किसी को दु:ख न देते हुए अपना तथा औरों का उद्धार करने में अपने बल का उपयोग करते है।

जयन्ती-भगवन् ! सावधानता अच्छी या आलस्य ?

महावीर—बहुत से जीवों की सावधानता अच्छी है और बहुतों का भारतीपन ।

जयन्ती-भगवन ! दोनों वातें अच्छी कैसे ?

महाबीर—जो जीव अधर्मी, अधर्मशील और अधर्म से जीनेवाले हैं उनका आल्सीपन ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से वे अधर्म का अधिक प्रचार न करेंगे। इसके विपरीत जो जीव धर्मी, धर्मानुगामी और धर्मसे ही जीवन वितानेवाले हैं उनकी सावधानता अच्छी है, क्योंकि ऐसे धर्मपरायण जीव सावधान होने से आचार्य, उपाध्याय, बृद्ध, तपाबी, बीमार तथा वाल आदि का वैयाष्ट्रस्य (सेवा- शुश्रूपा) करते हैं; कुल, गण, संघ तथा साधर्मिकों की सेवा में अपने को लगाते हैं और ऐसा करते हुए वे अपना तथा औरों का भला करते हैं।

जयन्ती—अवणेन्द्रिय के वश में पड़े हुए जीव क्या वॉधते हैं ? (किस प्रकार के कर्म बांधते हैं ?)

महावीर—जयन्ती ! श्रवणेन्द्रिय के वशीभूत जीव आयुष्य को छोड़ शेष सातों ही कर्म-प्रकृतियाँ वॉघते हैं। पूर्वेचद्व शिथिलवन्धन को दृद्-वन्धन और लघु-स्थितिकों को दीर्धस्थितिक कर देते हैं, इस प्रकार कर्मों की स्थिति को बढ़ाकर वे चतुर्गतिरूप संसार में भटका करते हैं।

जयन्ती ने इसी प्रकार चक्षु, ब्राण, जिह्ना और स्पर्शेन्द्रिय के वशीभूत जीवों के संबंध में प्रश्न भी पूछे और भगवान ने उन सब के सम्बन्ध में यही उत्तर दिया।

प्रश्नोत्तरों से जयन्ती को पूर्ण संतोष हुआ। उसने हाथ जोड़कर

कहा—भगवन् ! कृपया मुझे प्रवास्या देकर अपने भिक्षुणीसंघ में दाखिल कीजिये !

श्रमण भगवान् ने जयन्ती की प्रार्थना को स्वीकृत किया और उसे सर्विवरित सामायिक की प्रतिज्ञा एवं पंच महाव्रत प्रदान कर भिक्षुणीन संघ में दाखिल कर लिया।

वत्सभूमि से भगवान् ने उत्तरकोसल की तरफ विहार किया और अनेक गाँव-नगरों में निर्प्रन्थ प्रवचन का उपदेश देते हुए श्रावस्ती-पहुँचे। श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में आपका जो उपदेश हुआ, उसके फलस्वरूप अनेक गृहस्थ जैनसंघ में दाखिल हुए। अनगार सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ आदि की दीक्षायें भी इसी अवसर पर हुई थीं।

कोसल प्रदेश से विहार करते हुए श्रमण भगवान् फिर विदेहभूमि में पघारे। यहाँ वाणिज्यमाम-निवासी गाथापित आनन्द और उनकी स्त्री शिवानन्दा ने आपके समीप द्वादशव्रतात्मक गृहस्थधमें स्वीकार किया।

इस साल का वर्षा चातुर्मास्य भगवान् ने वाणिज्यप्राम में व्यतीत किया।

वाणिज्यमाम से शोतकाल में विहार कर भगवान् ने फिर मगध१६-सेलहवाँ वर्ष
(वि॰ पू॰ ४९७-४९६)
चैत्य में पधारे। राजगृह के राजा, रानी
तथा राजकुमार आदि राजपरिवार और इतर नागरिक-जन भगवान्
के धर्मीपदेश का लाभ लेने के लिए वहां उपस्थित हुए।

काल-प्रमाण इसी अवसर पर इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् से काल-विषयक एक प्रश्न पूछा—भगवन्! एक सुहूर्त में कितने उच्छास होते हैं ?

महावीर—गौतम ! असंख्यात 'समयों' का समुदाय एक 'आव-छिका' कहलाती है। संख्यात आविष्ठकाओं का एक 'उच्छ्वास' और उतनी ही अविष्ठकाओं का एक 'नि:खास' होता है। सहाक्त तथा

१ ( भगवती श० १२, उ० २, प ५५६-५५८ )

नोरोग मनुष्य के एक श्वासोच्छ्वास को 'प्राण' कहते हैं और इस प्रकार के सात प्राणों का एक 'स्तोक', सात स्तोकों का एक 'छव' और ७७ छवों का एक 'मुहूर्त' कहा है। इस प्रकार एक मुहूर्त में ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं।

तीस मुहूर्तों का एक 'अहोरात्र' ( रात-दिन ) होता है। पंदरह अहोरात्र = एक 'पक्ष'। दो पक्ष = एक 'मास'। दो मास = एक 'ऋतु'। तीन ऋतु = एक 'अयन'। दो अयन = एक 'संवत्सर' ( वर्ष )। पाँच संवत्सर = एक 'युग'। वीस युग = सौ वर्ष । दस सौ वर्ष = एक 'हजार'। सौ हजार वर्ष = एक 'छाख'। चौरासी लाख वर्ष = एक 'पूर्वाग'। चौरासी छाख पूर्वांग = एक 'पूर्व'। चौरासी लाख पूर्व = एक 'त्रुटितांग'। चौरासी लाख त्रुटितांग = एक 'त्रुटित'। ' चौरासी लाख त्रुटित = एक 'अडहांग'। चौरासी लाख अडडांग = एक 'अडड'। चौरासी लाख अडह = एक 'अववांग'। चौरासी छाख अववांग = एक 'अवव'। "चौरासी छाख अवव = एक 'हूहूकांग'। चौरासी ठाख हुहूकांग = एक 'हुहूक'। चौरासी छाख हुहूक = एक 'उत्पर्छांग'। चौरासी लाख उत्पंतांग = एक 'उत्पल'। चौरासी छाख उत्पछ = एक 'निछनांग'। चौरासी छाख निष्ठनांग = एक 'निष्ठिन'। चौरासी लाख निलन = एक अछिनिकुरांग ।

चौरासी लाख अछनिकुरांग = एक अछनिकुर।
चौरासी लाख अछनिकुर = एक 'अयुतांग'।
चौरासी लाख अयुतांग = एक 'अयुतांग'।
चौरासी लाख अयुतांग = एक 'प्रयुतांग'।
चौरासी लाख प्रयुतांग = एक 'प्रयुतांग'।
चौरासी लाख प्रयुतांग = एक 'प्रयुतांग ।
चौरासी लाख प्रयुतांग = एक 'नयुतांग।
चौरासी लाख नयुतांग = एक 'नयुतांग।
चौरासी लाख नयुतांग = एक 'चूलिकांग'।
चौरासी लाख चूलिकांग = एक 'चूलिकांग'।
चौरासी लाख चूलिकांग = एक शोष प्रहेलिकांग।
चौरासी लाख चूलिकां = एक शोष प्रहेलिकांग।
चौरासी लाख चूलिकां = एक शोष प्रहेलिकांग।
चौरासी लाख शोष प्रहेलिकांग = एक शोष प्रहेलिका।
हे गौतम ! इतना ही गणित का निषय है। इसके आगो का काल औपिमक है।

गौतम—भगवन् ! 'औपिमक' काल किसे कहते हैं ? महावीर—'औपिमक' दो तरह का होता है ? 'पल्योपम' और 'सागरोपम'।

' गौतम—भगवन्! 'पल्योपम' और 'सागरोपम' का क्या स्वरूप है ? महावीर—गौतम ! सुतीक्ष्ण शस्त्र से भी जिसका छेदन-भेदन न किया जा सके ऐसे 'परमाणु' को सिद्धपुरुष सब घमाणों का 'आदि प्रमाण' कहते हैं।

अनन्त परमाणुओं का समुदाय = एक उत्तरप्रक्षणक्रिका।

आठ उत्तरप्रक्षणक्रिक्षणका = एक क्रव्यंरेणु ।

आठ क्रव्यंरेणु = एक त्रसरेणु ।

आठ क्रव्यंरेणु = एक रथरेणु ।

आठ त्रसरेणु = एक वालाम ।

आठ वालाम = एक लिक्षा ।

आठ लिक्षा = एक युका ।

आठ यूका = एक युका ।

```
आठ यवमध्य = एक अँगल ।
    छः अँगुल = एक पाद ।
    वारह अँगुल = एक वितस्त ( बीता )।
    चौबीस अँगुल=एक रत्नी (हाथ)।
    अड़तालीस अँगुल = एक कुक्षि।
    छियानचे अँगुळ = एक दण्ड । धतु । यूप । नालिका । अक्ष ।
                    अथवा मुसल।
    दो हजार घनु = एक गन्यूत (कोस)
    चार कोस = एक योजन।
    उक्त योजन प्रमाण छंबा-चौड़ा और गहरा गोछ प्याछे के आकार
का एक पत्य (गट्टा) इस प्रकार दुँस दूँस कर वालाग्रों से भरा जाय
कि उसमें 'अग्नि, जल तथा वायु तक भी प्रवेश न कर सके। उस पल्य
में से एक सौ वर्ष में एक वालाम निकाला जाय और इस प्रकार
सौ-सौ वर्ष में एक-एक वालाय को निकालने पर जितने काल में वह
<sup>१</sup>र्पर्ह्य''खाछी हो उतने काल को एक 'पल्योपम' काल कहते हैं।
    पेसे दस कोटाकोटि' पल्योपमों का एक सागरोपम होता है।
🗟 चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमसुषमा नामक पहला 'अरक'।
तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा नामक दूसरा 'अरक'।
🕡 दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषम दुःषमा नामक तीसरा 'अरक'।
    वयाळीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरीपम का दुःषम-
सुषमा नामक चौथा 'अरक'।
    इकीस हजार वर्ष का दुःषमा नामक पाँचवाँ 'अरक'।
    इकीस हजार वर्ष का दु.पमदु:पमा नामक छडा 'अरक'। इन
छः आरों के समुदाय को अवसर्पिणो कहते हैं।
    फिर इक्षीस हजार वर्ष का दुःषमदुःषमा।
    इकीस हजार वर्ष का दु:पमा।
```

 १ एक करोड़ को एक करोड़ से गुनने से एक कोटाकोटी संख्या होती है और कोटाकोटि का दसगुना दस कोटाकोटि। बयाछोस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुःषम-सुषमा।

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषमदुःषमा।

तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा और चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमसुषमा।

उक्तकम से दस कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण छः आर्री के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहते हैं।

द्स कोटाकोटि प्रमाण अवसर्पिणी और दस कोटाकोटि प्रमाण उत्सर्पिणी मिलकर बीस कोटाकोटि सागरोपम काल होता हैं।

भगवान् के आगमन से राजगृह निवासियों में निर्मन्थ धर्म का काफी प्रचार हुआ। राजगृह के प्रसिद्ध धनपति शालिभद्र और धन्य आदि ने दीक्षायें यहण कीं और भनेक व्यक्तियों ने गृहस्थ धर्म अंगी-कार किया।

इस वर्ष का वर्षा चातुर्मास्य भगवान् ने राजगृह में ही बिताया। और वर्षाकाल व्यतीत होते ही चम्पा की ओर विहार कर दिया।

चम्पा में दत्त नाम के राजा थे और रक्तवती नाम की रानी।

१७-सत्रहवाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४९६-४९५) इनके महचन्द्रकुमार नामक एक पुत्र था जिसने भगवान् के उपदेश को सुनकर इस असार संसार से विरक्त हो श्रमणधर्म को महण किया।

उस समय सिन्धु-सौवीरादि अनेक देशों का स्वामी राजा उदायन सिन्धु की राजधानी वीतभयपत्तन में राज्यशासन कर रहा था।

उदायन जैन श्रमणोपासक था। वह पर्व दिन का पौषध प्रहण कर अपनी पौषधशाला में धर्म जागरण कर रहा था। आत्मिचन्तन करते हुए उसने सोचा—'धन्य है वे प्राम-नगर जहाँ श्रमण भगवान विचरते हैं। भाग्यशाली हैं वे राजा और सेठ साहूकार जो इनका वन्दन-पूजन करते हैं। यदि भगवान मेरे पर अनुग्रह कर वीतभय के मृगवन उद्यान में पधारें तो मैं भी उनका वन्दन-पूजन और सेवा करके भाग्यशाली वर्तू।"

चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में विराजमान भगवान महावीर ने

१ स० श० ६ उ० ७ प० २७४।

उदायन के इस मनोभाव को जाना और उसे प्रतिबोध देने के लिये चम्पा से वीतभय नगर की ओर विहार किया। चम्पा से वीतभय की दूरी हजार मील से कम न होगी। इतनी लम्बी यात्रा करके भगवान् वीतभय नगर पहुँचे और राजा उदायन को श्रमण-धर्म में दोक्षित कर वापस अपने चातुर्मास्य के केन्द्र की ओर विहार कर दिया।

मरुभूमि की लम्बी यात्रा, गर्मी का मौसम और निर्मन्थों की कठिन चर्या, इन सब कारणों से भगवान के कई शिष्यों को इस विहार में प्राणों पर खेलना पड़ा। सिनपली की रेतीली मरुभूमि में कोसों तक बस्ती का नाम तक नथा। भगवान उस बीहड़ मार्ग से चलते हुए पूर्व देश में जा रहे थे। आपके बहुत से शिष्य जो अमीर और चलने के कम अभ्यासी थे भूख और प्यास से कष्ट पा रहे थे। उस समय मार्ग में आपको तिलों की गाड़ियाँ मिलीं। महाबीर तथा उनके शिष्य-परिवार को देखकर तिल्वालों ने कहा—भट्टारक! लीजिये, इन तिलों से अपनी क्षुधा शान्त कीजिये।

यद्यपि तिल अचित्त थे और उनके मालिक दे भी रहे थे, तो भी भगवान ने अपने शिष्यों को तिल स्वीकार करने की आज्ञा नहीं दी। क्योंकि तिलों के अचित्त होने की बात वे स्वयं तो जानते थे पर छद्मस्थ श्रमण उनको अचित्त कैसे समझते ? यदि आज अचित्त जानकर साधुओं को उनके लेने की आज्ञा दी जाय तो आगे जाकर इसी दृष्टान्त को सामने रखकर सचित्त तिल लेने की भो प्रवृत्ति न चल पड़े, इस कारण भगवान ने उनके लेने की आज्ञा नहीं दी।

इसी विहार में जब साधु प्यास से आकुल हो रहे थे, मार्ग में एक अचित्त पानी का हद आया। भगवान जानते थे कि यह जल अचित्त है, साधु इसे काम में ले सकते हैं। परन्तु सभी हदों का पानी अचित्त नहीं होता। अगर आज इस हद के पानी का साधुओं को उपयोग करने दिया जाय तो भविष्य में अन्य सचित्त जलहदों के पानो का उपयोग करने की प्रवृत्ति भी चल पड़ेगी, इस विचार से भगवान महाबीर ने हद का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी।

१ भगवती श० १३ उ० ६ प० ६१८-६२०। कल्पचूर्णि प० ६४-६५।

वीतभयपत्तन से विचरते हुए भगवान् विदेह देश स्थित वाणिज्यप्राम पहुँचे और वर्षा चातुर्भास्य वहीं बिताया। विणिज्य प्राम का चातुभीस्य पूरा कर भगवान् महावीर ने बनारस की तरफ विहार कर दिया
और अनेक स्थानों में निर्प्रन्थ प्रवचन का प्रचार
१८-अठारहवाँ वर्ष
(वि॰ प्॰ ४९५-४९४) करते हुए वे बनारस पहुँचे। बनारस के तत्कालोन
राजा जितशत्रु ने भगवान् का बहुत सत्कार
किया। यहाँ के ईशानिदशामागिस्थित कोष्ठक चैत्य में ठहर कर
भगवान् ने लोगों को आईत प्रवचन का उपदेश दिया। फलस्वरूप यहाँ
के अनेक गृहस्थों ने श्रावकधर्म अंगोकार किया, जिनमें चुलनीिपता
और उसकी स्त्री श्रायमा तथा सुरादेव और उसकी स्त्री धन्या के नाम
अप्रगण्य हैं। ये दोनों ही करोड़पित गृहस्थ भगवाष् के धर्मशासन के

वनारस से राजगृह जाते हुए भगवान् बीच में आछिभया के शंख-धन-उद्यान में कुछ समय तक ठहरे। आछिभया काशी देश की एक बड़ी नगरी थी जो बनारस-राजगृह के मार्ग में पड़ती थी।

शंखवन के पास पोग्गल नामक एक परिवाजक रहता था। वह ऋग्वेदादि वेदिक धर्मशास्त्रों का ज्ञाता और प्रसिद्ध तपस्वी था। निरन्तर पष्ट-तप के साथ सूर्य के सन्सुख ऊर्ध्वाहु खड़ा पोग्गल परिवाजक हो कर आतापना किया करता था। इस कठिन तप, तीव्र आतापना और स्वभाव की भद्रता के कारण पोग्गल को विभंगज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वह ब्रह्मदेवलोक तक के देवों की गति-स्थित को प्रत्यक्ष देखने लगा।

इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति से पोगाल सोचने लगा—मुझे विशिष्ट आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान से मैं देख रहा हूं कि देवों का कम-से-कम दस हजार वर्ष का लागुज्य होता है और अधिक-से-अधिक दस सागरोपम का। इसके आगे न देव हैं न देवलोक। पोगाल तपोभूमि से आश्रम की ओर चला और त्रिदण्ड, कुण्डिका तथा धातुरक्त वस्र लेकर आलभिया के परिवाजकाश्रम में पहुँवा। त्रिदण्ड, कुंडिकादि वहाँ रखकर आलभिया के-चौक वाजारों से

अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। बाजारों में पोगाल के सिद्धान्त की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे और कुछ उसमें शंकाएँ उठाते थे।

इसी अवसर पर भगवान महावीर आछिभया के शंखवन में प्रधारे। तपस्वी इन्द्रभूति भगवान की आज्ञा छे भिक्षा के छिये नगर में गये और पोगाछ के सिद्धान्तिवषयक जनप्रवाद को सुना। भिक्षाचर्या कर गीतम वापस आये और नगर में सुनी पोगाछ के सिद्धान्त की चर्चा भगवान के आगे व्यक्त करते हुए बोछे—भगवन! आजक्छ आछिभया में पोगाछ परिव्राजक के ज्ञान और सिद्धान्त की चर्चा हो रही है। पोगाछ कहता है 'ब्रह्मछोक तक ही देव और देवछोक हैं, दस हजार से दस सागरोपम तक ही देवों का आयुष्य है।' भगवन! पोगाछ की इस मान्यता के संबंध में आपका अभिप्राय क्या है ?

ं गौतम को उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—पोगाल का कथन ठीक नहीं है। देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम दस हजार वर्ष की और अधिक-से-अधिक तेंतीस सागरोपम की है। उसके उपरान्त देव और देवलोकों का अभाव है।

महावीर का यह स्पष्टीकरण सभी उपिथित जनों ने सुना। सभा विसर्जित हुई और भगवान् के वचनों की श्रशंसा करते हुए नागरिक अपने-अपने स्थानों को चले गये।

भगवान् महावीर का कथन पोगाल के कानों तक पहुँचा। वह अपने ज्ञान के विषय में शंकित हो उठा। महावीर सर्वज्ञ हैं, तीर्थं कर हैं, महातपत्वी हैं, यह तो पोगाल पहले ही सुन चुका था। अब उसे अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह च्यों-च्यों ऊहापोह करता था त्यों-त्यों उसका विभङ्ग ज्ञान छप्त होता जाता था। थोड़े ही समय में उसे ज्ञात हो गया कि उसका यह ज्ञान भ्रान्तिपूर्ण था। अब उसने भगवान् महावीर की शरण में जाने के लिए शंखवन की ओर प्रत्थान किया। समवसरण में पहुँचकर विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर वह उचित स्थान पर वैठ गया।

भगवान् महाबोर का धर्मीपदेश सुनकर पोगाल निर्मन्य प्रवचन् का

श्रद्धालु हो गया तथा भगवान के पास श्रमणधर्म स्वीकार कर उनके संघ में मिल गया तथा श्रामण्य लेकर स्थिवरों के पास निर्यन्थ प्रवचन की एकादशाङ्गी का अभ्यास किया तथा विविध तपों द्वारा कर्ममुक्त हो निर्वाण प्राप्त किया।

इसी समय आलिभया निवासी करोड़पति गृहस्थ चुलरातक तथा उसकी स्त्री बहुला और दूसरे अनेक नरनारियों ने भगवान् महावीर के पास श्राद्धधर्म स्वीकार किया। आलिभया से भगवान् राजगृह पधारे और मंकाती, किंक्रम, अर्जुन, और काश्यप आदि को दीक्षा दे उन्हें श्रमणसंघ में सम्मिलत किया।

भगवान् का यह चातुर्मास्य राजगृह में हुआ।

चातुर्मास्य के बाद भी भगवान् राजगृह में ही धर्मप्रचारार्थ ठहरे। इस सतत प्रचार का आशातीत फल हुआ। राजा श्रेणिक को, जो स्वयं

१९-उम्नीसवाँ वर्ष (वि० पू० ४९४-४९३) वृद्ध थे, भगवान् के धर्मशासन पर इतनी श्रद्धा और कचि उत्पन्न हुई कि उन्होंने राजगृह में यह उद्घोषणा करवा दी कि 'जो कोई भगवान्

महावीर से दीक्षा छेना चाहे वह खुशी से ऐसा कर सकता है। यदि उसके पीछे कोई पालन-पोषण करने योग्य कुटुम्ब-परिवार होगा तो उसके पालन-पोषण की चिन्ता स्वयं राजा करेगा'।

श्रेणिक की उपर्युक्त घोषणा का बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा। अन्यान्य नागरिकों के अतिरिक्त जालि कुमार, मयालि, उवयालि, पुरुषसेन, वारिपेण, दीर्घदन्त, लष्टदन्त, वेहल, वेहास, अभय, दीर्घसेन, महासेन, लष्टदंत, गृहदन्त, शुद्धदन्त, हल, द्रुम, द्रुमसेन, महाहुमसेन, सिंह, सिंह-सेन, महासिहसेन, पूर्णसेन इन श्रेणिक के तेईस पुत्रों और नन्दा, नन्द-मती, नन्दोत्तरा, नन्दसेणिया, महया, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना और भूतदत्ता नामक श्रेणिक की तेरह रानियों ने प्रवित होकर भगवान महावीर के श्रमणसंघ में प्रवेश किया।

१ स० श० ११ उ० १२ प७ ५५१-५५२।

उस समय भेगवान् के शिष्य धार्द्रक मुनि भगवान् को वन्द्रन करने के लिए गुणशील में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें आईक-गोशालक गोशालक मिला। धार्द्रक को वहीं मार्ग में रोककर वह बोला—आई! जरा सुन, तुझे एक पुराना इति-

हास सुनाता हूँ।

आर्द्र-कहिये।

गोशालक—तुम्हारे धर्माचार्य श्रमण महावीर पहले एकान्तविहारी थे, और अब ये साधुओं की मंडलियों को इकट्ठा करके उनके आगे ज्याल्यानों की झड़ियाँ लगाते हैं।

आर्द्रे—हॉ, जानता हूँ। पर आप कहना क्या चाहते हैं ?

गोशालक—मेरा तात्पर्य यह है तुम्हारा धर्माचार्य अस्थर-चित्त है। पहले वे एकान्त में रहते, एकान्त में विचरते और सभी तरह को खटपर्टों से दूर रहते थे। अब वे साधुओं की मण्डलों में वैठकर मनो-रंजक उपदेश देते हैं। क्या इस प्रकार लोकरञ्जन करके वे अपनी आजीविका नहीं चला रहे हैं? इस प्रकार की प्रवृत्ति से इनके पूर्वापर जीवन में विरोध खड़ा होता है, इसका भी इन्हें ख्याल नहीं। यदि एकान्त विहार में अमणधर्म था तो अव वे अमणधर्म से विमुख हैं और यदि इनका वर्तमान जीवन ही यथार्थ माना जाय तो पहला जीवन निरर्थक था, यह सिद्ध होगा। मद्र! तुम्हारे गुरु की पूर्वापर विरुद्ध जीवनचर्या किसी भी तरह निर्दोष नहीं कही जा सकती। जहाँ तक में समझता हूँ, महावीर का वह जीवन ही यथार्थ था जब कि में उनके साथ था और वे निरसंगभाव से एकान्तवास का आश्रय लिए हुए थे। अव वे एकान्त विहार से ऊवकर सभा में वैठते हैं और उपदेशक के वहाने लोगों को इकटा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन वातों से स्पष्ट है कि इनका मानस विलक्षल अव्यवस्थित है।

आर्द्र—महानुभाव! आपका यह कथन केवल ईव्योजन्य है। वस्तुतः आपने भगवान् के जीवन का रहस्य ही नहीं समझा। इसी लिए तो आपको उनके जीवन में विरोध दिखाई देता है। यह न समझने का ही परिणाम है। पहले एकान्त-विहारी और अब साधु मण्डल के वीच उपदेश करना, इसमें विरोध की बात ही क्या है ? जब तक वे छक्तस्थ थे तव तक एकान्तिवहारी ही नहीं वरंच प्रायः मौनी भी थे, और यह वर्तन तपस्वी जीवन के अनुरूप भी था। अब वे सर्वज्ञ सर्वद्शी हैं, उनके रागद्वेष के बन्धन समूळ नष्ट हो चुके हैं, अब उनके हृदय में आत्म-साधना के स्थान जगत् के कल्याण की भावना है। प्राणिमात्र के कल्याण का आकांक्षी पुरुष हजारों के बीच में बैठकर उपदेश करता हुआ भी एकान्तसेवी है। बीतराग के छिये एकान्त और छोकाङ्ख प्रदेश में कुछ भी भेद नहीं। निर्छेप आत्मा को सभा था समूह छिप्त नहीं कर सकते और धर्मीपदेश प्रवृत्ति तो महापुरुषों का आवश्यक कर्तव्य है। जो क्षमाशीछ तथा जितेन्द्रिय है, जिसका मन समाधि में है, वह दोष रहित भाषा में धर्मदेशना करे उसमें कुछ भी दोप नहों। जो पाँच महाव्रतों का उपदेश करता है, जो पाँच अणुव्रतों की उपयोगिता समझाता है, जो पाँच आश्रव पाँच संवर को हेय उपादेय बतछाता है और जो अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होने का उपदेश करता है वही बुद्धि-मान् है, वही कर्ममुक्त होनेवाला सचा श्रमण है।

गोशालक—यदि ऐसा है तो सचित्त जल के पान, सचित्त बीज तथा आधाकर्मिक आहार के भोजन और स्त्रीसंग में भी दोष नहीं हो सकता। हमारे धर्म में तो यही कहा है कि एकान्त-विहारी तपस्वी के पास पाप फटकता तक नहीं।

आई—सचित्त जलके पान, बीज तथा आधाकर्मिक आहार के भोजन और स्त्रीसंग आदि को जो जानवूझ कर करता है, वह साधु नहीं हो सकता। सचित्त जलपायी, बीजभोजी और स्त्रीसेवी भी यदि श्रमण कहलायेंगे तब गृहस्थ किसे कहा जायगा १ गोशालाक! सचित्त जलपायी और सजीव-बीजभोजी उदरार्थी भिक्षुओंका भिक्षागृत्ति अनुचित है। ज्ञातिसंग को न छोड़ने वाले वे रंक भिक्षु कभी मुक्त नहीं होंगे।

गोशालक—अरे आर्ट्रक! इस कथन से तो तू सभी अन्य तीर्थिकों की निन्दा कर रहा है और बीज-फल-भोजी तपस्त्री महात्माओं को कुयोगी और उदरार्थी भिक्षु कहता है ?

आई—मैं किसी की निन्दा नहीं करता किंतु अपने दर्शन (मत) का वर्णन करता हूँ। सब दर्शन वाछे अपने मतों का प्रति-पादन करते हैं और प्रसंग भाने पर एक दूसरे की निन्दा भी करते हैं। मैं तो केवळ अपने मतका प्रतिपादन और पाषण्ड का खंडन करता हूँ। जो सत्य धर्म है उसका खंडन कभी नहीं होता और जो पाषण्ड है उसका खण्डन करना बुरा नहीं। फिर भी मैं किसी को ळक्ष्य करके नहीं कह रहा हूँ।

गोशालक—आर्र्ड़ ! तुम्हारे धर्माचार्य की भीरताविषयक एक एक दूसरी बात कहता हूँ, इसे भी सुन । पहले ये मुसाफरखानों और उद्यानघरों में ठहरते थे पर अब वैसा नहीं करते । ये जानते हैं कि उन स्थानों में अनेक बुद्धिमान चतुर भिक्षु एकत्र होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई शिक्षित भिक्षु कुछ प्रश्न पूछ वैठे और उसका उत्तर न दिया जा सके । इस भयसे इन्होंने उक्त स्थानों में आना आजकल छोड़ दिया है ।

आई—मेरे धर्माचार्य के प्रभावसे तुम बिल्कुल अनिम माल्यम होते हो। महावीर सचमुच महावीर है। इनमें न बाल चापल्य है और न काम चापल्य। ये सम्पूर्ण और स्वतंत्र पुरुष हैं। जहाँ राजाज्ञा की भी परवा नहीं वहाँ भिक्षुओं से ढरने को बात करना केवल हास्य-जनक है। मंखलि श्रमण! महावीर आज मुसाफर खानों में रहनेवाला साधारण भिक्ष नहीं, वे जगदुद्धारक धर्म तीर्थंकर हैं। एकान्तवास में रहकर इन्होंने पहले बहुत तपस्याएँ की हैं और घोर तपस्याओं द्वारा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके अब ये लोक-कल्याण की भावना से ऐसे स्थानों में विचरते हैं जहाँ परोपकार का होना सम्भव हो। इसमें किसीके भय अथवा आग्रह को कुछ स्थान नहीं। कहाँ जाना और कहाँ नहीं, किससे बोलना और किससे नहीं। किससे प्रश्लोचर करना और किससे नहीं ये सब वार्ते इनकी इच्छा पर ही निर्भर रहती हैं। मुसा-फिरखानों में ये नहीं जाते, इसका भी कारण है। वहाँ बहुधा अनार्य स्वभाव के मताग्रही लोग मिलते हैं, जिनमें तत्त्वजिज्ञासा का नितान्त अभाव और कदाग्रह तथा उदण्डता आदि की प्रचुरता होती है।

गोशालक—तब तो श्रमण ज्ञातपुत्र, अपने स्वार्थ के लिये ही प्रवृत्ति करनेवाले लाभार्थी विणक् के समान हुए न ?

आई—भगवान को सर्वांश में लाभार्थी विणक की उपमा नहीं दी जा सकती। लाभार्थी विणक प्राणियों की हिंसा करते हैं, परिप्रह पर ममता करते हैं, ज्ञातिसंग को न छोड़कर स्वार्थ के वश नये-नये प्रपंच रचते हैं। धन के लोभी और विषय भोगों में आसक्त वे आजीविकार्थ इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, ऐसे कामी और विषयगृद्ध विणकों की उपमा भगवान को नहीं दी जा सकती। आरंभ और परिग्रहमग्न विणकों की प्रवृत्ति को तुम लाभकारी प्रवृत्ति कहते हो, यह भूल है। वह प्रवृत्ति उनके लाभ के लिये नहीं, वरंच दु:ख के लिये है। जिस प्रवृत्ति का संसार श्रमण ही फल है उसको लाभदायक कैसे कह सकते हैं?

आर्र्क के उत्तर से निक्तर होकर गोशालक ने अपना रास्ता पकड़ा और मुनि आगे, चले। इतने में शाक्यपुत्रीय भिक्षुओं ने उन्हें रोका और कहा—आर्र्ड! विणक के दृष्टान्त द्वारा बाह्य प्रवृत्ति का खण्डन करके तुमने वहुत अच्छा किया। हमारा भी ऐसा ही सिद्धान्त है। वाह्य

प्रवृत्ति बन्ध-मोक्ष का प्रधान कारण नहीं प्रत्युत् अन्तरङ्ग व्यापार ही हसके प्रधान अड़ हैं। हमारा तो यहाँ तक मन्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति खल्णिण्डी को पुरुष अथवा तूँवे को बालक समझता हुआ सूल से बांध कर पकाता है तो वह प्राणिबध के पाप से लिप्त होता है, और यदि कोई पुरुष को खल्णिण्डी और बालक को तूँवा समझ कर सूल से बींध कर पकाता है तो भी वह प्राणिबध के पाप से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार खल्णिण्डी समझ कर पुरुषको अथवा तूँवा समझ कर बच्चे को सूल से बींध कर पकाया हो तो उस मांस का बुद्ध भी भोजन कर सकते हैं। हमारे शास्त्रानुसार नित्य दो हजार बोधिसत्त्व मिक्षुओं को भोजन कराने वाले मनुष्य, महान पुण्य स्कन्धों का उपार्जन कर महा सत्त्ववन्त 'आरोप्य देव' होते हैं।

आई—संयतों के लिये यह अयोग्य है कि वे इस प्रकार हिंसाजन्य कार्य को निर्दोष कहें। जो ऐसे कामों का उपदेश देते हैं और जो षसे मुनते हैं, वे दोनों अनुचित काम करते हैं। जिसे पुरुष और खल-पिण्डी के भेद का भी ज्ञान नहीं वह पुरुष अवश्य मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य होगा, अन्यथा यह संभव नहीं कि खलपिण्डी को पुरुष अथवा पुरुष को खलपिण्डी मान लिया जाय। मिश्लुओं को ऐसा स्थूल असत्य कभी नहीं बोलना चाहिये, जिससे कर्मबन्ध हो। महाशय! इस सिद्धान्त से तो आप तत्त्वज्ञान नहीं पा सकते, जीवों के ग्रुभाग्रुभ कर्मविपाक को नहीं सोच सकते, लोक को करामलकवत् प्रत्यक्ष नहीं कर सकते और पूर्व पश्चिम समुद्र तक अपना यश भी नहीं फैला सकते। भिश्लुगण! जो अमण जीवों के कर्म विपाक की चिन्ता करते हुए आहार विधि के दोषों को टालते हैं और निष्कपट वचन बोलते हैं वेही संयत हैं और यही संयतों का धर्म है।

जिनके हाथ छहू से रंगे हुए हैं, ऐसे असंयत मनुष्य दो सहस्र बोधिसत्त्व भिक्षुओं को नित्य भोजन कराते हुए भी यहाँ निन्दापात्र बनते हैं और परछोक में दुर्गति के अधिकारी। जो यह कहते हैं कि बड़े वकरे को मार और मिर्च पीपर डाङकर तैयार किये हुए मांस के मोजन के लिये कोई निमन्त्रण दे तो हम उस मांस को खा सकते हैं, उसमें हमें कोई पाप नहीं छगता, वे अनार्यधर्मी और रसछोछप हैं। ऐसा भोजन करनेवाले पाप को न जानते हुए भी पाप का आचरण करते हैं। जो कुशल पुरुष हैं वे मन से भी ऐसे आहार की इच्छा नहीं करते और न ऐसे मिथ्या वचन वोलते हैं।

हातपुत्रीय ऋषि सव जीवों की दया की खातिर पाप दोष को वर्जते हुए दोष की शंका से भी उदिष्ट भक्त को प्रहण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सब प्रकार की जीव हिंसा का त्याग किया है अतः जिसमें प्राणि हिंसा की शंका भी हो उस भोजन को वे प्रहण नहीं करते। संसार में संयतों का यही धर्म है। इस आहारशुद्धिरूप समाधि और शील गुण को प्राप्त कर जो वैराग्यभाव से निर्मन्य धर्म में विचरते हैं वही तत्त्वज्ञानी मुनि इस लोक में कीर्ति प्राप्त करते हैं।

शाक्य भिक्षुओं को निक्तर हुआ देख कर ब्राह्मण आगे बढ़े और अपनी जातीय श्रेष्टता का प्रतिपादन करते हुए वोले—'जो दो हजार

स्नातक ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते हैं वे महान् पुण्यस्कन्ध का उपार्जन करके देवगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा वेदशास्त्र का वचन है।'

आर्र्क ने कहा—घर-गृहस्थी में आसक्त दो हजार स्नातकों को भोजन करानेवालों के लिये नरक गित तैयार है। दया-धर्म के निन्दक और हिंसा-धर्म के प्रशंसक तथा दुःशील मनुष्य को जो भोजन कराता है, वह चाहे राजा भी क्यों न हो, अन्धकारपूर्ण गित को ही प्राप्त होगा।

धार्रक के कठोर और स्पष्ट उत्तर से ब्राह्मणों को उदासीन हुआ देख सांख्यमतानुयायी संन्यासी बोळे—तुम और हम सभी धर्माराधक हैं। तुम्हारे और हमारे धर्म में अधिक अन्तर भी नहीं। दोनों सतों में आचार, शील और ज्ञान को ही मोक्ष का अंग माना है। संसार विषयक मान्यता में भी अपने शास्त्रों में अधिक भेद नहीं। सांख्य दर्शन के अनुसार 'पुरुप' अन्यक्त, महान् और सनातन है। न उसका क्षय होता है और न हास। तारागण में चन्द्र की भान्ति सब भूतगण में वह आत्मा एक ही है।

अनगार आर्र्रक ने कहा—तुम्हारे सिद्धान्तानुसार न कोई मरेगा, न संसार प्रधान भ्रमण ही करेगा। एक ही आत्मा मान छेने पर ब्राह्मण, श्रित्रय, वैश्य और शूद्रादि का व्यवहार भी नहीं रहेगा और न कोई कीट पतंग, पक्षी, सॉप कहलायेगा, न नर देव और देवलोक ही। जो लोकस्थिति को न जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वे स्वयं नष्ट होकर दूसरों का नाश करते हैं और इस अनादि अनन्त संसार में भ्रमण करते हैं। केवलज्ञान से लोक को जानते हुए जो समाधिपूर्वक धर्म और सम्यक्त्व का कथन करते हैं वे ही अपनी आत्मा को तथा अन्य जीवों को संसार-सागर से पार करते हैं।

आयुष्मानों ! यह भी तुम्हारा बुद्धिविपर्यासमात्र है जो चारित्र-हीनों और चारित्रसंपन्नों की समानता का प्रतिपादन करते हो ।

इस प्रकार एकद्ण्डियों को परास्त करके आर्ट्रक मुनि आगे जाने ठगे, इतने में हस्तितापस आकर खड़े हुए और बोले—'हम वर्षभर में सिर्फ एक ही बड़े हाथी को बाण से मारते हैं तथा उसके मांस से वर्षभर जीविका चलाते हैं। इससे अन्य अनेक जीवों की रक्षा हो जाती है'। आर्द्रक ने कहा—वर्षभर में एक प्राणी की हिंसा करनेवाले भी साधु अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि प्राणिवध से सर्वथा नहीं हटे हैं। इस पर भी यदि उन्हें द्यापालक माना जाय तव तो गृहस्थों को भी अहिंसक मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी अपने कार्यक्षेत्र के वाहर के जीवों की हिंसा नहीं करते। श्रमण कहलाते हुए जो वर्ष में एक भी जीव की हिंसा करते हैं, या उसका समर्थन करते हैं वे अनार्थ अपना हित नहीं कर सकते और न वे केवलज्ञान ही पा सकते हैं।

जो धर्मसमाधि में स्थिर रहते हैं और मन, वचन, काय से प्राणियों को प्राण रक्षा करते हैं वे ही संसार प्रवाह को तैर कर धर्म का डपदेश करे।

हस्तितापसों को निरुद्धा कर स्वप्रतिवोधित पॉच सौ चोर, वाद में जीते और प्रतिवोध पाये हुए हस्तितापसादि वादी और इतर परि-वार के साथ आर्द्रक मुनि आगे वढ़ रहे थे कि एक वनहाथी, जो नया ही पकड़ा हुआ था, वन्धन तोड़ कर उनकी तरफ झपटा। उसे देख कर छोगों ने वड़ा हो-हल्ला मचाया कि हाथी मुनि को मारे डाल्टता है। पर आद्मर्थ के साथ उन्होंने देखा कि विनीत शिष्य की तरह हाथी मुनि के चरणों में सिर झुका कर प्रणाम कर रहा है, और क्षणभर के वाद वह वन की ओर भाग रहा है।

डक्त घटना सुनकर राजा श्रेणिक आर्द्रकुमार मुनि के पास आये और हाथी के वन्धन तोड़ने का कारण पूछा। डक्त में मुनि ने कहा— राजन्! मनुष्यकृत पाश तोड़ कर मत्त हाथी का वन में जाना ऐसा टुष्कर नहीं जैसा कच्चे सूत का धागा तोड़ना।

इसके बाद आई मुनि भगवान् महावीर के पास गये और भक्ति-पूर्वक वन्दन किया। भगवान् ने उनसे प्रतिबोधित राजपुत्रों और तापसादिको प्रत्रच्या देकर उन्हीं के सपुर्द किया।

इस वर्ष भी भगवान् ने वर्षावास राजगृह में किया। वर्षाकाल २० <sub>वीसवाँ</sub> वर्ष पूरा होने पर भगवान् ने राज गृह से कौशांत्री (वि॰ पू॰ ४९३–४९२) की तरफ विहार किया।

१ सूत्रकृतांग श्रुतस्कन्व २, अध्याय ६, प० ३८७-४७५।

राजगृह और कौशांबी के बीच काशिराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी आलिभया पड़ती थी। भगवान कुछ समय तक आलिभया में ठहरे। यहाँ ऋषिभद्र प्रमुख बहुत से धनाट्य श्रमणोपासक रहते थे। एक समय श्रमणोपासकों की उस मंडली में देवोंकी आयुष्यस्थिति के संबन्ध में प्रश्न उठा—देवलोकों में देवों की आयुष्यस्थिति कितने काल की है ?

मंडली के एक सभ्य ऋषिभद्र ने कहा—आर्यो। देवलोकों में देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष की और ज्यादा-से-ज्यादा ३३ सागरोपम की कही है, इसके बाद न देव हैं न देवलोक।

ऋषिभद्र के उक्त उत्तर से श्रमणोपासकों के मनका समाधान नहीं हुआ, वे अपने अपने स्थान को चले गये।

उस समय कौशांबी जाते हुए भगवान् महावीर आलिभया के शंखवन उद्यान में पधारे। भगवदागमन के समाचार पवनवेग से नगर में पहुँचे और दर्शन वन्दन के इच्छुक नागरिकों का समूह शंख-वन की तरफ उमड़ पड़ा। आलिभया-निवासी ऋषिभद्रपुत्र प्रमुख श्रमणोपासक भी बड़ी सजधज से भगवान् के समवसरण में गए और वन्दन नमस्कार करने के उपरान्त धर्म श्रवण किया।

धर्मदेशना के अन्त मे श्रमणोपासक उठे और वन्दन करके बोले-भगवन् । ऋषिभद्र श्रमणोपासक देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष की और ज्यादा-से-ज्यादा ३३ सागरोपम की बताते हैं, क्या यह ठीक है ?

श्रमण भगवान् ने कहा—आर्यो ! ऋषिभद्रपुत्र श्रमणोपासक का यह कथन यथार्थ है।

भगवान् का स्पष्टीकरण सुनकर श्रमणोपासक उठे और ऋषिभद्रपुत्र श्रमणोपासक के समीप गये एवं नमस्कार कर सविनय श्रमाशार्थना की। इसके बाद ऋषिभद्र प्रमुख आछिभिया का श्रमणोपासक संघ देर तक भगवान् के पास धर्म-चर्चा करता रहा।

श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्र ने बहुत वर्षों तक शीलत्रत, गुणत्रत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास आदि तपोऽनुष्ठानों से आत्मग्रुद्धि करते हुए अन्त में मासिक अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर सौधर्मकल्प देवलोक में देवपद प्राप्त किया ।

आर्लिमया से विहार कर मगवान कौशांबी पधारे। कौशांबी का राजा उदयन शायद तब तक नावालिंग था। राज्यव्यवस्था उसकी माता मृगावती देवी, अपने बहनोई उज्जयनीपित चण्डप्रद्योत की सहानुभूति से चला रही थी। यद्यपि मृगावती चण्डप्रद्योत से खुश नहीं थी फिर भी उसकी सैनिक शक्ति और अपने पुत्र की बाल्यावस्था का विचार कर वह उससे मेल रखती थीं।

जव भगवान् कौशांबी पघारे तो राजा चण्डप्रद्योत भी वहीं ठहरा हुआ था। चण्डप्रद्योत, अंगारवती आदि उसकी रानियाँ, उदयन तथा राजमाता मृगावती वड़ी सजधज से भगवान् के समवसरण में वन्द्नार्थ गई', नागरिकजन भी वड़ी संख्या में एकत्र हुए। भगवान् वर्धमान ने उस महती सभा में वराग्यजनक धमंदेशना की, जिसे सुन कर अनेक धमशील मनुष्यों के हृदय भगवान् के धममार्ग में श्रद्धालु वने। उसी समय सभा में उपस्थित मृगावती ने कहा—'भगवान्! में प्रद्योत की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। इसके वाद अपने पुत्र उदयन को प्रद्योत के संरक्षण में छोड़ते हुए उससे दीक्षा की आज्ञा माँगी। यद्यपि प्रद्योत की इच्छा मृगावती को स्वीकृति देने की नहीं थी पर उस महती सभा में लज्जावश वह इनकार नहीं कर सका।

अंगारवती आदि चण्डप्रद्योत की आठ रानियों ने भी दोक्षा छेने के छिए उसी समय राजा से आज्ञा मॉगी। प्रद्योत ने उन्हें भी आज्ञा प्रदान की और भगवान महावीर ने उन सब को निर्प्रन्थ मार्ग में प्रव्रजित कर श्रमणी-संघ में प्रविष्ट किया ।

कुछ समय तक श्रमण भगवान् कौशांबी तथा उसके समीपवर्ती श्राम-नगरों में विचरे और फिर विदेह-भूमि की ओर विहार कर गये।

१ भग० शत ११, उद्दे० १२ ए० ५५०-५५१।

२ आवश्यकटीका प० ६४-६७।

ग्रीष्मकाल पूरा होते∙होते भगवान् वैशाली पहुँचे और वर्षावास वैशाली में किया ।

वर्षावास पूरा होने पर भगवान् ने वैशाली से उत्तरिवदेह की भोर प्रयाण किया और मिथिला होते हुए काकन्दी २१ इक्षीसवाँ वर्षे पधारे। काकन्दी में घन्य, सुनक्षत्र आदि को दीक्षा दी।

काकन्दी से भगवान् ने पिश्चम की ओर विहार किया और श्रावस्ती होते हुए काम्पिल्य नगर पधारे। काम्पिल्यिनवासी कुण्डकोलिक गृहपित को श्रमणोपासक बना कर अहिच्छत्रा होते हुए गजपुर पहुँचे। यहाँ पर निर्प्रन्थ-प्रवचन का उपदेश दे कर अनेक श्रद्धालुओं को निर्प्रन्थमार्ग में स्थिर किया और यहाँ से वापस लौट कर आप पोलासपुर पधारे।

पोलासपुर में सद्दालपुत्र नामक एक कुम्हार रहता था। उसकी पोलासपुर के प्रतिष्ठित तथा धनवान गृहरथों में गणना होती थी। उसके पास तीन कोड़ की संपत्ति थी और दस हजार गायों का एक गोकुल। सहालपुत्र अपने धंचे में प्रवीण और प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके आधिपत्य में मिट्टी के वर्तन की पाँच सौ दूकानें चलती थीं जिनमें हजारों कुम्हार उसकी निगरानी में काम करते थे। सहालपुत्र आजीविक धर्म का उपासक था। इतना ही नहीं, वह आजीविक धर्म का एक कुशल अभ्यासी था, उसके अस्थिमज्ञा आजीविक-धर्म के संस्कारों से रंगे हुए थे, उसके विचार में आजीविक-धर्म ही परम धर्म था और बाकी सब पाखंड। इसकी स्त्री अग्रिमित्रा भी आजीविकोपासिका थी।

एक दिन रात्रि के समय सहालपुत्र सुख की नींद सो रहा था तब किसी देव ने उससे कहा—'सहालपुत्र । कल प्रातः इघर सर्वज्ञ, सर्व-दर्शी महाब्राझण पधारेंगे । उनके पास जाकर प्रातिहारिक शच्या पीठ-फलकादि के लिये उन्हें निमन्त्रित करना' । सहालपुत्र इस दिव्य वाणी से सावधान हो गया । उसने सोचा—'प्रातःकाल मेरे धर्माचार्य भगवान् मंखलिपुत्र पधारेंगे, क्योंकि वर्तमान काल में वे.ही सर्वज्ञ और महाब्राह्मण हैं ।

बड़े तड़के सदालपुत्र चठा और जरूरी कामों से निवृत्त होकर अपने

धर्माचार्य के पास जाने की तैयारी करने छगा। अभी वह ठीक तरह से तैयार भी नहीं हुआ था कि इतने में जनप्रवाद सुनाई देने छगा— 'प्रोडासपुर के बाहर ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं।'

महावीर का आगमन सुनते ही सद्दालपुत्र हतोत्साह हो गया। उसकी दर्शनोत्कंटा शान्त हो गई। क्षणभर के लिए किंकर्तव्यविमूढ़ होने के उपरान्त उसे गतरात्रि का देवादेश याद आया। उसका हृदय जागरित हुआ। वह भगवान् के पास पहुँच और विनय पूर्वक वोला—'भगवन्! शय्या फलकादि प्रस्तुत हैं, स्वीकार करने का अनुग्रह की जिये।' श्रमण भगवान् सद्दालपुत्र का निमंत्रण स्वीकार कर उसकी भाण्डशाला में जा उपस्थित हुए।

भगवान को अपनी भाण्डशाला में ठहराकर तथा पीठफलकादि प्रातिहारिक अपण कर सद्दालपुत्र अपने काम में लगा। भाण्डशाला में वर्तनों को इघर-उधर करता, गीलों को धूप में और सूखों को लाया में खता हुआ वह अपने काम में लीन था, उस समय भगवान् ने सद्दाल-पुत्र से पूछा—सद्दालपुत्र ! यह बर्तन कैसे बना ?

सद्दालपुत्र—भगवन ! यह वर्तन पहले केवल मिट्टी हो होता है। हसे जल में भिगो, लीद भूसा आदि मिलाकर पिण्ड बनाते हैं और पिण्ड को चाक पर चढ़ा कर हाँड़ी, मटकी आदि अनेक प्रकार के वर्तन बनाए जाते हैं।

महावीर—ये वर्तन पुरुषार्थं और पराक्रम से वने हैं अथवा उनके विना ही ?

सदालपुत्र—ये वर्तन नियतिवल से वनते हैं, पुरुष-पराक्रम से नहीं। सब पदार्थ नियतिवश हैं। जिसका जैसे होना नियत है वह वैसे ही होता है। उसमें पुरुषप्रयत्न कुछ भी परिवर्त्तन नहीं कर सकता।

महावीर—सदालपुत्र ! तुम्हारे इन कचे तथा पक्के वर्तनों को यदि कोई पुरुष चुराले, विखेर दे, फोड़ डाले या फॅक दे अथवा तेरी खी अग्निमित्रा के पास जाए तो तुम उसे क्या दण्ड दोगे ?

सदालपुत्र—भगवन् ! उस पुरुष को मैं गालियाँ दूँ, पीटूँ, वाँघूँ, तर्जन-ताड़न करूँ भौर उसके प्राण तक छे छूँ। महावीर—सहालपुत्र ! तुम्हारे मत से न कोई पुरुष तुम्हारे वर्तन तोड़-फोड़ वा चुरा सकता है, न ही तुम्हारी स्त्री के पास जा सकता है और न ही तुम उसे तर्जन, ताड़नादि दण्ड ही दे सकते हो, क्योंिक सव भाव नियत ही होते हैं। किसी का किया कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे वर्तन किसी से तोड़े-फोड़े जा सकते हैं, अग्निमित्रा के पास कोई जा सकता है और इन कामों के छिए तुम किसी को दण्ड दे सकते हो तो फिर 'पुरुषार्थ नहीं, पर।कम नहीं, सर्वभाव नियत हैं' यह तुम्हारा कथन असत्य सिद्ध होगा।

सहालपुत्र समझ गया। नियतिवाद का सिद्धान्त कैसा अन्यवहारिक है, इसका उसे पता लग गया। वह श्रमण भगवान् महावीर के चरणों में नतमस्तक हो कर बोला—भगवन्! मैं निर्धन्थ-प्रवचन का उपदेश सुनना चाहता हूं।

भगवान् ने सद्दालपुत्र की इच्छा का अनुमोदन करते हुए निर्श्रन्थ-प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुनकर सद्दालपुत्र को जिन-धर्म पर श्रद्धा और रुचि जाग्रत हुई। उसी समय उसने द्वादशत्रत सहित गृहस्थ-धर्म स्वीकार किया।

घर जाकर सदालपुत्र ने अपने नये धर्म और नये धर्माचार्य के स्वीकार की बात अग्निमित्रा से कही और उसे भी एक बार भगवान् महावीर के मुख से निर्मन्थ प्रवचन सुनने और उस पर श्रद्धा लाने की सलाह दी। अग्निमित्रा अपना रथ सजा कर भगवान् के पास गई और उनका दिन्य उपदेश सुनकर उसके हृद्य में यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसी समय सम्यक्त्वमूल द्वादशत्रतात्मक गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर अपने स्थान गई।

सद्दालपुत्र के धर्मपरिवर्तन का समाचार आजीविक-संघ के नेता मंखलिपुत्र गोशालक के कानों तक पहुँचा । आजीविक मतानुयायी गृहस्थों में सद्दालपुत्र का विशेष स्थान था । उसके धर्मपरिवर्तन करने की मंखलिपुत्र के हृदय में कभी कल्पना भी नहीं हुई थी । जब उसने सद्दालपुत्र के आजीविक-धर्म छोड़ने की बात सुनी तो मानों उस पर वज्जपात हो गया । क्रोध से उसका शरीर कॉपने लगा, ऑठ फड़- कने लगे और चेहरा लाल हो लठा। क्षणभर अवाक हो ऑठां को चवाता हुआ अपने भिक्षु-संघ से बोला—भिक्षुओ ! सुनते हो, पोलास-पुर का धर्म-स्तंभ गिर गया। श्रमण महावीर के लपदेश से सहालपुत्र आजीविक संप्रदाय को छोड़ कर निर्मन्थ-प्रवचन का भक्त हो गया है। कैसा आश्चर्य है ! कितने खेद की वात है !! भिक्षुओ चिल्ये, पोलासपुर की ओर शीझ चिल्ये। सहाल को फिर से आजीविक-धर्म में लाकर स्थिर करना, अपना सर्वप्रथम कर्तव्य है। अपने भिक्षु-संघ के साथ मंखिल गोशालक ने पोलासपुर की ओर प्रयाण किया। उसे पूर्ण विश्वास था कि पोलासपुर जाते ही सहालपुत्र फिर आजीविक-संघ का सभ्य वन जायगा। इसी आशा में उसने बड़ी जल्दी पोलासपुर का मार्ग तय किया।

पोछासपुर में आजीविक-संघ की एक सभा थी, गोशालक ने उसी सभा में डेरा डाला। कुछ भिक्षुओं के साथ गोशालक सहालपुत्र के स्थान पर गया। वह सहालपुत्र जो गोशालक का नाममात्र सुन कर पुलकित हो उठता था, आज उसे अपने मकान पर आये हुए देख कर भी उसने कोई संभ्रम नहीं दिखाया! गोशालक को देख कर न वह उठा ही और न उसका गुरुभाव से सत्कार ही किया। मंखलि श्रमण को अपनी शक्ति की थाह मिल गयी। सहालपुत्र को पुनः आजीविक मतानुयायी बनाने की उसकी आशा विलीन-सी हो गई। उसने सोचा उपदेश द्वारा या प्रतिकृत्वता दिखाने से सहालपुत्र का अनुकूल होना कठिन है। शान्ति और कोमलता को घारण करते हुए गोशालक वोला—देवानुप्रिय! महात्राह्मण यहाँ आ गये?

सदालपुत्र—महाब्राह्मण कौन ? गो०—श्रमण भगवान् महावीर ।

स०—भगवान् महावीर महाब्राह्मण कैसे ? श्रमण भगवान् को किस कारण महाब्राह्मण कहते हो ?

गो०—भगवान् महावीर ज्ञान दर्शन के धारक हैं, जगत्पूजित हैं धौर सच्चे कर्मयोगी हैं। इसिछये वे 'महाब्राह्मण' हैं। क्या महागोप यहाँ आ गये ?

१ सभा करने का मकान-समाभवन ।

स०--महागोप कौन ?

गो०---श्रमण भगवान् महावीर ।

स०—देवानुप्रिय! भगवान् महावीर को महागोप कैसे कहते हो? गो०—इस संसाररूपी घोर अटवी में भटकते, टकराते और नष्ट होते संसारी-प्राणियों का धर्मदण्ड से गोपन करते हैं और मोक्षरूप बाड़े मे सकुशल पहुँचाते हैं, इसी कारण भगवान् महावीर 'महागोप' हैं। क्या 'महाधर्मकथी' यहाँ आ गये, सहालपुत्र ?

स०-महाधमकथी कौन ?

गो०---श्रमण भगवान् महावीर ।

स०—देवानुप्रिय । भगवान् महावीर को महाधर्मकथी किस कारण कहते हो ?

गो०—सहालपुत्र। इस असीम संसार में भटकते, टकराते, वास्त-विक मार्ग को छोड़ कर उन्मार्ग पर चलते हुए अज्ञानी जीवों को धर्मतत्त्व का उपदेश देकर धर्ममार्ग पर चलते हैं, इस वास्ते श्रमण भगवान महावीर 'महाधर्मकथी' हैं। क्या 'महानिर्यामक' यहाँ आ गये, सहालपुत्र ?

स०-महानियामक कौन १

गो०-श्रमण भगवान् महावीर ।

स०—देवानुिपय, श्रमण भगवान् महावीर को महानियोमक किस छिये कहते हो ?

गो०—इस संसाररूपी अथाह समुद्र में डूवते हुए जीवों को धर्म-खरूप नाव में विठला कर अपने हाथ से उन्हें पार लगाते हैं, अतः श्रमण भगवान् महावीर 'महानियोंमक' हैं।

स०—देवानुभिय ! तुम ऐसे चतुर, ऐसे नयवादी, ऐसे उपदेशक और ऐसे विज्ञान के ज्ञाता हो तो क्या मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावोर के साथ विवाद कर सकते हो ?

गो०-नहीं, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं।

स०-क्यों ? मेरे धर्माचार्य के साथ विवाद करने मे तुम समर्थ क्यों नहीं ?

गो०—सहालपुत्र ! जैसे कोई युवा मल्ल पुरुष, वकरे, मेंढे, सूअर आदि पशु या कुकड़े, तीतर, वतक आदि पश्ची को पाँव, पूँछ, पंख जहाँ कहीं से पकड़ता है, मजवूत पकड़ता है; वैसे ही अमण भगवान महावीर भी हेतु, युक्ति, प्रश्न और उत्तर में जहाँ-जहाँ मुझे पकड़ते हैं वहाँ वहाँ निरुत्तर करके ही छोड़ते हैं । इसलिये मैं तुम्हारे धर्माचार्य के साथ विवाद करने में समर्थ नहीं हूँ।

सद्दालपुत्र—देवानुप्रिय ! तुम मेरे धर्माचार्य धर्मीपदेशक अमण भगवान् महावीर के सद्गुणों की वास्तविक प्रशंसा करते हो इसलिये, न कि धर्म या तप समझं कर, पीठफलक भादि के लिए निमंत्रण देता हूँ। मेरी माण्डशाला मे जाओ और जो उपकरण चाहिये ले कर रहो।

इस पर मंखिल गोशालक सहालपुत्र की भाण्डशाला में जा कर ठहरा। भाण्डशाला में रहते हुए गोशालक ने सहालपुत्र को बहुत समझाया-बुझाया, पर अपने प्रयत्न में वह सफल नहीं हो सका। वह सहालपुत्र की ओर से सदा के लिये निराश होकर चला गया। इस घटना से उस के हृदय में जो गहरी चोट लगी वह कभी शान्त नहीं हुई ।

पोलासपुर से विहार कर अनेक स्थानों में प्रवचन का प्रचार करते हुए भगवान् महावीर प्रीष्म ऋतु के अन्त में वाणिज्यप्राम पहुँचे और वर्षावास भी वहीं व्यतीत किया।

वर्षाकाळ वीतने पर भगवान् ने मगध-भूमि की ओर विहार किया और क्रमशः राजगृह पधारे। यहाँ के सम- २२ बाईसवाँ वर्ष वसरण में भगवान् के उपदेश से राजगृह निवासी महाशतक गाथापित ने श्रमणोपासक- धर्म स्वीकार किया।

इस अवसर पर वहुत से पार्श्वापत्य स्थिवर भगवान् महावीर के समवसरण में आये और उन्होंने कुछ दूर खड़े रहकर प्रश्न किया भगवान् ! इस असंख्येय छोक में अनन्त रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे या परीत्त ? तथा अनन्त रात्रिदिन ज्यतीत हुए हैं, होते हैं और होंगे या परीत्त ?

१ उपासकदशा थध्ययन ७, प॰ ४३-५३ ।

महावीर—आर्यो ! इस असंख्येय छोक में अनन्त और परीत्त रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे तथा अनन्त और परीत्त ही ज्यतीत हुए, होते हैं और होंगे।

स्थविर—भगवन् यह कैसे ? असंख्येय छोकमें अनन्त और परीत्त रात्रिदिन कैसे क्ष्पन्न हुए और व्यतीत हुए ?

महावीर—आर्यो । पुरुषादानीय पार्श्वनाथ अहँन्त ने कहा है कि लोक शाश्वत—अनादि-अनन्त है । वह परीत्त ( असंख्येय प्रदेशात्मक ) और परिवृत (अलोकाकाश से व्याप्त) है । नीचे की तरफ विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त और ऊपर के भाग में विशाल है । आकार में वह अधोभाग में पलंग जैसा, मध्य में वन्न जैसा और ऊपरी भाग में अर्व्वमृदंग जैसा है । इस अनादि-अनन्त शाश्वत लोक में अनन्त जीविपण्ड उत्पन्न हो-होकर विलीन होते हैं । परीत्त जीविपण्ड भी उत्पन्न हो-होकर विलीन होते हैं । परीत्त जीविपण्ड भी उत्पन्न हो-होकर विलीन होते हैं । परीत्त जीविपण्ड भी उत्पन्न हो-होकर विलीन होते हैं , अत्यक्ष होने से लोक प्रत्यक्ष है । लोकवर्ती 'अजीवद्रव्य' प्रत्यक्ष देखा जाता है इसी लिये इसको 'लोक' कहते हैं; लोक्यते इति लोकः।

मगवान् महावीर के स्पष्टीकरण से पार्श्वीपत्य स्थिवरों के मनका समाधान हो गया और उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि भगवान् महावीर 'सर्वेद्दर्श' हैं। वे श्रमण भगवान् को वन्दन नमस्कार कर बोले—'भगवन्, हम आप के पास चातुर्थोमधर्म के स्थान पर पश्चमहाव्रतात्मक सप्रतिक्रमणधर्म स्वीकार करना चाहते हैं।

स्थिवरों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महावीर ने कहा— 'देवानुप्रियो ! तुम सुखपूर्वक ऐसा कर सकते हो ।

इसके बाद पाइर्वापत्य स्थिवरों ने श्रमण भगवान् के पास पञ्चमहा-प्रतिकथमें स्वीकार किया और बहुत काछ तक श्रामण्य पाछकर अन्त में निर्वाणपद प्राप्त किया ।

उस समय रोह नामक अनुगार भगवान् से कुछ दूर वैठे तत्त्व

१ म० श० ५, उ० ९, प० २४७–२४८।

चिन्तन कर रहे थे। छोकविषयक चिन्तन करते हुए उन्हें कुछ शंका

'रोह अनगार के प्रश्न

आये और चन्दन कर प्रश्न किया—भगवन ।
पहले 'लोक' और पीछे 'अलोक' या पहले 'अलोक' और पीछे 'लोक' ?

भगवान्—रोह! 'छोक' और 'अछोक' दोनों पहले भी कहे जा सकते हैं और पीछे भी। ये शाश्वत भाव हैं। इन में पहले-पीछे का क्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! पहले जीव और पीछे अजीव या पहले अजीव और पीछे जीव ?

भगवान्—रोह ! जीव-अजीव भी शाश्वतभाव हैं, इनमें भी पहले-पीछे का क्रम नहीं ।

रोह—भगवन् ! पहले भवसिद्धिक और पीछे अभवसिद्धिक या पहले अभवसिद्धिक और पीछे भवसिद्धिक ?

भगवान्—रोह ! भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक दोनों शाश्वत-भाव हैं । इनमें भी पहले-पीछे का क्रम नहीं ।

रोह—भगवन् ! सिद्धि पहले और असिद्धि पीछे या असिद्धि पहले और सिद्धि पीछे ?

भगवान्—रोह! ये दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! सिद्ध पहले और असिद्धि पीछे या असिद्धि पहले और सिद्ध पीछे ?

भगवान्—रोह ! ये भी शास्त्रतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का

रोह—भगवन् ! पहले अण्डा और पीछे मुर्गी या पहले मुर्गी और पीछे अण्डा ?

भगवान्—रोह! वह अण्डा कहाँ से हुआ ?

रोह-सुर्गी से।

भगवान् और वह मुर्गी कहाँ से हुई ?

रोह—अण्डे से।

भगवान्—रोह्! इसी प्रकार अंडा और मुर्गी दोनों पहले भी कहे जा सकते हैं और पीछे भी। ये शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! पहले छोकान्त और पीछे अलोकान्त या पहले अलोकान्त और पीछे छोकान्त ?

भगवान्—लोकान्त और अलोकान्त दोनों पहले भी कहे जा सकते और पीछे भी, इनमें पहले-पीछे का कोई अनुक्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! पहले लोक पीछे सप्तम अनकाशान्तर या पहले सप्तम अनकाशान्तर और पीछे लोक ?

भगवान्—रोह! दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई कम नहीं।

रोह—भगवन् ! पहले लोकान्त, पीछे सप्तम तनुवात या पहले सप्तम तनुवात और पीछे लोकान्त ?

भगवान्—रोह ! ये दोनों शाश्वतभाव हैं, पहले भी कहे जा सकते हैं, पीछे भी, इनमें कोई अनुक्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! पहले लोकान्त, पीछे घनवात या पहले घनवात और पीछे लोकान्त ?

भगवान्-रोह ! दोनों शाश्वतभाव हैं।

रोह—भगवन् ! पहले लोकान्त, पीछे घनोद्धि या पहले घनोद्धि भौर पीछे लोकान्त १

भगवान्—दोनों शास्वतमाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई क्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! पहले लोकान्त, पीछे सप्तम पृथ्वी या पहले सप्तम पृथ्वी पीछे लोकान्त १

भगवान्—रोह ! ये दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई कम नहीं।

इसी तरह रोह अनगार ने उक्त सभी प्रश्न अलोकान्त के साथ भी पूछे और भगवान ने उत्तर दिये। रोह—भगवन् ! पहले सप्तम अवकाशान्तर, पीछे सप्तम तनुवात या पहले सप्तम तनुवात और पीछे सप्तम अवकाशान्तर ?

भगवन्—दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं। इसी प्रकार रोह ने पूर्व-पूर्व पद छोड़ कर उत्तर-उत्तर पद के साथ पहले-पीछे का क्रम पूछा और भगवान् ने उत्तर दिया।

भगवान् के उत्तरों से रोह अनगार परम संतुष्ट हुआ।।

लोकस्थिति के संबन्ध में गौतम ने पूछा—भगवन् ! लोकस्थिति गौतम के प्रश्न किंतने प्रकार की कही है ?

मगवान्—गौतम! छोकस्थिति भाठ प्रकार की कही है, जैसे-१ आकाश पर हवा प्रतिष्ठित है, २ हवा पर समुद्र, ३ समुद्र पर पृथ्वी, ४ पृथ्वी पर त्रसस्थावर प्राणी, ५ (त्रसस्थावर) जीवों पर अजीव (जीव शरीर) और ६ कमों पर जीव प्रतिष्ठित हैं, ७ अजीव-जीव संगृहीत है और ८ जीव-कमें संगृहीत हैं॥

गौतम—भगवन् ! यह कैसे ? आकाश पर हवा और हवा पर पृथ्वी आदि कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है ।

भगवान्—गौतम ! जैसे कोई पुरुष मशक को हवासे पूर्ण भर कर उसका मुँह वॅद कर दे, फिर उसको वीच में से मजबूत वाँध कर मुँह पर की गाँठ खोल हवा निकाल कर उसमें पानी भर दे और फिर मुँह पर तान कर गाँठ दे दे और वाद में वीच की गाँठ छोड़ दे तो वह पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा ?

गौतम—हाँ भगवन् ! वह पानी हवा के ऊपर ठहरेगा।

भगवान—इसी तरह आकाश के ऊपर हवा और हवा के ऊपर पृथ्वी आदि रहते हैं। गौतम! कोई आदमी मशक को हवा से भर कर अपनी कमर में वांचे हुए अथाह जल को अवगाहन करे तो वह ऊपर ठहरेगा या नहीं?

गौतम-हाँ भगवन्, वह मनुष्य ऊपर रहेगा।

१ म० रा० १, उ० ६, प० ८०-८१।

भगवान्—इसी प्रकार आकाश पर हवा और हवा पर पृथ्वी आदि प्रतिष्ठित हैं'।

इस वर्ष भगवान् ने वर्षावास राजगृह में ही किया।

वर्षाकाल पूरा होते ही भगवान ने राजगृह से पश्चिमोत्तर प्रदेश की ओर विहार किया और गाँवों में धर्म-प्रचार करते हुए कचंगला नगरी के छत्रपलास चैत्य में पधारे। कचंगलानिवासी तथा भासपास के गाँवों के अनेक भाविक लोग भगवान का आगमन सुन कर छत्र-पलास में एकत्र हुए और वन्दन-नमस्कार पूर्वक धर्म-श्रवण कर अपने-अपने स्थान पर गये।

उस समय श्रावस्ती के समीप एक मठ में गर्दभालिशिष्य कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक नामक परित्राजक रहता था। वह वेद, वेदाङ्ग, पुराण आदि वैदिक साहित्य का पारंगत विद्वान् तथा तत्त्वान्वेषी और जिज्ञासु तपस्वी था। जिस समय भगवान् छत्रपलास में पधारे स्कन्दक कार्यवश श्रावस्ती आया हुआ था। वहाँ उसे 'पिंगलक' नामक कात्यायन गोत्रीय एक निर्मन्थ श्रमण मिले। श्रमण पिंगलक ने स्कन्दक से पूछा 'मागध! इस लोक का अन्त है या नहीं ? जीव का अन्त है या नहीं ? सिद्धि का अन्त है या नहीं ? सिद्धों का अन्त हैं या नहीं ? और हे मागध! किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता और घटता है ?' पाँचों प्रश्न एक साथ पूछ कर निर्मन्थ ने उत्तर की प्रतीक्षा की।

स्कन्दक कात्यायन ने पॉचों प्रश्नों को अच्छी तरह सुना और उनपर खूब विचार भी किया परन्तु उनका उत्तर नहीं दे सका। उल्टा वह ज्यों-ज्यों उनपर विचार करता जाता शंकाकुछ हो विशेष उछझता जाता। पिंगळक ने दूसरी और तीसरी बार भी उन प्रश्नों की आवृत्ति की पर स्कन्दक की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिछा।

ठीक इसी समय भगवान् महावीर के छत्रपलास चैत्य में पधारने

१ भ० श० १, उ० ६, प० ८९

के समाचार श्रावस्ती में पहुँचे । चौक, बाजार, मुहहें और गिलयों में उनकी चर्चा होने लगी और क्षणभर में श्रावस्ती की आस्तिक प्रजा से छत्रपलास के मार्ग पट गये।

नगरवासियों की यह चर्चा और प्रवृत्ति कात्यायन स्कन्दक ने देखी और वे भी मावधान हो गये। ज्ञानी महावीर के पास जाकर वन्दन-नमस्कार और धर्मचर्चा करने के विचार से वे श्रावस्ती से जल्दी छौट कर अपने आश्रम में आये और गेरुआ वस्त्र धारणकर त्रिदंड, कुण्डिका, कञ्चनिका, कटोरिका, बिसिका, केसरिका, छन्नालक, अंकुशक, पवित्रिका तथा गणेत्रिका ले पादुकाएँ पहन आश्रम से निकले और श्रावस्ती के मध्य में होते हुए छत्रपलास चैत्य की सीमा में पहुँचे।

डघर भगवान् महावीर ने गौतम से कहा—गौतम ! आज तुम अपने एक पूर्वपरिचित को देखोगे।

गौतम—भगवन् ! मैं किस पूर्वपरिचित को देखूँगा ? महावीर—आज तुम कात्यायन स्कन्दक परित्राजक को देखोगे। गौतम—भगवन् यह कैसे ! स्कन्दक यहाँ कैसे मिलेगा ?

महावीर—श्रावस्ती में पिंगलक निर्मन्थ ने स्कन्दक से कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर वह नहीं दे सका। फिर हमारा यहाँ आगमन सुनकर यह अपने आश्रम में ठौट गया और वहाँ से गेरुआ वस्त्र पहन त्रिद्ण्ड कुण्डिकादि उपकरण ले यहाँ आने के लिये प्रस्थान कर चुका है। तुम्हारा पूर्वपरिचित स्कन्दक अभी मार्ग में आ रहा है। वह अब बहुत दूर नहीं, थोड़े ही समय में तुम्हारे दृष्टिगोचर होगा।

गौतम— भगवन् ! क्या कात्यायन स्कन्दक में आपका शिष्य होने की योग्यता है ?

् महावीर—स्कन्दक में शिष्य होने की योग्यता है और वह हमारा शिष्य हो जायगा ।

भगवान् महावीर और गौतम का वार्ताळाप हो ही रहा था कि इतने में स्कन्दक समवसरण के निकट था पहुँचे। उन्हें देखते ही गौतम उठे और सामने जाकर स्वागत करते हुए वोळे—मागध ! क्या यह सच है कि श्रावस्ती में पिंगळ निर्मन्थ ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे और उनका ठीक उत्तर न सूझने पर उसके समाधान के छिये आपका यहाँ आना हुआ है ?

स्कन्दक—बिळकुळ ठीक है। पर गौतम ! ऐसा कौन ज्ञानी और तपस्वी है जिसने मेरे दिल की यह गुप्त बात तुम्हें कह दी ?

गौतम—महानुभाव स्कन्दक ! मेरे धर्माचार्य भगवान् महावीर ऐसे ज्ञानी और तपस्वी हैं जो भूत-भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल के सब भावों को जानते और देखते हैं। इन्हों महापुरुष के कहने से मैं तुम्हारे दिल की गुप्त बात जान सका हूं।

स्कन्दक—अच्छा, तब चिछये गौतम, तुम्हारे धर्माचार्य श्रमण भगवान् महावीर को वन्दन कर छूँ।

गौतम-बहुत अच्छा, चलिये।

इन्द्रभूति, गौतम और स्कन्दक दोनों भगवान् महावीर के पास पहुँचे। स्कन्दक को दृष्टि उनके तेजस्वी शरीर पर पड़ते ही उन के अलौकिक रूप, रंग और तेज से वह आश्चर्य-चिकत हो गया। महातपस्वी, महा-ज्ञानी और दिव्यतेजस्वी महावीर के दर्शनमात्र से स्कन्दक का हृद्य हर्षावेग से भर गया। वे भगवान् के निकट आये, त्रिप्रदक्षिणा पूर्वक वन्दन किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए।

स्कन्दक के मनोभाव को प्रकट करते हुए महावीर ने कहा— स्कन्दक ! पिंगलक के 'लोक सादि हैं या अनन्त ?' इत्यादि प्रश्नों से तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हुआ है ?

स्कन्दक—जी हाँ, इस विषय में मेरा मन शंकित है और इसी छिए आपके चरणों में आया हूं।

महावीर—स्कन्दक । द्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव-भेद से लोक चार प्रकार का है। द्रन्य स्वरूप से लोक सान्त (अन्तवाला) है, क्यों कि वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय रूप केवल पञ्चद्रन्यामय है। क्षेत्रस्वरूप से लोक असंख्यात योजन कोटाकोटि लंबा, असंख्यात योजन कोटाकोटि चौड़ा और असंख्यात योजन कोटाकोटि विस्तृत है, फिर भी वह सान्त है। काल-स्वरूप से लोक अनन्त, नित्य और शाश्वत है क्योंकि वह पहलेथा,

अब है और आगे रहेगा। त्रिकाछवर्ती होने से काछात्मक छोक अनन्त है। और भावस्वरूप से भी छोक अनन्त है, क्योंकि वह अनन्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, संस्थान, गुरु-छघु और अगुरु-छघु पर्यायात्मक है, अनन्त पर्यायात्मक होने से भावछोक 'अनन्त' है। जीव भी द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव स्वरूप से विचारणीय है। द्रव्यस्वरूप से जीव— द्रव्य एक होने से सान्त है। क्षेत्रस्वरूप से जीव असंख्यातप्रदे-शिक और असंख्य-आकाशप्रदेश—व्यापी है, तथापि वह सान्त है। काछस्वरूप से जीव अनन्त है, क्योंकि यह पहले था, अब है, और भविष्य में रहेगा, त्रिकाछवर्ती होने से काछापेक्षया जीव नित्य (शाश्वत) है। भावस्वरूप से भी जीव अनन्त है। ज्ञान, दर्शन और चित्र के अनन्तानन्त पर्यायों से भरपूर और अनन्त अगुरुलघु पर्याय स्वरूप होने से भाव से जीव अनन्त है।

स्कन्दक! इसी प्रकार सिद्धि भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चार प्रकारों से विचारणीय है। द्रव्यस्वरूप से सिद्धि एक होने से सान्त है। क्षेत्रस्वरूप से सिद्धि पँतालीस लाख योजन लंबी-चौड़ी और एक करोड़ वयालीस लाख तीस हजार दो सौ योजन और कुछ कम दो कोस की परिधिवाली है। कालस्वरूप से सिद्धि अनन्त है, इसका पहले कभी अभाव नहीं था, वर्तमान में अभाव नहीं है और भविष्य में कभी अभाव नहीं होगा। यह शाश्वत है और रहेगी। भावस्वरूप से भी अनन्त पर्यायात्मक होने से सिद्धि अनन्त है।

सिद्ध भी द्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद से चार प्रकार के हैं। द्रन्यापेक्ष्या सिद्ध एक होने से सान्त है। क्षेत्रविचार से सिद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक तथा असंख्याकाशप्रदेशन्यापी होने पर भी सान्त है। कालस्वरूप से सिद्ध की आदि होने पर भी उसका अन्त नहीं होता अतः वह अनन्त है। भावस्वरूप से सिद्ध अनन्त है, क्योंकि वह अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और अगुरु-छघु पर्यायमय होता है। स्वन्दक! मरण मैंने दो तरह के कहे हैं—, अगर

स्कन्दक! मरण मैंने दो तरह के कहे हैं—

31/2

से तड़प कर, २. विषय-भोग की अप्राप्ति से निराश होकर, ३. जीवन भर में किए हुए पापों को हृदय में गुप्त रखकर, ४. वर्तमान जीवन की विशेष सफलता न कर फिर इसी गति का आयुष्य बॉध कर, ५. पर्वत से गिर कर, ६. वृक्ष से गिर कर, ७ जल में इव कर, ८. अप्ति में जल कर, ९. विष खाकर, १०. शस्त्र प्रयोग से, ११. फाँसी लगा कर और १२. गीध पक्षी अथवा अन्य मॉसभक्षी पिक्षयों से नुचवा कर मरना।

स्कन्दक ! इन बारह प्रकार के मरणों में से किसी भी मृत्यु से मरता हुआ जीव नरक और तिर्थगाति का अधिकारी और चतुर्गत्यात्मक संसार अमण को बढ़ाता है । मरण से बढ़ना इसी को कहते हैं ।

पण्डित—मरण के दो भेद हैं—१. पादपोपगमन और २. भक्त-प्रत्याख्यान।

भायुष्य का अन्त निकट जान कर खड़े-खड़े, बैठे-बैठे अथवा सोते-सोते जिस आसन में अनशन स्वीकार किया जाय उसी आसन में अन्त तक रहकर शुभ ध्यान पूर्वक प्राण त्याग करना पादपोपगमन मरण है।

अनशन करके भी दूसरी चेष्टाओंका त्याग न कर अपनी आवश्यक क्रियाओं को करते हुए समाधिपूर्वक प्राणत्याग करना भक्तप्रत्याख्यान मरण है।

स्कन्दक । इन पंडित—मरणों से मरते हुए ज्ञानी मनुष्य नरक-तिर्यगिति के भ्रमण कम कर देते हैं और इस अनादि-अनन्त दीर्घसंसार को कम करके मुक्ति के निकट जा पहुँचते हैं।

इस स्पष्टीकरण से प्रतिबुद्ध हो स्कन्दक ने भगवान् महावीर को वन्दन कर निर्प्रन्थ प्रवचन का विशेष उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। भगवान् ने उसी समय स्कन्दक तथा अन्य उपस्थित महानुभावों के समक्ष निर्प्रन्थ-धर्म का उपदेश किया जिसे सुन कर स्कन्दक आत-न्दित होकर बोळे—'भगवन् मैं निर्प्रन्थ प्रवचन को चाहता हूँ, मैं इस पर पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, आपका कथन निस्संदेह सत्य है मैं आपके प्रवचन को स्वीकार करता हूँ।' यह कहकर स्कन्दक ईशानकोण की तरफ कुछ दूर गये और त्रिदण्ड, कमण्डलु, पादुका आदि परित्राजकोप- करणों को एकान्त में छोड़ फिर भगवान के पास आये और वन्दन कर बोले—'भगवन! यह संसार चारों ओर से आग में जलते हुए घर के समान है। जलते घर में से जो भी सारमूत पदार्थ हाथ लगे उसे लेकर गृहस्वामी बाहर निकल जाता है। हे भगवन! इस जलते हुए संसार दावानल में 'भात्मा' ही मेरा सर्वस्व है। इसको वचाने के लिये इस दावानल तुल्य संसार से दूर होना ही मेरे लिये हितकर है।' यह कहकर स्कन्दक ने महावीर के पास श्रमणधर्म की दीक्षा ली।

श्रमण भगवान् ने उसे निर्श्रन्थ मार्ग में प्रविष्ट कर तत्संबन्धी शिक्षा और सामाचारी से परिचय कराया।

भगवान् की सेवा में रहते, श्रमण-धर्म की आराधना करते और जिन प्रवचन का अभ्यास करते हुए अनगार स्कन्दक ने एकादशाङ्गी का अध्ययन किया।

कात्यायन स्कन्दक पहले ही से तपस्वी थे। भगवान् महाबीर के पास दीक्षित होने के बाद वे और भी विशिष्ट तपस्वी हो गये, भिक्षु-प्रतिमा, गुणरत्नसंवत्सरतप आदि विविध तप और विशिष्ट साधनाओं से कर्मक्षय करने में स्कन्दक ने शक्ति भर प्रयत्न किया। और पूरे १२ वर्ष तक श्रामण्य पालने के उपरान्त स्कन्दक अनगार ने अन्त में विपुर्णाचल पर्वत पर जाकर अनशन कर दिया और समाधिपूर्वक देह छोड़ 'अच्युत कल्प' नामक स्वर्ग में देवपद प्राप्त किया। वहाँ से महाविदेह में मनुष्य जन्म पाकर पुनः धर्म की अराधना से निर्वाणपद प्राप्त करेंगे।

छत्रपठास चैत्य से विहार कर भगवान् श्रावस्ती के कोष्टक चैत्य में पथारे। भगवान् के आगमन पर श्रावस्ती की प्रजा आपके दर्शन वन्दन के लिये उमड़ पड़ी। श्रमण भगवान् की धर्मदेशना से अनेक भाविक मनुष्यों को धर्म प्राप्ति हुई, अनेक गृहस्थों ने गृहस्थधर्म के व्रत लिये, जिनमें गाथापित निन्दनी पिता, उसकी स्त्री अश्विनी, गाथापित सालिही-पिता और उसकी स्त्री फालगुनी के नाम उहेखनीय हैं।

श्रावस्ती से भगवान् विदेह भूमि की तरफ पधारे और वाणिक्य-श्राम में जाकर वर्षावास किया।

१ भग० श० २, उ० १, प० ११२-१२८।

वर्षीकाल पूर्ण होने पर भगवान् वाणिज्यमाम से ब्राह्मणकुण्ड के बहुसाल चैत्य में पधारे। यहाँ पर जमालि अनगार को अपने पाँच सौ

शिष्यों के साथ पृथक विहार करने की इच्छा १४-चौबीसवा वर्ष हुई, वे उठे और भगवान को वन्दन कर बोळे—'भगवन ! भापकी आज्ञा से मैं अपने परिवार के साथ पृथक विहार करना चाहता हूँ।' जमालि की इस प्रार्थना का भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

जमाछि ने दूसरी तीसरी बार भी इसी तरह वन्दनपूर्वक पृथक विहार की आज्ञा माँगी परन्तु अमण भगवान की तरफ से उसे कोई उत्तर नहीं मिला, तब जमालि बिना आज्ञा ही अपने अनुयायी पाँच सौ साधुओं के साथ बहुसाल चैत्य से निकल गया। ब्राह्मणकुण्ड से अमण भगवान ने वत्सभूमि में प्रवेश किया और निर्यन्थ प्रवचन का प्रचार करते हुए कौशांबी पधारे। यहाँ पर आपको सूर्य और चन्द्र वन्दन करने के लिए पृथ्वी पर आये।

कौशांबी से काशी राष्ट्र में से होकर भगवान राजगृह के गुणशील वित्य में पधारे। उन दिनों कुछ पार्श्वापत्य स्थिवर पार्श्वापत्यों की देशना का पाँच सौ अनगारों के साथ विचरते हुए राजगृह के निकटवर्ती तुंगीया नगरी के पुष्यवतीक चैत्य में आये हुए थे। स्थिवरों का आगमन सुनकर तुंगीया के अनेक श्रमणो-पासक वन्दन तथा धर्मोपदेश श्रवण करने के छिए उद्यान में गये। श्रमणोपासक तथा सभा के सामने स्थिवरों ने चातुर्याम-धर्म का उपदेश किया। जिसे सुनकर श्रमणोपासकगण संतुष्ट हुआ और फिर वन्दन कर विशेष जिज्ञासा से ज्ञानगोष्टी करने छगा, उन्होंने पूछा—भगवन ! संयम का फल क्या है, और तप का फल क्या है ?

स्थविर—आर्यो ! संयम का फल है 'अनाश्रव' और तप का फल है 'निर्जरा'।

श्रमणो०—भगवन् ! यदि संयम का फल अनाश्रव और तप का फल 'निर्जरा' है तो देवलोक में देव किस कारण से उत्पन्न होते हैं ?

कालियपुत्र स्थविर—आर्यो ! प्राथमिक तप से देवलोक में देव वत्पन्न होतें हैं।

मेहिल स्थविर—आर्यो ! प्राथमिक संयम से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।

आनन्दरिक्षत स्थविर—आर्यो ! कार्मिकता से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।

काश्यप स्थविर—आर्यो ! संगिकता (आसक्ति ) से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं। पूर्वतप, पूर्वसंयम, कार्मिकता और संगिकता से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।

स्थिविरों के उत्तर सुनकर श्रमणोपासक बहुत प्रसन्न हुए और स्थिवरों को वन्दन कर अपने-अपने स्थान पर गये। वाद में स्थिवर भी वहाँ से विहार कर अन्यत्र चले गये।

उसी समय इन्द्रभूति गौतम भगवान् की आज्ञा छे राजगृह में भिक्षाचर्या के छिए निकले, ऊँच, नीच, मध्यम-कुलों में भिक्षादन करते हुए उन्होंने पूर्वोक्त पार्श्वाप्तय स्थिवरों से तुंगीया के श्रमणोपासकों द्वारा पूछे गये प्रभों और स्थिवरों की तरफ से दिये गये उनके उत्तरों के विषय में छोकचर्चा सुनी। इस पर गौतम को कुछ संदेह हुआ और स्थिवरों के उत्तर ठोक हैं या नहीं इसका निर्णय करने का विचार कर वे मगवान् के पास गये। भिक्षाचर्या की आछोचना करने के बाद उन्होंने पूछा—भगवन् ! मैंने राजगृह में स्थिवरों के प्रभोत्तर संबन्धी जो चर्चा सुनी है क्या वह ठीक है १ स्थिवरों ने जो उत्तर दिये क्या वे ठीक हैं १ ऐसे उत्तर देने में वे समर्थ हो सकते हैं १

भगवान् ने कहा—गौतम ! तुंगीयानिवासी श्रमणोपासकों के प्रश्नों के पार्श्वापत्य स्थिवरों ने जो उत्तर दिये हैं वे यथार्थ हैं। उन्होंने जो कुछ कहा सत्य है। हे गौतम ! इस विषय में मेरा भी यही सिद्धान्त है कि पूर्वतप तथा पूर्वसंयम से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं'।

१ ( स० श० २, जु० ५, प० १३८-१४० )

इसी वर्ष में भगवान् के शिष्य वेहास, अभय आदि अनगारों ने राजगृह के पार्श्ववर्ती विपुळ पर्वत पर अनशन कर देवपद प्राप्त किया। वर्षा चातुर्मास्य भगवान् ने राजगृह में किया। चातुर्मास्य समाप्त होते ही भगवान् ने चम्पा नगरी क्री ओर विहार कर दिया। मगधपति श्रेणिक के देहावसान के बाद कोणिक ने चम्पा को अपनी राजधानी बनाया था, इस कारण भगध का राजकुदुम्ब चम्पा में ही रहता था। भगवान् भी उसी चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे।

राजा कोणिक ने बड़ी सजधज के साथ भगवान् का स्वागत किया। सम्पूर्ण नगर राजा का अनुगामी वनकर भगवान् को वन्दन नमस्कार करने के छिए गया। भगवान् ने कोणिक तथा नागरिकगण के सामने निर्मन्थ प्रवचन का उपदेश किया, जिससे अनेक भन्यात्माओं को जिन-धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न हुई और अनेक गृहस्थों ने मुनि-धर्म अंगी-कार किया। मुनिधर्म अंगीकार करनेवाळों में पद्म, महापद्म, भद्र, सुभद्र, पद्मभद्र, पद्मसेन, पद्मगुल्म, निर्मिगुल्म, आनन्द और नन्दन के नाम उद्घेखनीय हैं। ये सभी मगधपित श्रेणिक के पौत्र थे। इनके पिता कमशः काछ, सुकाछ, महाकाछ, कृष्ण, सुकृष्ण, महाकृष्ण, वीरकृष्ण, रामकृष्ण, पितृषेणकृष्ण और महासेनकृष्ण नाम के श्रेणिक के पुत्र ये जो कोणिक के षड्यंत्र में शामिल होकर श्रेणिक को पदच्युत करने में सहायक वने थे। इसके अतिरिक्त जिनपालित आदि अनेक समृद्ध नागरिकों ने भी भगवान् के पास निर्मन्थ श्रमणधर्म अंगीकार किया और पालितादि अनेक गृहस्थों ने श्राद्धधर्म को महण किया।

चम्पा से श्रमण भगवान् विदेह भूमि मे विचरे । बीच में काकन्दी में गाथापित क्षेमक, धृतिघर आदि को श्रमणधर्म में दीक्षित किया । इस साल का वर्षावास भगवान् ने मिथिला में किया । चातुर्मास्य के अन्त में भगवान् ने अंगदेश की तरफ विहार किया । इन दिनों विदेह की राजधानी वैशाली रणभूमि बनी हुई थी । एक ओर मगधपित

कोणिक और उसके काल आदि दस सौतेले भाई अपने-अपने दलवल के

साथ वैशाली पर चढ़ गये थे दूसरी ओर वैशालीपित चेटकराज और काशि-कोशल के अठारह गणराज अपनी-अपनी सेनाएँ सजाकर वचाव के लिये वैयार खड़े थे। बड़े जोरों से संग्राम छिड़ा और प्रतिदिन सैनिक और प्रधान पुरुषों का क्षय होने लगा।

कोणिक ने अपने विमातृक भाई कालकुमार को अपना सेनापित नियुक्त किया। पहले हो दिन राजा चेटक के वाण से वह मारा गया।

दूसरे धावे में कोणिक ने सुकाल नामक अपने भाई को सेनानायक बनाया और वह भी युद्ध में काम आया।

क्रमशः कोणिक के दसों सौतेले भाई मुख्य सेनापित वन वनकर रण में काम आ चुके थे। फिर भी लड़ाई बड़े जोरों से चल रही थी।

इसी समय भगवान् महावीर चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में पधारे। नागरिकजन भगवान् के दुर्शन-चन्द्रनार्थं गये जिनमें राजकुळीन खियों का समुदाय भी शामिल था।

ं राजकुछीन स्त्रियों में राजा श्रेणिक की काळी आदि विधवा रानियाँ भी शामिल थीं, जिनके पुत्र वैशाली की लड़ाई में गये हुए थे।

भगवान् ने सभाजनों के समक्ष धर्मदेशना की जिसे सुनकर सभा विसर्जित हुई।

तब अवसर पाकर काली आदि राजमाताओं ने भगवान् से पूछा— भगवन ! कालकुमार आदि लड़ाई में गये हुए हैं। क्या ने सकुशल वापस लौटेंगे ?

भगवान् ने उन्हें वस्तुिर्धित से परिचित कराया और उन्हें संसार की असारता और संयोगों की वियोगान्तवा का दिग्दर्शन करायां, जिससे प्रतिवोध पाकर काळी आदि दस राजमाताओं ने भगवान् के पास श्रमणधर्म की दीक्षा छे श्रमणी-संघ में प्रवेश किया।

कुछ समय तक चम्पा में ठहरकर भगवान् वापस मिथिला की तरफ विहार कर गये। वर्षावास मिथिला में व्यतीत किया।

२७-सत्ताईसवाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४८६-४८५) निहार किया। कोणिक के भाई वेहास (हह), वेहल जिनके निमित्त वैशाली में युद्ध हो रहा था किसी तरह भगवान् के पास पहुँचे और निर्प्रन्थ अमण धर्म की दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गये।

भगवान् विचरते हुए श्रावस्ती पहुँचे और श्रावस्ती के ईशान कोणस्थित कोष्ठक चैत्य में ठहरे।

उन दिनो मंखिलपुत्र गोशालक भी श्रावस्ती में था। महावीर से जुदा होने के बाद वह अधिकांश श्रावस्ती की तरफ ही घूमता था।

तेजोछेश्या और निमित्तशास्त्र का अभ्यास गोशालक गोशालक प्रकरण ने श्रावस्ती में ही किया था और अपने को 'तीर्थंकर' नाम से प्रकट करने की भावना भी उसे श्रावस्ती में जागृत हुई थी।

श्रावस्ती में दो मनुष्य गोशालक के परम भक्त थे। एक 'हालाहला' कुम्हारिन और दूसरा 'अयंपुल' नामक गाथापति। गोशालक जब कभी श्रावस्ती में आता इसी हालाहला की भाण्डशाला में ठहरता।

जब भगवान महावीर को दीक्षा लिए करीब दो वर्ष होने आये थे तब गोशालक उनका स्वयंभू शिष्य बना था, और लगभग छः वर्ष तक साथ रहने के बाद वह उनसे पृथक हो गया था, जिस बात को भी करीब अठारह वर्ष पूरे हो चुके थे। गोशालक को श्रमण बने करीब चौबोस वर्ष हो चुके थे। २४ वाँ वर्षा चातुर्मास्य उसने श्रावस्ती में हालाहला की भाण्डशाला में ही किया था। चातुर्मास्य समाप्त हो चुका था फिर भी गोशालक अभी श्रावस्ती में ही ठहरा हुआ था।

जब तक गोशालक भगवान महावीर के साथ रहा उसमें चपलता और कुत्हल्वित्त अधिक रही और सब से अधिक रहा महावीर विषयक भक्ति-भाव। कहीं कुछ भी प्रसंग आता और गोशालक अपने धर्माचार्य भगवान महावीर के तपस्तेज की स्तुति करने लगता। यही नहीं इनकें मुकावले में अन्य अमण-निर्धन्थों का तिरस्कार तक कर देता, पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में ये सब बातें इतिहास बन चुकी थों। पग पग पर महावीर के तपस्तेज की दुहाई देनेवाला गोशालक अब आजीवक मत का धर्माचार्य था। वह अपने को तीर्थंकर के नाम से प्रख्यात करता हुआ आजीवक मत का प्रचार कर रहा था। इसी अवसर में अमण भगवान महावीर भी विचरते हुए आवस्ती

के ईशान कोणस्थित कोष्ठक चैत्य में पधारे। आपके मुख्य शिष्य इन्द्रभूति गौतम आपकी आज्ञा छे भिक्षाचर्यार्थ श्रावस्ती में गये। वस्ती में
फिरते हुए गौतम ने अनेक स्थानों पर जनप्रवाद सुना—'आजकल
श्रावस्ती में दो तीर्थंकर विचर रहे हैं—एक श्रमण भगवान महावीर और
दूसरे मंखलि श्रमण गोशालक।' गौतम को इस बात से बड़ा आश्चर्य
हुआ कि श्रावस्ती में अनेक छोग गोशालक को तीर्थंकर और सर्वज्ञ
पुकार रहे हैं। वे भिक्षाभ्रमण से निवृत्त होकर कोष्ठकोद्यान में आये
और सभाके समक्ष इस विषय को छेड़ते हुए घोछे—भगवन ! आजकल
श्रावस्ती में दो तीर्थंकर होने की चर्चा हो रही है, यह कैसे ? क्या गोशालक सर्वज्ञ और तीर्थंकर हो ?

इन्द्रभूति गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—गौतम ! गोशालक के विषय में जो वार्ते हो रही हैं वे सब मिथ्या हैं। गोशालक जिन, तीर्थं कर कहलाने के योग्य नहीं है। वह जिन शब्द का दुरुपयोग कर रहा है। गौतम ! गोशालक जिन या सर्वे कुछ भी नहीं है। यह शरवनप्राम के वहुल बाह्यण की गोशाला में जन्म लेने से गोशालक और मंखलि नामक मंख का पुत्र होने से मंखलिपुत्र कहलाता है। यह आज से चौबीस वर्ष पहले हमारा धर्मशिष्य होकर हमारे साथ रहता था परन्तु कुछ वर्षों के बाद यह हम से जुदा हो गया और तब से वह स्वछन्द विचरता है, स्वछन्द ही बोलता है।

गौतम को उत्तर देते हुए महावीर ने गोशालक संबन्धी सब हाल सभा के सामने प्रकट कर दिया। सुननेवाले अपने अपने स्थानों की ओर चल दिए। गोशालक उस समय कोष्टकोद्यान और श्रावस्ती के मध्य-प्रदेश में नगर के बाहर आतापना कर रहा था। उसके पास से जाते हुए नगरवासियों में गौतम और महावीर के प्रश्नोत्तरों की चर्चा हो रही थी—'महावीर के कथनानुसार गोशालक मंखलिपुत्र है। वह तीर्थंकर जिन नहीं, छद्मस्थ मनुष्य है।' ये शब्द वहाँ खड़े गोशालक के कानों तक पहुँचे। वह कुपित होकर वहाँ से जल्दी-जल्दी श्रावस्ती की तरफ चला और अपने निवास-स्थान हालाहला की भाण्डशाला में जाकर अपने शिष्ट्य समुदाय के साथ मंत्रणा करने वैठा।

उस समय महावीरके शिष्य आनन्द नामक अनगार भिक्षाचर्याके लिए घूमते हुए गोशालक के निवास स्थान के आगे होकर जा रहे थे। गोशालक देखते ही उन्हें रोक कर बोला—देवानुप्रिय आनन्द! जरा उहर और एक बात कहता हूं, उसे सुन।

पूर्व समय की बात है। एक नगर में रहनेवाले कुछ व्यापारी किराने की गाड़ियाँ भर व्यापार के छिए परदेश चले। चलते हुए वे एक भयंकर जंगल में पहुँचे। ज्यापारी उसे लॉघते हुए आगे बढ़ते चले पर कहीं भी उस जंगल का अन्त आता दिखायी नहीं दिया। **उनके पास का पानी समाप्त हो चुका था और वे उस भीषण जंग**ल में पानी की खोज में इधर-उधर घूमने छगे। घूमते फिरते वे एक हरियाछीवाछे निम्नप्रदेश में पहुँचे। वहाँ जल तो नहीं पर जलाई चार बॉबी मिलों। ज्यापारियों ने एक बॉबी को खोदा तो उसके नीचे से खच्छ जल निकला। सब ने जल पिया और अपने अपने बरतनों में भी भर लिया। तब उनमें से एक सुबुद्धि वणिक ने कहा—अब चलिये, अपना काम हो गया। पर लोभी विणक बोले—पहले वल्मीक में से जल निकला है तो दूसरे में से सुवर्ण आदि कुछ बहुमूल्य पदार्थ निक-लेगा यह कहते हुए उन्होंने दूसरा वल्मीक तोड़ा और उसमें से सोना ही निकला। लोभियों का लोभ बढ़ा। वे बोले—पहले में से जल और दूसरे में से सोना निकला है तो तीसरे में से अवश्य ही मणिरत्न निकलेंगे। सुबुद्धि ने कहा—अतिलोभ को छोड़िये। सोना हाथ लगा है इसे छेकर चर्छे, पर छोभियों ने उसकी एक न सुनी और तीसरा वल्मीक भी तोड़ डाळा और सचमुच ही उसमें से मणिरत्नों का खजाना निकला । लोभी विणक बोले-आइये, अब इस आखिरी वल्मीक में से हीरे निकाल लें। सुबुद्धि ने कहा—अतिलोभ को छोडोगे भी ? यह आखिरी वल्मीक है, न माछ्म होरों के स्थान कहीं विषधर सॉप ही निकल पड़े ! जो मिला है वही बहुत है। अब अति लोभ करना अच्छा नहीं। पर लोभी विणक उसकी कब सुननेवाले थे! उन्होंने चौथा वल्मीक भी तोड़ ही दिया और उसमें से जो दृष्टिविष सर्प निकला उसके दृष्टिपात मात्र से वे सब जल कर खाक हो गये। केवल

वह संतोषी सुबुद्धि वणिक, जो उनका हित-शिक्षक था, उस उत्पात से

आनन्द ! उक्त उपमा तेरे धर्माचार्य को बरावर छागू होती है। तेरे धर्माचार्य अमण ज्ञातपुत्र को आज संपूर्ण छाभ मिछ चुके हैं, फिर भी उन्हें संतोष नहीं। मानों संसार में वे आप ही अद्वितीय जिन हैं, दूसरा कोई भी उनके सुकावछे में हो ही नहीं सकता। जहाँ तहाँ वे मेरे संबंध में कहते फिरते हैं—'यह गोशालक है, मंखलिपुत्र है, मेरा शिष्य है, छद्मस्य है।' ठीक है, आनन्द! अब तू जा और अपने गुरु को सावधान कर दे। मैं आता हूं और विपरीत माषी तेरे धर्माचार्य को उन दुर्वुद्ध विणकों की सी दशा करता हूँ।

गोशालक का क्रोघपूर्ण भाषण सुनकर अनगार आनन्द भयभीत हो गया। वह जल्दी जल्दी महावीर के पास गया और गोशालक की सब बातें कहकर वोला—भगवन ! गोशालक अपने तपस्तेज से किसीको जलाकर सस्म करने में क्या समर्थ है ? किसीको एकद्म जलाकर खाक कर देना क्या गोशालक की शक्ति का विषय है ?

भगवान ने कहा—हाँ, आनन्द ! अपने तपस्तेज से एकदम जला-कर भरम कर देने में गोशालक समर्थ है। वैसा करना गोशालक की शक्ति का विषय है। फिर भी यह तेज:शक्ति तीर्थंकर को जला नहीं सकती। आनन्द ! जितना तपोवल गोशालक में है उससे अनन्तगुना तपोवल निर्मन्य अनगारों में है पर अनगार क्षमाशील होते हैं, वे अपनी तप:शक्ति का उपयोग नहीं करते। जो तप:-सामर्थ्य अनगारों में है उससे अनन्तगुना सामर्थ्य भगवान स्थविरों में है पर स्थविर क्षमावान् होते हैं, वे अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते। और जितनी तपोलिध स्थविरों में है उससे अनन्तगुनी अधिक तपोलिध भगवान् अईन्तों में होती है पर भगवान् अईन्त क्षमावान् होते हैं, वे अपनी तपोलिध का उपयोग नहीं करते।

आनन्द ! इस वात की सूचना गौतमादि स्थविरों को कर दे और उन्हें कह दे कि गोशालक इधर आ रहा है। इस समय वह द्वेप और म्लेम्छभाव से परिपूर्ण है। इसलिये आकर वह कुछ भी कहे, कुछ भी करे पर तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिये, यहाँ तक कि तुसमें से कोई भी उसके साथ धार्मिक चर्चा तक न करे।

अनगार आनन्द ने भगवान् का संदेश गौतम प्रमुख मुनिमण्डल को सुना दिया और सब अनगार अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो गये। अनगार आनन्द को आये अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि गोशालक भी अपने आजीवक भिक्षुसंघ के साथ महावीर के पास पहुँचा और उनसे थोड़ी दूरी पर ठहर गया।

क्षण भर मौन रखने के बाद गोशालक महावीर को लक्ष्य कर बोला—तुमने खूब कहा काश्यप ! मैं गोशालक मंखलिपुत्र हूँ ? मैं तुम्हारा धर्मशिष्य हूँ ? कितना अन्धेर है ? आयुष्मन् ! तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा शिष्य वह मंखलिपुत्र गोशालक कभी का परलोक सिधार चुका है ! आर्य काश्यप ! मैं तुम्हारा शिष्य मंखलि गौशालक नहीं पर एक भिन्न ही आत्मा हूँ । यद्यपि मैंने परीषहक्षम गोशालक का शरीर धारण किया है फिर भी मैं गोशालक नहीं, किन्तु गोशालक-शरीर-प्रविष्ट ख्दायी कुण्डियायन नामक धर्मप्रवर्तक हूँ । यह मेरा सातवाँ शरीरान्तर-प्रवेश है । इस प्रकार मैंने अन्यान्य शरीरों में प्रवेश क्यों किया ? यह प्रश्न हो सकता है और इसका कारण अपने धर्मसिद्धान्त के अनुसार समझाऊँगा।

आर्य ! हमारे धर्म में जो मोक्ष गये हैं, जाते हैं और भविष्य में जायेंगे वे सब चौरासी छाख महाकल्पों के उपरान्त सात दिव्य सांयु-धिक और सात संनिगर्भक भव करने के बाद सात शरीरान्तर-प्रवेश करके पेंसठ छाख साठ हजार छ: सौ तीन ( ६५६०६०३ ) कर्माशों का क्षय करके गये हैं, जाते हैं और जायेंगे ।

आयुष्मन् ! हमारे महाकल्प और मानस आदि क्या हैं, सो मुनिये। हमारी शास्त्रीय परिभाषा में साढ़े चार सौ योजन छम्बी, आधा-योजन चौड़ी और पाँच सौ धनुष्य गहरी नदी का नाम गंगा है।

७ गंगा = १ महागंगा।

७ महागंगा = १ सादीन गंगा।

७ सादीन गंगा = १ मृत्यु गंगा ।

७ मृत्यु गंगा = १ छोहित गंगा।

७ लोहित गंगा = १ आवती गंगा भौर

७ आवती गंगा = १ परमावती गंगा।

इस प्रकार एक से दूसरी का सात-सात गुना प्रमाण मानने से भन्तिम परमावती गंगा का प्रमाण एक छाख सत्रह हजार छः सौ जनचास (११७६४९) गंगाओं के वरावर हुआ।

इन सब गंगाओं के बालुकापिण्ड में से प्रतिशत वर्ष में एक वालुका कण के निकालने पर जितने समय में संपूर्ण बालुकापिण्ड निकल चुके उतने, काल का नाम हमारे शास्त्र में सरःप्रमाण अथवा मानससर कहलाता है।

ऐसे तीन छाख 'सरों' अथवा 'मानसों' का एक 'महाकल्प' और चौरासी छाख 'महाकल्पों' का एक 'महामानस' होता है।

जब जीव मोक्षाभिमुख होता है तब अनन्त संयूथ (अनन्त जीव राशि) में से निकलकर पहले यह मानस प्रमाण आयुष्यवाले ऊपर के संयूथ में (देवलोक में) उत्पन्न होता है और वहाँ दिव्य सुख भोगने के बाद पहला मनुष्य जन्म प्राप्त करता है।

फिर वह मानसप्रमाण आयुष्यवाले मध्यम देव संयूथ में जाता है और वहाँ दिव्य सुख भोगकर दूसरा मनुष्य भव करता है।

इसके बाद वह मानस प्रमाण आयुष्यवाछे नीचे के देवसंयूथ में देवगित को प्राप्त होता है और वहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म ग्रहण करता है।

वाद में वह ऊपर के मानसोत्तर देव संयूथ में मानसोत्तर अर्थात् महामानस प्रमाण आयुष्यवाला देव होकर, फिर चौथा मनुष्य भव प्राप्त , करता है।

वहाँ से मध्य मानसोत्तर संयूथ में देव होता है और फिर पाँचवाँ मनुष्य जन्म पाता है।

फिर वह उससे नीचे मानसोत्तर संयूथ में देवपद प्राप्त करता है और वहाँ के दिव्य सुख भोगकर छठीवार मनुष्य जन्म धारण करता है। छठा मनुष्यभव पूरा करके वह दस सागरोपम प्रमाण आयुष्य स्थितिवाले ब्रह्मदेवलोक में सुकुमारदेव होता है और वहाँ दस सागर समय पर्यन्त दिञ्य सुखों का उपभोग करके वह सातवाँ मनुष्य भव ब्रहण करता है।

सातवें मनुष्य भव में वह बाल्यावस्था में ही प्रव्रज्या प्रहण कर छेता है और धर्माराधन कर अन्त में एक के बाद दूसरा ऐसे सात शरीरान्तर-प्रवेश करता है और उन शरीरों में क्रमशः बाईस, इक्षीस, बीस, उन्नीस, अठारह, सन्नह और सोछह वर्ष तक रहता है।

इस प्रकार सात शरीरान्तर-प्रवेश करके एक सौ तेंतीस वर्ष तक उनमें रहने के बाद वह पवित्र आत्मा सर्व कर्मों का नाश करके दुःखों से मुक्त हो जाता है।

काश्यप ! उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार मैंने सात दिव्य सांयूथिक और सात मनुष्य भव कर छिये हैं और सातवें मनुष्य भव में सात शरीरान्तर-प्रवेश भी कर चुका हूँ, जिनका विवरण इस प्रकार है—

- १—सातवें मनुष्य भव में मैं उदायी कुंडियायन था। राजगृह नगर के बाहर मंडितकुक्षि-चैत्य में उदायी कुंडियायन का शरीर छोड़ कर मैंने ऐणेयक के शरीर में प्रवेश किया और बाईस वर्ष तक उसमें रहा।
- २—उद्दंडपुर नगर के चन्द्रावतरण चैत्य में ऐणेयक का शरीर छोड़ा और मल्छराम के शरीर में प्रवेश कर इक्कीस वर्ष उसमें रहा।
- ३—चम्पानगरी के अंगमंदिर चैत्य में महराम का शरीर छोड़ कर माल्यमंहित के शरीर में प्रवेश किया और बीस वर्ष उसमें रहा।
- ४—वाराणसी नगरी के काम महावन में माल्यमंडित का शरीर छोड़ कर रोह के शरीर में प्रवेश किया और उन्नीस वर्ष उसमें रहा।
- ५—आलिमका नगरी के पत्तकालय चैत्य में रोह के शरीर से निकल कर भारद्वाज के शरीर में प्रवेश किया और अठारह वर्ष वहाँ रहा।
- ६—वैशाली नगरी के कोण्डियायन चैत्य में गौतमपुत्र अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर सत्रह वर्ष उसमें रहा।
- ७—श्रावस्तो में हालाहला की भाण्डशाला में अर्जुन के शरीर से निकल स्थिर, दृढ़ तथा कप्टक्षम इस गोशालक के शरीर में प्रवेश किया

है। इस शरीर में सोल्ह वर्ष तक रहने के उपरान्त सर्व दुःखों का अन्त करके मुक्त हो जाऊँगा।

आर्य काश्यप ! अव तुम जान गये होगे कि मैं कौन हूँ । तुम मुझे गोशालक के नाम से पुकारते हो पर मैं वास्तव में गोशालक नहीं, गोशालक शरीरधारी उदायी कुण्डियायन हूँ ।

गोशालक का उक्त आत्मगोपक भाषण सुनने के वाद महावीर ने कहा—गोशालक! जैसे कोई चोर एक आध उन के रेशे से, सन के रेशे से अथवा रुई के पहले से अपने को डक कर मान ले कि मैं डक गया वैसे ही तू दूसरा न होते हुए भी 'दूसरा हूँ' कह कर अपने को छिपाना चाहता है। महानुभाव, इस प्रकार अपनी आत्मा को छिपाने का व्यर्थ प्रयत्न न कर! तू वही मंखलिपुत्र गोशालक है जो मेरा शिष्य होकर रहा था। महानुभाव! तुझे इस प्रकार आत्मगोपन करना उचित नहीं है।

महावीर के इन सत्य वचनों से अतिकुद्ध होकर तुच्छ और कठोर वचनों की वौछार करता हुआ वोळा—धृष्ट काश्यप! अव तेरा विनाशकाल आ पहुँचा है। अब तू अष्ट होने की तैयारी में है। अब समझ ले कि तू इस दुनिया में था ही नहीं। मेरी तरफ से तुझे सुख नहीं है, काश्यप।

गोशालक के ये अपमानजनक वचन महावीर के विनीत और भद्र शिष्य सर्वानुभूति अनगार से न सहे गये। वे उठ कर गोशालक के पास जाकर बोले—महानुमान गोशालक ! यदि कोई व्यक्ति किसी पितृत्र साधु महात्मा से एक भी धार्मिक वचन सुनता है तो वह उन्हें वन्दन नमस्कार करता है और तुमको तो इन भगवान ने ही दीक्षा दी और भगवान ने ही योग्य शिक्षा तथा श्रुतज्ञान दिया है फिर इनके ऊपर तुम ऐसा म्लेच्छभाव रखते हो ! महानुभाव ! ऐसा न करो, ऐसा करना तुन्हें उचित नहीं है।

सर्वानुभूति की इस हितशिक्षा ने गोशालक की क्रोघामि में घृता-हुति का काम किया। शान्त होने के बदले उसका क्रोघ और भी बढ़ गया। उसने अपनी तेजोलेश्या को एकत्र करके सर्वानुभूति अनगार पर लोड़ दिया। तेजोलेश्या की प्रचण्ड ज्वालाओं से मुनि का शरीर जल कर भस्म हो गया और उनकी आत्मा सहस्रार देवछोक में देवपद को प्राप्त हुई।

गोशालक फिर महावीर को धिकारने लगा। यह देख कौशलिक सुनक्षत्र अनगार की सिह्ण्या दूट गई। अपने परमगुरु के अपमान से उत्तेजित होकर वे उठे और सर्वानुभूति की ही तरह गोशालक को हितवचन कहने लगे। गोशालक ने इनके अपर भी तेजोलेश्या लोड़ी और सुनक्षत्र उससे घायल होकर गिर पड़े। वे अपने धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर को वन्दन कर अपने सतीर्थ्य साधु साध्वियों के साथ क्षमापन करते हुए प्राणमुक्त होकर अच्युत देवलोक में देवपद को प्राप्त हुए।

निरपराध दो मुनियों के बिल्दान से भी गोशालक की क्रोधक्वाला शान्त नहीं हुई। वह क्रोधावेश में अनर्गल बक रहा था। यह देखकर भगवान महावीर ने कहा—गोशालक ! एक अक्षर देनेवाला भी विद्या-गुरु कहलाता है, एक भी आर्यधर्म का बचन सुनानेवाला धर्मगुरु माना जाता है। मैंने तो तुझे दीक्षित और शिक्षित किया है, मैंने ही तुझे पढ़ाया और मेरे ही साथ तेरा यह बरताव ! गोशालक, तू अनु-चित कर रहा है। महानुभाव ! तुझे ऐसा करना उचित नहीं।

महावीर के हितवचनों का भी विपरीत परिणाम हुआ। शान्त होने के स्थान पर गोशालक अधिक उत्तेजित हो गया। वह अपने स्थान से सात आठ कदम पीछे हटा और तेज:समुद्धात करने लगा। उसने क्षण भर में अपनी तेज:शक्ति को भगवान महावीर के जपर छोड़ दिया। उसका अटल विश्वास था कि इस प्रयोग से वह अपने प्रतिपक्ष का अन्त कर देगा, पर उसकी घारणा निष्फल सिद्ध हुई। पहाड़ से टकराती हुई हवा की तरह गोशालक-निसृष्ट तेजोलेश्या महावीर से टकराकर चक्कर काटती हुई ऊँची चढ़कर बापस गोशालक के शरीर में घुस गई। तेजोज्वाला के शरीर में घुसते हो जलता और आकुल होता हुआ गोशालक बोला—आयुष्मन काश्यप! मेरे तपस्तेज से तेरा शरीर व्याप्त हो गया है। अब तू पित्त और दाह ब्वर से पोड़ित होकर छः महीनों के भीतर छक्मस्थ दशा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जायगा। श्रमण भगवान् ने कहा—गोशालक तेरे तपस्तेज से मेरा नहीं, तेरा खुद का ही शरीर दग्ध हो गया है। मैं तो अभी सोलह वर्ष तक इस भूमंडल पर सुखपूर्वक विचरूँगा और तू स्वयं ही पित्तज्वर की पीड़ा से सात दिन के भीतर छन्नस्थावस्था में मृत्यु को प्राप्त होगा। गोशालक तू ने बुरा किया। देवानुप्रिय! इस कार्य का तुहे पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

महावोर और गोशालक के इस विवाद के समाचार उद्यान से नगर तक पहुँच गये। लोग कहने लगे—आज कोष्ठकोद्यान में दो जिनों के बीच वाद हो रहा है। एक कहता है तू पहले मरेगा और दूसरा कहता है तू। मला इनमें सत्यवादी कौन होगा और मिथ्यावादी कौन ? इस पर समझदार मनुष्य कहते कि इसमें संशय की वात क्या हैं ? भगवान् महावीर ही तीर्थंकर और सर्वज्ञ हैं और वे ही सत्यवादी हैं। गोशालक जिन नहीं पाखण्डी है और वही मिथ्यावादी है। श्रावस्ती के प्रत्येक चौक और मुहले में ये बातें हो रही थीं।

अब गोशालक की तेजोलेश्या क्षीण हो चुकी थी। वह निर्विष नाग की तरह निस्तेज हालत में महावीर के सामने खड़ा था। इस समय अपने अनगार शिष्यों को संबोधन करते हुए भगवान ने कहा— आयुष्मन् श्रमणो! अग्नि से जली हुई घास जिस तरह निस्तेज हो जाती है उसी तरह गोशालक अब तेजोलेश्या से हीन हो गया है। अब इसके साथ तुम कुछ भी प्रश्नोत्तर करके इसे पराजित कर सकते हो। अब इसके साथ धार्मिक विवाद करने में तुम्हें कोई भय नहीं।

भगवान् महावीर की आज्ञा पाते ही निर्यन्थ श्रमण गोशालक के पास जाकर उससे धार्मिक प्रश्नोत्तर करने छगे पर गोशालक इस चर्चा में अपना पक्ष-समर्थन नहीं कर सका। अपने धर्माचार्य की इस कम-जोरी को देखकर उसके कितने ही शिष्यों ने आजीवक संप्रदाय का त्याग कर भगवान् महावीर के पास निर्यन्थ प्रवचन को स्वीकार किया। इस घटना से गोशालक के धैर्य का अन्त हो गया। उसने अपनी भयकातर दृष्टि चारों ओर फेंकी और 'हाय मरा' इस प्रकार को करण चीख के वाद वहाँ से लौट कर वह अपने स्थान गया।

गोशालक की अवस्या बड़ी दयनीय हो रही थी। अपनी तेजोलेश्या

के प्रवेश से उसके शरीर में असहा पीड़ा हो रही थी जिसे शान्त करने के लिये गोशालक विविध उपाय कर रहा था। एक आम की गुठली अपने हाथ में लेकर उसे बार बार चूसता, आन्तर वेदना की दबाने के लिये बार-बार मिदरा पान करता, शारीरिक ताप शान्त करने के लिये अपने शरीर पर मिट्टी मिला जल सींचता, क्षण-क्षणमें उन्माद्वश हो नाचता गाता और हालाहला को नमस्कार करता हुआ वह बढ़े कष्ट से समय ज्यतीत करने लगा।

उस समय श्रावस्ती निवासी आजीवकोपासक अयंपुल गाथापति को 'हल्ला' वनस्पति के संस्थान के विषय में शंका उत्पन्न हुई कि 'हल्ला' का आकार कैसा होता होगा। यह तर्क उसके हृदय में पिछली रात को उठा और प्रभात समय अपने धर्माचार्य से इसका खुलासा पूछने के विचार से वह हालाहला की भाण्डशाला में गया, पर गोशालक की तत्कालीन उन्मत्त दशा को देखते ही लिजत होकर वह पीछे हटा। आजीवक भिक्ष अयंपुल का मनोभाव ताड़ गये। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और बातचीत में आगमन का कारण जान लिया।

गोशालक के तत्कालीन आचरणों का बचाव करते हुए भिक्षुओं ने उसे कहा—अयंपुल । अपने धर्माचार्य को तुमने जिस स्थिति में देखा है उसके संबंध में उनका यह कहना है कि ये आठ बातें अन्तिम तीर्थं कर के समय में अवश्यंभावी होती हैं, जैसे—१ चरम पान, २ चरम गान, ३ चरम नृत्य, ४ चरम अञ्जलि-कर्म (नमस्कार) ५ चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, ६ चरम सेचनक गन्धहस्ती, ७ चरम महाशिलाकंटक संग्राम और ८ चरम 'मैं तीर्थं कर'। ये आठों ही वस्तु चरम (अन्तिम) हैं, इस अवसर्पिणी काल मे ये फिर होनेवाली नहीं।

आर्य अयंपुल, जल के विषय में भगवान् का कथन यह है कि भिक्ष के काम में आने योग्य चार तो पेय जल होते हैं और चार अपेय।

पेय जल ये हैं—१ गोष्ट्राष्ठज, २ हस्तमर्दित, ३ आतपतप्त और ४ शिलाप्रश्रष्ट ।

१--गौ के पीठ का स्पर्श करके गिरा हुआ जल 'गोपूछन ।'

२—मिट्टी आदि पदार्थों से लिप्त हाथों से बिलोड़ा हुआ जलें 'हस्तमर्दित।'

३—सूर्य और अग्नि के ताप से तपा हुआ जल 'आतपतप्त', और

४—पत्थर, शिला के ऊपर से जोर से गिरा हुआ जल 'शिला-प्रश्रष्ट' कहलाता है।

पिये न जा सकें पर किसी अंश में जल का काम दें वैसे चार अपेय जल इस प्रकार कहे हैं—स्थाल जल, २ त्वचा जल, ३ फली जल और ४ शुद्ध जल।

१—जल से भीगी खस की टट्टी और जलाई घट वगैरह पदार्थ जिनका शोतल स्पर्श दाह की शान्ति करता है "स्थाल जल" कहलाता है।

२ कचे आम, वेर वगैरह जिनको चूसकर शीतलता प्राप्त की जाती है "त्वचा जल" कहलाता है।

३ मूँग, उड़द, वगैरह की कचा फली को मुख में चवाकर जो शीतलता प्राप्त की जाती है उसको "फली जल" कहते हैं।

४ कोई मनुष्य छः मास तक शुद्ध खाद्य वस्तु का सेवन करे। इस बीच दो मास जमीन पर, दो मास काठ पर और दो मास कुश की पथारी पर सोवे तब छठे महीने की आखिरी रात में पूर्णभद्र और माणिभद्र नामक दो महर्द्धिक देव वहाँ प्रकट होते हैं और अपने जल भीगे शीतल हाथ से साधक के शरीर को छूते हैं। यदि इस स्पर्श-सुख से खुश होकर साधक अनुमोदन करता है तो उसे आशीविप लिब्ध प्राप्त होती है अर्थात् उसकी दाढ़ में सॉप के विष से भी अधिक उम्र विप प्रकट होता है और जो उन स्पर्शक देवों का अनुमोदन नहीं करता उसके शरीर में अग्निकाय की उत्पत्ति होती है। उस अग्नि से अपने शरीर को जलाकर वह उसी भव में सब दु:खों का अन्त करके संसार से मुक्त हो जाता है। उक्त देव के जल भीगे हाथ का शीतल स्पर्श ही 'शुद्ध जल' कहलाता है।

अयंपुछ ! अपने धर्माचार्य ने उपर्युक्त आठ चरम, चार पेय जलों और चार अपेय जलों की प्रह्मपणा की है । इस वास्ते वे जो नाच, गान, पान, अञ्जलिकर्म और शरीर पर मृतिका-जल सींचते हैं वह सब ठीक है। ये कार्य अन्तिम तीर्थंकर के अवश्य कर्तव्य हैं। इनमें कुछ भी अनुचित नहीं। आर्य अयंपुल ! खुशी से अपने धर्माचार्य के पास जाइये और प्रश्न पूछकर अपनी शंका की निवृत्ति कीजिए।

आजीवक भिक्षुओं ने अयंपुछ के मन का समाघान कर उसे गोशालक की तरफ भेजा और उसके वहाँ पहुँचने के पहले ही दूसरे रास्ते से अंदर जाकर गोशालक को उन्होंने सावधान रहने और अमुक प्रश्न का उत्तर देने का इशारा कर दिया।

अयंपुछ गोशालक के पास अंदर गया और तीन प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार करके डिचत स्थान पर बैठ गया। वह अभी प्रश्न पूछने ही नहीं पाया था कि गोशालक ने उसकी शंका को प्रकट करते हुए कहा—अयंपुछ! धाज पिछली रात को कुटुम्ब-चिन्ता करते हुए तुझे हला के संस्थान के विषय में शंका उत्पन्न हुई और उसका समाधान करने के लिये तु यहाँ आया। क्यों यह ठीक है ?

अयंपुळ ने हाथ जोड़ कर कहा—जी हॉ, मेरे अभी यहॉ आने का यही प्रयोजन है।

'परन्तु यह आम की गुठली नहीं उसकी छाल है' '' क्या कहा—हल्ला का संस्थान कैसा होता है ? हल्ला का संस्थान बाँस के मूल जैसा होता है। ''''बीन बजा अरे बीरका! बीन बजा!'

मिंदरा के नहीं और दाहब्बर की पीड़ा से विकल गोशालक अयं-पुल को उत्तर देता हुआ असंबद्ध प्रलाप कर रहा था तो भी श्रद्धालु अयंपुल पर उसका कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं हुआ। वह अपने धर्माचार्य के उत्तर से संबुष्ट होकर तथा अन्य भी कतिपय प्रश्न पूछ कर उनके उत्तरों से आनन्दित होकर अपने घर गया।

गोशालक की शक्ति प्रतिक्षण क्षोण हो रही थी इससे, और 'तू स्वयं पित्तज्वर की पीड़ा से सात दिन के भीतर छद्मस्थावस्था में मृत्यु को प्राप्त होगा' इस महावीर की भविष्यवाणी के स्मरण से, गोशालक को निश्चय हो गया कि अब उसकी जीवन-लीला समाप्त होने को है। उसने अपने शिष्यों को पास बुलाकर कहा—भिक्षुओ! मेरे प्राण-त्याग के बाद मेरे इस शरीर को सुगंधित जल से नहलाना, सुगन्धित कापायवस्त्र से पोंछना और गोशीर्ष चन्दन के रस से विलेपन करना। फिर इसे खेत बस्न से ढककर हजार पुरुषों से उठाने योग्य पालकी में रखकर श्रावस्ती के मुख्य मुख्य सब चौक बाजारों में फिराना और ऊँचे स्वर से उद्घो-षित करना कि 'इस अवसर्पिणी काल के श्रान्तम जिन कर्म खपाकर मुक्त हो गये।'

गोशालक की उक्त आज्ञा को आजीवक स्थिवरों ने विनय के साथ सिर पर चढ़ाया।

गोशालक की बीमारी का सातवाँ दिन था। उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था पर विचारशक्ति तवतक छुप्त नहीं हुई थी। वह सोता था पर उसके हृदय में जीवन के मले बुरे प्रसंगों की स्मृति चक्कर काट रही थी। अपना मंखजीवन, महाबीर के पीछे पड़ कर उनका शिष्य होना, कई बार उसके प्रति बताया हुआ द्याभाव इत्यादि वातें उसके हृदय में ताजी हो रही थीं। साथ ही अपने मुख से की गई महाबीर की बुराइयाँ, कोधवश हो की हुई सर्वातुभूति और सुनक्षत्र मुनि की हत्या और महाबीर पर तेजोलेश्या छोड़ना इत्यादि छुतन्नतासूचक प्रवृत्तियाँ भी स्मृतिपट पर ताजी होकर उसके चित्त को आकुल कर रही थीं। पहले केवल शरीर में ही जलन थी पर अब तो उसका मन भी पश्चाचाप की आग में जलने लगा। क्षण भर उसने नीरव और निश्चेष्ट होकर हृदयमन्थन किया, फिर अपने शिष्यों को पास बुलाकर कहा—भिक्षुओ ! में तुम्हें एक कार्य की सूचना करना चाहता हूं, क्या तुम उस पर अमल करोगे ?

स्थिवर-अवस्य, आपकी वार्ती पर अमल करना हमारा सर्व-प्रथम कर्तव्य है।

गोशालक—तुम आज्ञाकारी हो ! मेरी आज्ञा मानने में तुमने कभी आनाकानी नहीं की, फिर भी मेरे विश्वास के लिए शपथपूर्वक कहो कि मेरा कहना सफल होगा।

स्थिवर—हम शपथ-बद्ध होकर कहते हैं कि आपकी आज्ञा का अक्षरश: पाछन करेंगे।

गोशालक—भिक्षुओं। में बड़ा पापी हूं। मैंने तुम्हें ठगा है। मैंने संसार को भी ठगा है। मैं जिन न होते हुए भी जिन और सर्वज्ञ के नाम से पूजाता रहा हूँ, यह मेरा दंभ था। मैं श्रमणधातक तथा अपने धर्माचार्य की अपकीर्ति करनेवाला हूं। अब मैं मृत्यु के समीप हूं और क्षणों में मर जाऊँगा। अब मेरे मरने के बाद तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे सुनो—जब मैं मर जाऊँ तो मेरे शब के बाँए पाँव में मुंज की रस्सी बाँधकर मुख में तीन बार थूकना, फिर उसे खींचते हुए श्रावस्ती के सब चौक बाजारों में फिराना और साथ-साथ डब स्वर से उद्घोषित करना—'यह मंखिल गोशालक मर गया! जिन न होने पर भी जिन होने का ढाँग करनेवाला, श्रमणधातक, गुरुद्रोही गोशालक मर गया।'

भिक्षुओ ! यही मेरा अन्तिम आदेश है जिसके पाछन के छिये तुम शपथबद्ध हुए हो । इसका पाछन करना । मेरी आंत्मशान्ति के छिये इस पर अमछ करना ।

पश्चात्ताप की भाग में अशुभ कमों को जलाकर गोशालक शुद्ध हो गया। सम्यक्त्व को प्राप्ति के साथ देह छोड़कर वह अच्युत देवलोक में देवपद को प्राप्त हुआ।

आजीवक स्थिवरों के छिये गोशालक के मरण से भी उसके अन्तिम आदेश का पालन करना अधिक दु:खदायक था। इसके पालन में गोशालक के साथ उनका अपना अपमान था पर शपथबद्ध होने के कारण वे इस बात का अनादर भी नहीं कर सकते थे। खूब सोच विचार के बाद उन्होंने शपथ-मोक्ष का उपाय खोज निकाला। तुरंत हालाहला की भाण्डशाला का द्वार बन्द किया और चौक के मध्य में श्रावस्ती की एक विस्तृत नकशे के रूप में रचना की। बाद में गोशालक के आदेशानुसार उसके शव को उस कल्पित श्रावस्ती में सर्वत्र फिराया और अतिमन्द स्वर से उस प्रकार की उद्घोषणा भी कर दी।

इस प्रकार आजीवक स्थविरों ने अपने धर्माचार्य के आदेश के पालन का नाटक खेला। फिर शब को नहलाकर चन्दन-विलेपनपूर्वक उज्ज्वल वस्त्र से ढककर पालकी में रखा और सारी श्रावस्ती में फिराकर उसका उचित संस्कार किया ।

गोशालक के देहानत के बाद भगवान महावीर श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य से विहार कर किरते हुए मेंढिक गाँव के बाहर सालकोष्ठक चैत्य में प्रधारे।

भगवान् का आगमन सुनकर श्रद्धालु जन वन्दन और धर्मश्रवण के लिये सम्मिलित हुए। भगवान् ने धर्मदेशना दी जिसे सुनकर सभा विसर्जित हुई।

मंखिल गोशालक ने श्रावस्ती के उद्यान में भगवान पर जो तेजो-लेश्या छोड़ी थी उससे यद्यि तात्कालिक हानि नहीं हुई थी, पर उसकी

प्रमण भगवान् की ही गई। उसके ताप से आपके शरीर में पित्तज्वर हो गया था। जिस समय आप में डिक में विराजते थे.

गोशालक-घटना को छः महीने होने आये थे। तबतक पित्तब्बर और खून के दस्तों से महावीर का शरीर काफी शिथिल और कृश हो गया था। भगवान की यह दशा देखकर वहाँ से वापस जाते हुए नगरवासी आपस में बार्वे कर रहे थे—'भगवान का शरीर क्षीण हो रहा है, कहीं गोशालक की भविष्यवाणी सत्य न हो जाय ?'

सालकोष्ठक चैत्य के पास मालुकाकच्छ में ध्यान करते हुए भग-यान् के शिष्य 'सिंह' अनगार ने उक्त लोक-चर्चा सुनी। छट्ठ-छट्ट तप और धूप में आतापना करनेवाले महातपस्वी सिंह अनगार का ध्यान दूट गया। वे सोचने लगे—भगवान् को करीव छः महीने हुए पित्तव्वर हुआ है। साथ में खून के दस्त भी हो रहे हैं। शरीर विलक्षल छश गया है। क्या सचमुच ही गोशालक का भविष्य-कथन सत्य होगा? यदि ऐसा ही हुआ तो मेरे धर्मोपदेशक धर्माचार्य अमण भगवान् महावीर के संबंध में संसार क्या कहेगा? इत्यादि विचार करते करते उनका दिल हिल गया। उन्होंने तपोभूमि से प्रस्थान किया और कच्छ के मध्य भाग में आते-आते रो पड़े, वहीं खड़े-खड़े वे फूट-फूटकर रोने लगे।

१ भगवतीसूत्र, शतक १५ वां पत्र ६५९ से ६९५ ।

भगवान् ने अनगार सिंह का रोना और उसका कारण जान लिया। अपने शिष्यों को संबोधन करते हुए महावीर ने कहा—आर्थों ! सुनते हो। मेरा शिष्य सिंह मेरे रोग की चिन्ता से मालुकाकच्छ में रो रहा है ! श्रमणों ! तुम जाओं और अनगार सिंह को मेरे पास बुला लाओ।

भगवान् का भादेश पाते ही श्रमण निर्यन्थों ने सिंह के पास जाकर कहा—चलो सिंह ! तुन्हें धर्माचार्य बुलाते हैं।

श्रमणों के साथ सिंह सालकोष्ठक चैत्य की तरफ चले और आकर भगवान को त्रिप्रदक्षिणापूर्वेक वन्दन-नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए।

सिंह के मानसिक दु:ख का कारण प्रकट करते हुए भगवान वोले— वत्स सिंह ! मेरे अनिष्ट भावी की चिन्ता से तू रो पड़ा।

सिंह—भगवन् ! बहुत समय से आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती इससे और गोशालक की बात के स्मरण से मेरा चित्त उचट गया।

महावीर—वत्स ! इस विषय में तुम्हें कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मैं अभी साढ़े पंद्रह वर्ष तक सुखपूर्वक इस भूमण्डल पर विचरूँगा।

सिंह—भगवन् ! आपका वचन सत्य हो । हम यही चाहते हैं, परन्तु भगवन् ! आपका शरोर प्रतिदिन क्षीण होता जाता है यह बड़े हु:ख की बात है । क्या इस बीमारी को हटाने का कोई उपाय नहीं ?

महावीर—आर्य ! तेरी यही इच्छा है तो तू में ढिय गाँव में रेवती गाथापितनी के यहाँ जा । उसके घर कुम्हड़े और बीजोरे से बनी हुई हो ओषियाँ तैयार हैं। इनमें पहली जो हमारे लिये बनाई गई है, उसकी जरूरत नहीं। दूसरी जो रेवती ने अन्य प्रयोजनवश बनाई है वह इस रोग-निवृत्ति के लिये उपयुक्त है, उसे ले आ।

भगवान की आज्ञा पाकर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को वन्दन कर वे में ढिक प्राम में रेवती के घर पहुँचे। मुनि को आते देख कर रेवती सात आठ कदम आगे गई और सविनय वन्दन कर बोळी-पूज्य! किस निमित्त आना हुआ ? किह्ये, क्या आज्ञा है ?

सिंह ने कहा-गाथापितनी ! तुम्हारे यहाँ जो दो ओपिधयाँ हैं,

जिनमें एक भगवान् महावीर के लिये बनाई है उसकी आवश्यकता नहीं। जो तुमने अन्य उद्देश से वीजोरे से ओषधि तैयार की है उसकी आवश्यकता है। उसके लिये मैं आया हूँ।

आध्ययंचिकत होकर रेवती वोळी—मुित ! तुम्हें किस ज्ञानी या तपस्वी ने मेरे इस गुप्त कार्य का भेद कहा ? मेरे यहाँ अमुक ओविधयाँ हैं और वे अमुक अमुक उद्देश-से बनाई गई हैं यह रहस्य तुमने किसके कहने से जाना ?

सिंह ने उत्तर दिया—श्राविक ! यह रहस्य मैं भगवान् महावीर के कहने से जानता हूँ । भगवान् ने ही इसके छिये मुझे यहाँ भेजा है ।

अनगार सिंह की बात से रेवती को वड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने रसोईघर में गई और बीजोरा-पाक छाकर मुनि के पात्र में रख. दिया। इस शुभ दान और शुभ भाव से रेवती का मनुष्य-जन्म सफल हो गया। उसने शुभाध्यवसाय से देवगति का आयुष्य वाँघा।

रेवती के घर से छाये हुए भौषधिमश्र आहार के सेवन से भग-वान् के पित्तज्वर और रक्तातीसार की पीड़ा बन्द हो गई। घीरे-धीरे उनका शरीर पहले की तरह तेजस्वी होकर चमकने छगा।

भगवान की रोग-निवृत्ति से सवको आनन्द हुआ। साधु साध्वियाँ और श्रावक श्राविकाएँ ही नहीं, स्वर्ग के देव तक भगवान की नीरोगता से परम संतुष्ट हुए ।

भगवान् की आज्ञा के बिना स्वतंत्र होकर विचरता हुआ जमालि एक समय श्रावस्ती गया और तिन्दुकोद्यान में ठहरा।

वस समय जमालि पित्तन्वर से पीड़ित था। साधु उसके लिये पथारी विछा रहे थे। जमालि ने पूछा—संथारा हो गया? साधुओं ने कहा—हो गया। इस पर जमालि सोने के लिये उठा, पर संथारा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। निर्वलता के कारण जमालि को खड़ा रहना कठिन हो गया था। उसने झुँझला कर कहा—'करेमाणे कडे' (किया जाने लगा सो किया) ऐसा सिद्धान्त

१ स० श० १५, पण ६८५-८७।

है, पर मैं देख रहा हूँ कि 'करेमाणे कडे' का कोई मतलब नहीं । कोई भी कार्य जब पूरा हो जाता है, तभी कार्य-साधक हो सकता है अतः उसी अवस्था में 'कडे' ( किया ) कहना चाहिये।

जमालि का यह तर्क कई साधुओं ने ठीक समझा। तब कई स्थिवरों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा—भगवान् महावोर का 'करेमाणे कडे' यह कथन निश्चयनय की अपेक्षा से सत्य है। निश्चयनय कियाकाल और निष्ठाकाल को अभिन्न मानता है। इसके मत से कोई भी किया अपने समय में कुछ भी कार्य करके ही निवृत्त होती है। तात्पर्य इसका यह है कि यदि कियाकाल में कार्य न होगा तो उसकी निवृत्ति के बाद वह किस कारण से होगा? इसलिए निश्चयनय का यह सिद्धान्त तर्कसंगत है और इसी निश्चयात्मक नय को लक्ष्य में रखकर भगवान् का 'करेमाणे कडे' यह कथन हुआ है जो तार्किक दृष्टि से विलक्षल ठीक है। दूसरी भी अनेक युक्तियों से स्थिवरों ने जमालि को समझाया पर वह अपने हठ पर अहा रहा। परिणामस्वरूप बहुतेरे समझदार स्थिवर श्रमण उसको छोड़कर भगवान् महावीर के पास चले आए।

स्वस्थ होने पर जमाछि ने श्रावस्ती से विहार कर दिया, पर उसने जो नया तर्क स्थापित किया था उसकी चर्चा हर जगह करता रहता।

एक समय भगवान महावीर चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे हुए थे। जमाछि भगवान के निवास स्थान पर आया और उनसे कुछ दूर खड़ा होकर बोळा—देवानुप्रिय! आपके बहुतेरे शिष्य जिस प्रकार छन्नास्थ-विहार से विचरे हैं वैसा आप मेरे संबंध में न समझें। में केवळी-विहार से विचरा हूं।

जमािल का उक्त आत्मऋाघात्मक भाषण सुनकर महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति उसे संबोधन कर बोले—जमािल ! केवलज्ञान, केवल-दर्शन को तूने क्या समझ रक्खा है ? केवलज्ञान और केवलदर्शन वह ज्योति है जो लोक और अलोक तक अपना प्रकाश फैलाती है, जिसका सर्वन्यापक प्रकाश नदी, समुद्र और गगनभेदी पर्वतमालाओं से भी स्वलित नहीं होता, जिस प्रकाश के आगे अन्येरी गुफायें और तमस् क्षेत्र भी करामछकवत् प्रकाशित होते हैं। महानुभाव जमाछि! जिसमें इस दिञ्य ज्योति का प्रादुर्भाव होता है वह आत्मा छिपी नहीं रहती। त् केवछी है या नहीं इस संबंध में अधिक चर्चा करना निर्थंक समझता हूँ। सिर्फ दो प्रश्न पूछता हूँ इनका उत्तर दे—(१) छोक शाश्वत है या अशाश्वत ? और (२) जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?

इन्द्रभूति गौतम के उक्त प्रश्नों का जमालि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस पर भगवान महावीर ने कहा—जमालि! मेरे बहुतेरे ऐसे शिष्ट्रय हैं जो छचास्थ होते हुए भी इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर देने में समर्थ हैं, तथापि वे केवली होने का दावा नहीं करते। देवानुप्रिय! केवलहान कोई ऐसी वस्तु नहों है कि जिसका अस्तित्व बताने के लिये केवली को अपने मुख से घोषणा करनी पड़े।

जमालि ! लोक 'शाश्वत है, क्योंकि यह अनन्तकाल पहले भी था, अब है और भविष्य में सदाकाल रहेगा ।

अन्य अपेक्षा से लोक 'अशाश्वत' भी है। कालम्बरूप से वह एत्सर्पिणी मिटकर अवसर्पिणी वनता है और अवसर्पिणी मिटकर एत्सर्पिणी। इसी प्रकार अन्य जो लोकात्मक द्रव्य हैं उनमें अथवा उनके अवयवों में पर्याय परिवर्तन (आकार परावर्तन) होता ही रहता है। इस वास्ते लोक को 'अशाश्वत' भी कह सकते हैं।

इसी तरह जीव भी शाखत है और अशाखत भी। शाखत इसिंख कि उसका अस्तित्व त्रिकाछवर्ती है और अशाखत इसिंख कि पर्यायहप से वह सदाकाछ एकसा नहीं रहता। कभी वह नारकहप धारण करता है तो कभी तिर्थण् बनता है, कभी वह मनुष्य बनता है और कभी देव। इस प्रकार अनेक पर्यायों के उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से जीव 'अशाखत' है।

जमालि को पूछे गये गौतम के प्रश्नों का स्पष्टीकरण करके भगवान् ने बहुत समझाया पर उसने अपना कदाश्रह नहीं छोड़ा। वह चला गया और दुराश्रहवश अनेक मिथ्या वार्तों से लोगों को वहकाता और अपने मतवाद में मिलाता हुआ विचरता रहा। जमालि के ५०० साधुओं मे से कतिपय साधु और प्रियदर्शना ं प्रमुख १००० साध्वियाँ भी जमालि के पंथ में मिल गई थीं।

एक समय ियद्र्यना अपने साध्वी-परिवार के साथ विहार करती हुई श्रावस्ती पहुँची भौर ढंक कुम्हार की भाण्डशाला में ठहरीं।

ढंक मगवान महावीर का भक्त श्रावक था। जमाछि के मतभेद से यह पहछे ही परिचित था। प्रियदर्शना जमाछि का मत माननेवाठी है यह भी उसे माछम था। जमाछि तथा उसके अनुयायी किसी तरह समझें और भगवान के साथ जो विरोध खड़ा किया है उसे मिटा दें यह ढंक की उत्कट इच्छा थी। इसी विषय को छक्ष्य में रखकर उसने प्रियदर्शना की संघाटी (चादर) पर अग्रिकण फेंका। संघाटी जलने छगी जिसे देखकर प्रियदर्शना बोल उठी, 'आर्थ! यह क्या किया, मेरी संघाटी जला दी?' ढंक ने कहा—संघाटी जली नहीं, अभी जल रही है। जलते हुए को 'जला' कहना यह भगवान महावीर का मत है। तुम्हारा मत जले हुए को 'जला' कहने का है, फिर तुमने जलतो संघाटी को 'जली' कैसे कहा ?

ढंक की इस युक्ति से शियदर्शना समझ गई, बोली—'आर्थ ! तूने अच्छा बोध दिया ।' शियदर्शना ने उसी समय जमालि का मत छोड़ कर अपने परिवार के साथ भगवान् महावीर के संघ में प्रवेश किया।

जमालि के साथ जो साधु रहे थे वे भी धीरे-धीरे उसे छोड़कर महावीर के श्रमण संघ में मिल गये फिर भी जमालि अपने हटामह से पीछे नहीं हटा । जहाँ जाता वहीं अपने मतवाद का प्रचार करता और भगवान महावीर के विरुद्ध लोगों को बहकाता।

बहुत वर्षों तक श्रमणधर्म पालने के उपरान्त जमालि ने अनशन किया और पंद्रह दिन तक निराहार रह देह छोड़ा और लान्तक देव-लोक में किल्बिष जाति का देव हुआ।

में दिय प्राम से विहार करते हुए भगवान् मिथिछा पहुँचे और वर्षा-वास मिथिछा में ही किया। चातुर्मास्य पूरा होते ही भगवान् ने मिथिछा से पश्चिम के जनपदों की तरफ विहार कर दिया। ्रभगवान् कोशलभूमि में विचरते हुए पश्चिम की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसी वीच में इन्द्रभूति गौतम अपने शिष्यगण के साथ आगे निकल कर श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में जा ठहरे।

उन दिनों पार्श्वापत्य केशोक्तमार श्रवण भी अपने शिष्यगण सहित श्रावस्ती के तिन्दुकोद्यान में भाए हुए थे।

दोनों स्थिवरों के शिष्य एक दूसरे समुदाय में आचार-भिन्नता देखकर सोचने छगे—'यह धर्म कैसा और वह कैसी शिषक पार्थनाथ का धर्म चातुर्योम और वर्धमान का पंचशिक्षिक, एक धर्म सचेछक और दूसरा अचेछक ? मोक्षप्राप्तिरूप एक ही कार्य की साधना में प्रवृत्त होनेवालों के धर्म तथा आचार मार्ग में इस प्रकार विभेद होने का क्या कारण होगा ? अपने शिष्यगणों में चर्चास्पद वनी हुई वार्ते केशी और गौतम ने सुनी और परस्पर मिछ कर इनका समाधान करने का उन्होंने निश्चय किया।

गौतम उचितवेदी थे। वे यह समझ कर कि कुमार-श्रमण केशी वृद्ध कुल के पुरुष हैं, अपने शिष्य समुदाय के साथ केशो के स्थान पर तिन्दुकोद्यान में गये।

केशी ने गौतम का उचित आदर किया। कुशासन देकर बैठने का इशारा किया। गौतम बैठे। दोनों स्थिवर सूर्य और चन्द्र की तरह शोभायमान होने लगे।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ और वर्धमान के श्रमणों का यह सम्मेछन एक अभूतपूर्व घटना थी। इसे देखने और संवाद सुनने के छिये अनेक अन्यतीर्थिक साधु और हजारों गृहस्थ छोग वहाँ एकत्र हुए।

केशी ने कहा-महाभाग गौतम ! आपसे कुछ पूष्ट्रँ ?

गौतम—पूच्य कुमारश्रमण ! आपको जो कुछ पूछना हो, हर्ष से पूछें।

केशी—महानुभाव गौतम ! महामुनि पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का उपदेश किया और भगवान वर्षमान ने पश्चशिक्षिक धर्म का । इस मत-भेद का क्या कारण है ? समान मुक्ति-मार्ग के साधकों के धर्म-मार्ग में इस प्रकार की विभिन्नता क्यों ? गौतम ! इस मतभेद को देख कर आपको शंका और अश्रद्धा नहीं उत्पन्न होती ?

गौतम—पूज्य कुमारश्रमण ! सर्वत्र धर्म-तत्त्व का निर्णय बुद्धि से होता है। इसिछए जिस समय में जैसी बुद्धिवाछे मनुष्य हों उस समय में उसी प्रकार की बुद्धि के अनुकूछ धर्म का उपदेश करना योग्य है।

प्रथम तीर्थंकर के समय में मनुष्य सरल परन्तु जड़ बुद्धिवाले थे। उनके लिये आचार मार्ग का शुद्ध रखना कठिन था। अन्तिम तीर्थंकर के समय में प्रायः कुटिल और जड़ बुद्धिवाले जीवों की अधिकता रहती है। उनके लिये आचार-पालन कठिन है। इस कारण प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों ने पाञ्चमहाञ्चतिक धर्म का उपदेश किया, परन्तु मध्यवर्ती बाईस तीर्थंकरों के समय में जीव सरल और चतुर होते थे। वे थोड़े में बहुत समझ लेते और आचार को शुद्ध पाल सकते थे। इसी कारण बाईस तीर्थंकरों ने चातुर्याम धर्म का उपदेश किया।

केशी—गौतम ! तुम्हारी वृद्धि को धन्यवाद ! मेरा यह संशय दूर हो गया । अब मेरी दूसरी शंकाओं को सुनो—

भगवान् वर्धमान ने अचेलक धर्म कहा और महायशस्वी पार्श्वनाथ ने सवस्व धर्मका उपदेश दिया। एक ही कार्यमें प्रवृत्त दो पुरुषों के उपदेश में यह भेद कैसा ? क्यों गौतम! इस प्रकार साधु वेष में भिन्नता देख कर तुम्हारे हृदय में संशय उत्पन्न नहीं होता ?

गौतम—पूज्य कुमारश्रमण! धर्म की साधना ज्ञान के साथ संबन्ध रखती है, बाह्य वेष के साथ नहीं। बाह्य वेष पहचान और संयम-निर्वाह का कारणमात्र है। मोक्ष-प्राप्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र के स्वीकार से ही होती है।

केशी—गौतम ! तुम हजारों शत्रुओं के वीच में रहते हो और शत्रु तुम पर हमला भी करते हैं फिर भी तुम उन्हें कैसे जीत लेते हो ?

गौतम—कुमारश्रमण ! पहले मैं अपने एक शत्रु को जीतता हूँ और तव पाँच शत्रुओं को सहज जीत लेता हूँ। पाँच को जीत कर दस को भीर दस को जीतने के बाद हजारों को आसानी से जीत लेता हूँ। केशी-गौतम ! वे शत्रु कौन १

गौतम—हे मुनि ! 'वेबस' आत्मा ही अपना शत्रु है जिसके जीतने से क्रोध, मान, माया, छोभ नामक कषाय-शत्रु जीत छिए जाते हैं और इस तरह इन पाँच के जीत छेने से श्रोत्र, चक्षु, ब्राण, जिह्वा और स्पर्शात्मक पाँच इन्द्रियरूप शत्रु जीते जाते हैं। इन दस शत्रुओं को यथान्याय जीत कर मैं सुख से विचरता हूं।

केशी—गौतम! इस लोक में बहुसंख्यक लोग पाशों से बँघे हुए हैं, तो तुम इस प्रकार स्वतंत्र होकर कैसे फिरते हो ?

गौतम—हे मुनि ! मैंने उपाय से उन पाशों को काट दिया है और उनका सबैथा नाश कर पाशमुक्त होकर फिरता हूँ।

केशी-वे पाश कौन ?

गौतम—राग, द्वेष और स्तेह-बन्धन ये तीव्रऔर भयंकर पाश हैं। इन सबका यथान्याय उच्छेद करके आचारके अनुसार विचरता हूँ।

केशी—जीव के हृदय में एक वेल खगती है, बढ़ती है और विषेठे फर्लों से फलती है। गौतम! उस वेल को तुमने कैसे उखाड़ दिया?

गौतम—उस संपूर्ण वेल को पहले काटा, फिर उसका मूल उखाड़ा और ऐसा करके मैं विपैले फलों के भोग से बच गया हूं।

केशी-गौतम ! वह वेल कौन ?

गौतम—हे महामुनि ! वह वेल है 'भवतृष्णा'। यह स्वयं भयंकर है और भयंकर फल देती है। इसे मूल से उलाड़ कर मैं यथान्याय विचरता हूं।

केशी—शरीर में जाज्वल्य घोर अग्नि रहती है जो शरीर को जलाती रहती है। गौतम! उस देहस्थ अग्नि को तुमने किस प्रकार शान्त किया?

गौतम—महामेघ से वरसे हुए उत्तम जल को लेकर उस अग्नि में छिड़का करता हूँ जिससे मुझे वह नहीं जलाती।

केशी—गौतम ! वह अग्नि कौन ?

गौतम—कपाय (क्रोध, मान, माया, छोभ ) विविध प्रकार की 'अग्नि' है और श्रुतज्ञान, शील और तप 'जल'। इस श्रुत शीलादि की

जलधारा से लिड़की हुई कषाय-अग्नि शान्त हो जाती है। वह मुझे जला नहीं सकती।

केशी—गौतम ! जिस पर तुम चढ़े हो वह घोड़ा बड़ा साहसिक, भयंकर और दुष्ट है। वह बड़ा तेज दौड़ता है। वह घोड़ा तुम्हें उन्मार्ग पर नहीं छे जाता ?

गौतम—दौड़ते हुए उस घोड़े को मैं श्रुतज्ञान की लगाम से पकड़े रखता हूँ जिससे वह मार्ग को नहीं छोड़ता।

केशी-गौतम ! वह घोड़ा कौन ?

गौतम—'मन' यह साहसिक, भयंकर और अत्यन्त तेज दोड़ने वाला दुष्ट घोड़ा है जिसे मैं धर्मशिक्षा से वश में किये रहता हूं।

केशी—गौतम ! इस जगत् में अनेक कुमार्ग हैं जिन पर चढ़ कर जीव भटकते हुए मर जाते हैं, परन्तु गौतम ! तुम मार्ग में कैसे भूले नहीं पढ़ते ?

गौतम—कुमारश्रमण ! जो मार्ग पर चलते हैं और जो उन्मार्ग-गामी हैं उन सब को मैं जानता हूं। यही कारण है कि मैं मार्ग नहीं भूलता।

केशी-वह मार्ग कौन ?

गौतम—जिनोपिद्ध 'प्रवचन' सन्मार्ग है और इसके विपरीत 'क़ुप्रवचन' उन्मार्ग । जो जिन-प्रवचन के अनुसार चछते हैं वे मार्ग-गामी हैं और क़ुप्रवचन पर चछनेवाले उन्मार्गगामी ।

केशी—मुनि गौतम! जलप्रवाह के वेग में बहते हुए प्राणियों की शरण और आधार क्या है ?

गौतम—जल के बोच एक महाद्वीप है जिसका विस्तार अतिमहान् है और जहाँ जल के महावेग की गति नहीं होती, वही शरण है।

केशी-गौतम ! वह द्वीप कौन ?

गौतम—जरा-मरण के महावेग में बहते हुए प्राणियों के लिये शरण, आधार और अवलंबनदायक 'धर्म' ही द्वीप है।

केशी—जिसमें तुम बैठे हो वह नाव समुद्र में चारों ओर घसीटो

जा रही है। गौतम ! इस तरह तुम इस अगाध समुद्र को कैसे पार कर सकोगे ?

गौतम—सच्छिद्र नाव समुद्र पार नहीं कर सकती पर जो नाव निश्छिद्र होती है वह समुद्र पार कर सकती है। मैं निश्छिद्र नाव में वैठा हूँ अतः समुद्र को पार कहँगा।

केशी-गौतम वह नाव कौन ?

गौतम—शरीर नाव है, जीव नाविक और यह संसार समुद्र जिसे महर्षि छोग पार करते हैं।

केशी—गौतम बहुत से प्राणधारी जो घोर अंधकार में रहते हैं उनके छिये छोक में प्रकाश कौत करेगा ?

गौतम—सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करनेवाला निर्मल सूर्य अखिल लोक में जीवों को प्रकाश देगा।

केशी-गौतम ! वह सूर्य कौन ?

गौतन—जिनके जन्म-मरण टल गये हैं ऐसे सर्वज्ञ 'जिन' हो सूर्य हैं । वे उदय पाकर सम्पूर्णलोक में जीवों को प्रकाश देते हैं ।

केशी—हे गौतम ! शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणधारियों के लिए निर्वाध और निरुपद्रव कौनसा स्थान है ?

गौतम—लोक के अग्रभाग में ऐसा स्थान है जो निम्नल और दुरा-रोह है। वहाँ जरा मरण और व्याधि-वेदना कुछ भी नहीं है।

केशी-गौतम! वह स्थान कौन ?

गौतम—निर्वाण, अनावाध, सिद्धि और छोकात्र इत्यादि नामों से वह पहचाना जाता है। वह कल्याणकारक, निरुपद्रव और निर्वाध है। इसकी स्थिति शाखती और चढ़ाव दुरारोह है। संसार-प्रवाह को तैर कर जो महर्षि इस स्थान को प्राप्त होते हैं वे सब शोकों से परे हो जाते हैं।

केशी—गौतम ! तुम्हारी बुद्धि को साधुवाद ! मेरे सभी संशय दूर हो गये । सर्वसूत्रों के महासागर गौतम ! तुम्हें नमस्कार हो । इस प्रकार अपने संदेह दूर होते ही केशो कुमारश्रमण ने गौतम को सिर झुका कर अभिवादन किया और वहीं भगवान् महावीर के मार्गानुगत पाञ्चमहाव्रतिक धर्म का स्वीकार किया।

केशी और गौतम के इस संमेळन से वहाँ श्रुतज्ञान और संयम धर्म का बड़ा उत्कर्ष हुआ और अनेक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का निर्णय हुआ। वहाँ एकत्रित सभा भी संतुष्ट होकर सन्मार्ग के स्वीकार में तत्पर हुई।

भगवान् महावीर श्रावस्ती पधारे और कुछ समय वहाँ ठहरने के हपरान्त पाञ्चाल को तरफ विहार करके अहिच्छत्रा पधारे । वहाँ प्रचार करने के बाद कुछ जनपद की ओर उन्होंने विहार किया और हस्तिनापुर पहुँच कर नगर के वाहर सहस्राम्नवन नामक उद्यान में ठहरें।

हिस्तनापुर के राजा शिव सुखी, संतोषी, और धर्मप्रेमी रईस थे। एक दिन मध्यरात्रि में शिव की नींद टूट गई। वे राजकाज की चिन्ता करते करते अपनी वर्तमान स्थिति और इसके कारणों की मीमांसा में उतर पड़े। सोचने छगे—अहा! मैं इस समय सब प्रकार से सुखी हूँ। पुत्र, पशु, राज्य, राष्ट्र, सेना, वाहन, कोप, स्त्री और धन-संपदा आदि सब बातों से में बढ़ रहा हूँ। यह सब मेरे पूर्वमव के शुभ कमों का फल है। धर्म का यह फल भोगते हुए मुझे भविष्य के लिये भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं कल ही लोहमय कड़ाह, कडुच्छुय और ताम्रीय भाजन वनवाऊँगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर लोही, लोहकड़ाह, कडुच्छुय और ताम्रीय नाजन वनवाऊँगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर लोही, लोहकड़ाह, कडुच्छुय और ताम्रीय नाजन वनवाऊँगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर लोही, लोहकड़ाह, कडुच्छुय और ताम्र-भाजन लेकर गंगातटवासी दिशा-प्रोक्षक वानप्रस्थ तापसों के समीप जाकर परित्रज्या स्वीकार कर लेंगा। उसी समय नियम धारण कहूँगा कि आज से जीवन पर्यन्त में दिशा-चक्रवाल तप कहूँगा।

प्रातःकाल होते ही शिव ने अपने सेवकों को बुलाया और सब तैयारियाँ करवाई । युवराज शिवभद्र का राज्याभिषेक करके उसने एक वड़ी जातीय सभा बुलाई जिसमें ज्ञातिजनों के उपरान्त मित्र और स्तेही

१ उत्तराध्ययन अध्ययन २३, प० ३९९-४१४

संबन्धियों को भी आसंत्रित किया। आगन्तुक मेहमानों का भोजनादि से योग्य सत्कार करने के उपरान्त शिव ने उनके सामने अपना अभि-प्राय प्रकट किया और शिवभद्र तथा उन सबकी सम्मित प्राप्त कर छोही, छोहकड़ाह, कडुच्छुय, ताम्रभाजनादि छेकर शिव दिशा-प्रोक्षक तापसों के निकट पहुँचे और उनके मत की परिव्रज्या छे दिशा-प्रोक्षक तापस हो गए।

शिवराजर्षि अपने निश्चयानुसार प्रतिज्ञा कर छष्ट-छष्ट से दिशा-चक्रवाल तप करने लगे।

पहला छट्ट पूरा होने पर वल्कल पहने हुए शिवराजर्षि तपोभूमि से अपनी कुटिया में आये और किठिन-सांकायिका को लेकर पूर्व दिशा का प्रोक्षण करते हुए वोले—'पूर्व दिशा में सोम महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो और वहाँ के कंद, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरियाली और तृणों के प्रहण करने की आज्ञा प्रदान करो।'

उक्त प्रार्थना कर वे पूर्व दिशा में चले और वहाँ से कंद, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फलादि से किठिन-सांकायिका को भर कर तथा दर्भ, कुश, सिमध्, पत्रामोट आदि लेकर अपने झोंपड़े में लौटे। किठिन-सांकायिका को एक तरफ रख कर वेदिका को झाड़ा तथा लोपा। फिर दर्भगर्भित कलश लिए गंगा में गये। वहाँ स्नान-मन्जन किया और देवत-पितरों को जलादि अपण करके कलश भर कर कुटिया को लौटे। दर्भ-कुश और वालुका की रचना की। अरिण को शर से रगड़ कर आग जत्पत्र की और सिमध् कार्यों से उसे जलाया। अपि कुंड की दाहिनी तरफ सकथा, वल्कल, स्थान, शय्या-भाण्ड, कमण्डलु, काष्ठदण्ड और आत्मा को एकत्र कर शहद, धृत और तंदुलों से अग्न में आहुतियाँ दे चक्त तैयार किया। उसमें वैश्वदैव-वलि करने के उपरान्त अतिथि-पूजन किया और फिर स्वयं भोजन किया।

इसके वाद शिवराजिं दूसरा पष्टक्षपण कर तपोभूमि में गये और पूर्ववत् घ्यान किया। पारणा के दिन वे अपने झोंपड़े में आए और दक्षिण दिशा का प्रोक्षण कर बोले—'दक्षिण दिशा में यम महाराजा प्रस्थान- प्रस्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो।' फिर वही क्रिया को जो पहले पारणा के दिन की थी।

इसी तरह तीसरा छट्ट कर पारणा के दिन पश्चिम दिशा का प्रोक्षण कर शिव ने कहा—'पश्चिम दिशा में वरूण महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो।' शेष सब विधान पूर्ववत् किया।

चौथे छह के अन्त में उत्तर दिशा का प्रोक्षण कर शिव बोले— 'उत्तर दिशा में वैश्रमण महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित शिवराजर्षि का अभि-रक्षण करो।' शेष सभी क्रियाएँ पूर्ववत् कीं।

शिवराजिष ने छम्बे समय तक तप किया—आतापना की, जिसके फडस्वरूप उन्हें विमंग ज्ञान हुआ और सात समुद्रों तक स्थूछ सूक्ष्म रूपी पदार्थों को जानने-देखने छगे।

इस ज्ञानदृष्टि से शिवराजिष के मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे विशिष्ट ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हुए हैं। इन ज्ञान-दर्शन से मैं जानता और देखता हूं कि इस लोक में सात द्वीप और सात ही समुद्र हैं। इन के उपरान्त न द्वीप हैं, न समुद्र।

ज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त शिव तपोभूमि से अपने झॉंपड़े में गये और वल्कल पहन लोही, लोहकडुच्छुय, दण्ड, कमण्डल, ताझ-भाजन और किठिन-सांकायिका लिये हिस्तिनापुरके तापसाश्रम में गये और भाजनादि सामग्री वहाँ रख कर हिस्तिनापुर में गये। वहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान से जाने हुए सात द्वीप-समुद्रों की बात कही और वोले—संसार भर में सात ही द्वीप और समुद्र हैं, अधिक नहीं।

जिस समय भगवान् महावीर हिस्तिनापुर पधारे थे उस समय शिव भी वहीं थे और अपने सात द्वीप-समुद्र विपयक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे थे। छोगों में इस नये सिद्धान्त पर टीका-टिप्पणियाँ हो रही थीं।

इन्द्रभूति गौतम भगवान् की आज्ञा छे हस्तिनापुर में भिक्षाचर्यां को गये तो उन्होंने भी सात द्वीप-समुद्रों की वात सुनी। गौतम ने सहस्राम्नवन में छौट कर उक्त जनप्रवाद के संवन्ध मे भगवान् से पूछा कि 'सात ही द्वीप-समुद्र हैं' यह शिविष का कथन ठीक है क्या ? और इस विपय में आपका क्या सिद्धान्त है ? भगवान् ने कहा—सात द्वीप-समुद्र संबन्धी शिवर्षिका सिद्धान मिथ्या है। इस विषय में मेरा कथन यह है कि जम्बूद्वीप प्रभृति असंख द्वीप और छवण आदि असंख्य ही समुद्र हैं। इन सब का आकार विधान तो एक-सा है पर विस्तार भिन्न-भिन्न है।

भगवान के पास उस समय सभा जमी हुई थी। दर्शन, वन्द्र और धर्मश्रवण के निमित्त आए हुए नरार-निवासी अभी वहीं बैठे हुए थे। धर्मश्रवण कर नगर-निवासीजन अपने अपने स्थान पर गये। सक के मुँह में सुने हुए उपदेश की—विशेषतः शिविष के सिद्धान्त विषयव गौतम के प्रश्नोत्तर की चर्चा थी। वे कहते थे—'शिविष का सात द्वीप समुद्र संबन्धी सिद्धान्त ठीक नहीं है। श्रमण भगवान महावीर कहते हैं कि द्वीप-समुद्र सात ही नहीं, असंख्य है।'

शिवर्षि महावीर की योग्यता से अपरिचित नहीं थे। उनके ज्ञान और महत्त्व की बातें उन्होंने कई वार मुन रक्खी थीं। जब उन्होंने अपने सिद्धान्त के विषय में महावीर का अभिप्राय मुना तो वे विचार में पड़ गये। मन ही मन बोले—'यह कैसी वात है ? द्वीप-समुद्र असंख्य हैं ? में तो सात ही देख रहा हूं और महावीर असंख्य वताते हैं ? क्या मेरा ज्ञान अपूर्ण है ?' इस प्रकार संकल्प-विकल्प करते हुए वे शंकाशील होते गये। परिणामस्वरूप उनको जो कुछ आत्मिक साक्षात्कार हुआ था वह तिरोहित हो गया। तव उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस विपय में महावीर का कथन सत्य होगा। वे ज्ञानी तीर्थंकर हैं। उन्हें अनेक योग विभूतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। ऐसे अर्हन्तों का दर्शन तो क्या नाम-श्रवण भी दुर्लभ होता है। अच्छा, तो अब मैं भी इन महापुरुप के पास जाऊँ और उपदेश सुनूँ।

शिवराजर्षि वहाँ से तापसाश्रम में गये और लोही, लोहंकडाह तथा किठिन-सांकायिका को लेकर हिस्तनापुर के मध्य में से होते हुए सहस्रा-म्रवन में पहुँचे और महावीर के पास जा कर त्रिप्रदक्षिणापूर्वक उनको वन्दन कर के योग्य स्थान पर वैठ गये।

श्रमण भगवान् ने शिवराजर्षि तथा उस महती सभा के समक्ष निर्शन्य प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुन कर शिवर्षि परम संतुष्ट हुए। वे उठे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोठे— 'भगवन् ! निर्प्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं। भगवन् ! मुझे भी हस्ता-लम्बन दीजिये। निर्प्रन्थ मार्ग की दीक्षा देकर आप मुझे भी मोक्षमार्ग का पथिक बनाइये।

भगवान् ने शिवराजिष की प्रार्थना को स्वीकार किया। राजिष छोही, छोहकडाह और किठिन-सांकायिका को छेकर ईशान दिशा की तरफ चछे। थोड़ी दूर जाकर अपने उपकरणों को छोड़ दिया और पंचमुष्टिक छोच कर महावीर के पास छौटे। भगवान् ने उन्हें पंच महाव्रत दिए और अमण-धर्म की विशेष शिक्षा-दीक्षा के छिये उन्होंने स्थविरों के सुपुर्द कर दिया।

निर्प्रन्थ मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी शिवर्षि ने अनेकविध कठिन तप किये और एकादशाङ्ग निर्प्रन्थ प्रवचन का अध्ययन किया।

अन्त में शिवराजिं सर्व कर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान् महावीर के इस समवसरण में अन्य कई धर्मार्थियों ने निर्प्रेन्थ प्रवचन की दीक्षा छी जिनमें अनगार पुडिल का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

हरितनापुर से भगवान् मोका नगरी की तरफ पधारे और मोका के नन्दन चैत्य में ठहरे जहाँ पर उन्होंने अग्निभूति और वायुभूति के प्रश्नों के उत्तर में देवों की विकुर्वणाशक्ति का वर्णन करने उपरान्त ईशानेन्द्र और चमरेन्द्र के पूर्वभवों का निरूपण किया।

मोका से भगवान् वापस छोटे और वाणिज्य ग्राम में जाकर वर्षा चातुर्मास्य व्यतीत किया।

वर्षा काल की समाप्ति होते ही भगवान् ने विदेह भूमि से मगध २९ उनतीसकों वर्ष की तरफ प्रयाण किया और विहार करते हुए (वि॰ पू॰ ४८४-४८३) आप राजगृह के गुणशील चैत्य में पघारे। उस समय राजगृह में निर्प्रथ प्रवचन के अनुयायियों की संख्या विशाल थी फिर भी अन्य दार्शनिकों का वहाँ अभाव नहीं था। वौद्ध, आजीवक

१ भगवती श० ११, उ० ९, पृ० ५१४-५१९।

और अन्यान्य संप्रदाय के श्रमण और गृहस्थ भी वहाँ अच्छी संख्या में बसते थे और समय समय पर एक दूसरे की मान्यताओं का खण्डन और उपहास किया करते थे।

एक समय आजीवक भिक्षुओं के संबन्ध में इन्द्रभूति गौतम ने भगवान से पूछा—आजीविक छोग स्थिवरों से पूछते हैं कि निर्यन्थो ! तुम्हारे अमणोपासक का, जब वह सामायिकव्रत में रहा हुआ हो, कोई भाण्ड चोरी चला जाय तो सामायिक पूरा कर वह उसकी तलाश करता है या नहीं ? यदि करता है तो वह अपने भाण्ड की तलाश करता है या पराये की ?

ंडतर में भगवान् ने कहा—गौतम ! वह अपने भाण्ड की तलाश करता है, पराये की नहीं।

गौतम—मगवन् ! शीलव्रत, गुणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषधो-पवास से उसका भाण्ड 'अभाण्ड' नहीं हो जाता ?

सहावीर — हॉ, सामायिक, पौषधादि त्रत में स्थित श्रमणोपासक का भाण्ड 'अभाण्ड' हो जाता है।

गौतम—भगवन् ! जव व्रतिदशा में उसका वह भाण्ड 'अभाण्ड' हो गया तो उस दशा में चोरी हुए उस भाण्ड की व्रत पूरा करने के बाद श्रमणोपासक के तलाश करने पर 'वह अपने भाण्ड की तलाश करता है' यह कैसे कहा जायगा ? जव उसका वह भाण्ड ही नहीं रहा तो उसकी तलाश करने का उसे क्या अधिकार है ?

महावीर—गौतम! व्रतिद्शा में उसकी भावना यह होती है कि यह सोना, रूपा, कांस्य, दूष्य या मिण-रत्नादि कोई पदार्थ मेरा नहीं है। इस प्रकार उस समय उन पदार्थों से वह अपना संबन्ध छोड़ देता है—उनका उपयोग नहीं करता। पर उन पदार्थों पर से उसका ममत्वभाव नहीं छूटता और ममत्वभाव के न छूटने से वह पदार्थ पराया नहीं होता, उसी का रहता है।

गौतम-भगवन्! सामायिकव्रत में स्थित श्रमणोपासक की भार्या से कोई संगम करे तो क्या कहा जायगा-भार्या से संगम ? या अभार्या से ? महावोर—श्रमणोपासक को भार्या से संगम करता है यही कहना चाहिये।

गौतम—भगवन् ! शीछव्रत, गुणव्रत और पौषधोपवास से भार्या 'अभार्या' हो सकती है ?

महावीर—हाँ, गौतम! त्रितिद्शा में श्रमणोपासक की यह भावना होती है कि माता, पिता, भाई, बहन, भार्या, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू कोई मेरा नहीं है। यह भावना होते हुए भी उनसे उसके प्रेमवन्धनों का विच्छेद नहीं होता। इसिलये भार्या-संगम ही कहा जायगा 'अभार्या संगम' नहीं'।

श्रमणोपासक गतकाल में किए हुए प्राणातिपात का ४९ प्रकार से

श्रमणोपासक और भाजीवकोपासक गत काल के प्राणातिपात का ४९ प्रकार से

निपेध करता है। इस प्रकार श्रपणोपासक के स्थूछ प्राणातिपात-विरमण व्रत के कुछ १४७ भेद होते हैं।

इसी प्रकार स्थूल मृषावाद-विरमण, स्थूल अद्तादान-विरमण, स्थूल मैथुन-विरमण और स्थूल परिमह-विरमण के भी प्रत्येक के १४७-१४७ भेद होते हैं जिनमें से अमुक व्रत का अमुक भेद पालन करनेवाला भी श्रमणोपासक होता है। इस प्रकार विविध भंग से व्रत पालनेवाले श्रमणोपासक होते हैं, आजीवकोपासक नहीं होते।

भाजीवक मत के शास्त्रों का अर्थ ही यह है कि सचित्त पदार्थों का भोजन करना—सर्व प्राणियों का छेदन-भेदन और विनाश कर उनका भोजन करना।

आजीवक मृत में ये वारह प्रसिद्ध आजीवकीपासक कहे गये हैं— ताल, तालपलंब, उन्विह, संविह, अविवह, उदय, नामुदय, नमोदय, अणुवालय, संखवालय, अयंपुल और कायरय । ये सभी आजीव-कोपासक अरिहंत को देव माननेवाले और माता-पिता की सेवा करने-

१ भगवती श० ८, स० ५, पृ० ३६७।

वाले थे। ये गूलर, बड़, बेर, सतर (शहतूत) और पीपल इन पाँच जाति के फलों और प्याज, लहसुन आदि कन्दमूल को नहीं खाते थे। ये त्रसंजीवों की रक्षा करते हुए ऐसे बैलों से अपनी जीविका चलाते जो न विधया होते और न नाक बींचे हुए।

जब आजीवकोपासक भी इस प्रकार निर्दोषरीत्या जीविका चलाते थे तो श्रमणोपासकों का तो कहना ही क्या ? उन्हें तो पंन्द्रह ही कर्मादानों का त्याग करना चाहियें।

इस वर्षे राजगृह के विपुछ पर्वत पर अनेक अनगारों ने अनशन किया।

वर्षी चातुर्मास्य भगवान् ने राजगृह में किया। चातुर्मास्य की समाप्ति होने पर भगवान् ने राजगृह से चम्पा की ओर विहार कर

वम्पा के पश्चिम में 'पृष्ठचम्पा' नामक ३० तीसवाँ वर्ष उपनगर में ठहरें। पृष्ठ चम्पा के राजा शाल (वि॰ पू॰ ४८३–४८२) और उसके छोटे भाई युवराज महाशाल ने

महावीर का उपदेश सुना। संसार से विरक्त होकर शाल ने कहा— भगवन्! मैं निर्प्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ और अपना राज्य युवराज महाशाल को सौंप कर आपके चरणों में आकर श्रमण धर्म को स्वीकार करूँगा।

भगवान् ने कहा-प्रतिबन्ध न रक्खो।

घर जाकर शाल ने अपने छोटे भाई को राज्याहरू होने की प्रार्थना की पर महाशाल ने उसका स्वोकार नहीं किया और कहा कि जो धर्म आपने सुना है वही मैंने भी सुना है। जैसे आप संसार से विरक्त हैं वैसे मैं भी विरक्त हूं। मैं भी प्रवच्या प्रहण करूँगा।

महाशाल के अतिरिक्त शाल के राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महाशाल के अखीकार करने पर अपने भागिनेय गागली नामक राजकुमार को बुला कर उसे राज्याखड़ कर शाल तथा महा-शाल ने भगवान महावीर के वरद हाथ से श्रमण धर्म की दीक्षा ली।

१ भगवती श० ८, च० ५, पृ० ३६९।

पृष्ठ चम्पा से भगवान् चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में पधारे। उन दिनों चम्पा निवासी श्रमणोपासक कामदेव अपने घर का कार्यभार

कामदेव के दृष्टान्त से के अन्तिम उपदेशों का पालन करने लगे अमण-निर्प्रन्थों को उपदेश थे १ एक दिन कामदेव अपनी पौषधशाला

में पौषध करते हुए रात्रि के समय ध्यान कर रहे थे। करीब मध्य-रात्रि के समय वहाँ एक देव प्रकट हुआ और कामदेव को ध्यान से चित्र करने का प्रयत्न करने छगा। पहले उसने पिशाचरूप में, फिर हाथी के रूप में और अन्त में सर्प के रूप में विविध विभीषिकाएँ और यातनाएँ दिखाई पर कामदेव अपने ध्यान और विश्वास से विचिलत न हुए। अन्त में देव हार कर उसकी प्रशंसा करता हुआ चला गया।

प्रातः समय कामदेव भगवान् महावीर के समवसरण में गए और वन्दन नमस्कार कर धर्मीपदेश सुनने वैठे।

धर्मोपदेश पूर्ण होने के बाद भगवान ने कामदेव को संबोधन करते हुए कहा—कामदेव! गत रात्रि में किसी देव ने पिशाच, हाथी और सर्प के रूप बना कर तुझे ध्यान-अष्ट करने के लिए विविध उपसर्ग किए, यह सत्य है ?

कामदेव-जी हाँ, यह बात सत्य है।

निर्मन्थ श्रमण-श्रमणियों को संबोधन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—आर्यो ! घर में रहते हुए गृहस्थ श्रमणोपासक भी दिन्य, मानुषिक और तिर्यग्योनि सम्बन्धी उपसर्ग सहन कर सकते हैं तो द्वादशाङ्गगणिपटकपाठी श्रमण निर्मन्थों को तो अवश्य ही इस प्रकार के उपसर्ग सहन करने चाहिए।

निर्प्रनथ श्रमण-श्रमणियों ने भगवान् का वचन विनयपूर्वक स्वीकार किया ।

चम्पा से भगवान् ने दशार्णपुर को प्रयाण किया । दशार्ण का राजा

१ उपासकद्शा, अध्ययन २, पृ० १९-३१।

द्शार्णभद्र आपका भक्त था। आपके आगमन पर उसने वड़ा उत्सव किया और वड़े ही ठाटवाट के साथ वह वन्दन करने गया।

दशाणिभद्र को अपनी ऋद्धि समृद्धि का वड़ा अभिमान थ। पर भगवान् के वन्दनार्थं आये हुए देवेन्द्र की ऋद्धि देख कर उसका अभि-मान उतर गया। भगवान् के पास श्रमण-धर्म को स्वीकार कर वह श्रमण संघ में दाखिल हुआ।

दशाणिपुर से भगवान् विदेह भूमि की तरफ प्रयाण कर वाणिन्य-

वाणिज्यप्राम में सोमिल नामक एक विद्वान् ब्राह्मण रहता था जो पिटत सोमिल की धनी, मानी, अपने कुटुम्ब का मुखिया और कानगोष्ठी पाँच सौ विद्यार्थियों का अध्यापक था। इस ने जब सुना कि तीर्थं कर भगवान् महावीर नगर के दूतिपलास चैत्य में पधारे हैं तो इसने भी वहाँ जाने का विचार किया—यह सोच कर कि वहाँ जाकर उन्हें कई प्रश्न पूलूँ।

सोमिल एक सौ छात्रों के साथ अपने घर से निकला और वाणिज्य-श्राम के मध्य में से होता हुआ दृतिपलास पहुँचा। वहाँ भगवान से कुछ दूर खड़े रह कर वोला—भगवन्! तुम्हारे सिद्धान्त में यात्रा है ? यापनीय है ? अन्यावाध है ? प्रासुक विहार है ?

सहावीर—हॉ, सोमिल ! मेरे यहाँ यात्रा भी है, यापनीय भी भव्यावाध भी है और प्राप्तुक विहार भी है।

सोमिल-भगवन्! आपकी यात्रा क्या है ?

महावीर—तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यकादि थोगों में जो यतना—उद्यम है वह मेरी यात्रा है।

सोमिल-सगवन् ! आपका यापनीय क्या है ?

महावीर—सोमिल ! यापनीय दो प्रकार का कहा है—एक इन्द्रिय-यापनीय और दूसरा नोइन्द्रिय-यापनीय । श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय तथा स्पर्शेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को वश में रखता हूँ—यह मेरा 'इन्द्रिय-यापनीय' है और मेरे क्रोध, मान, माया, छोभ विच्छित्र हो गये हैं। इन कषायों का कभी प्रादुर्भीव नहीं होता। यह मेरा 'नोइन्द्रिययापनीय' है।

सोमिल-भगवन् ! आपका अन्याबाध क्या है ?

महावीर—सोमिल! मेरे शरीरगत वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सांनिपातिक आदि विविध रोगातङ्क दोष उपशान्त हो गये हैं। कभी वे प्रकट नहीं होते। यही मेरा अञ्याबाध है।

/सोमिल—भगवन् । आपका प्राप्तुक विहार क्या है 🤉

महावीर—सोमिछ ! आरामों, उद्यानों, देवकुळों, सभाओं, प्रपाओं और स्त्री-पशु-पण्डक वर्जित बस्तिओं में प्राप्तक तथा कल्पनीय पीठ-फलक, शच्या, संस्तारक स्वीकार करके विचरता हूं । यही मेरा प्राप्तक विहार है।

सोमिल-भगवन् ! सरिसवय आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ? महावीर-सरिसवय भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भो । सोमिल-दोनों प्रकार कैसे ?

महावीर—ब्राह्मण्यनयों में (ब्राह्मणों के ब्रन्थों में) सिरसवय शब्द के दो अर्थ होते हैं—एक मित्र सिरसवय (सदशवयाः) और दूसरा धान्य सिरस (सर्षपः)। इनमें मित्र-सिरसवय तीन प्रकार के कहे हैं—१ सहजात, २ सहवर्धित और ३ सहप्रांशुक्नीडित। ये सिरस-वय श्रमण निर्मन्थों के छिए अभक्ष्य हैं।

धान्य-सिरसवय दो प्रकार के होते हैं—१ शस्त्र-परिणत और २ अशस्त्र-परिणत । इनमें जो अशस्त्र-परिणत होते हैं वे श्रमण निर्यन्थों के लिए अमहय हैं।

शस्त्रपरिणत सरिसवय भी दो प्रकार के होते हैं—१ एषणीय और २ अनेषणीय । इनमें अनेषणीय श्रमण निर्यन्थों के असहय हैं ।

एपणीय भी दो प्रकार के होते हैं—याचित और अयाचित। इनमें अयाचित अ्रमण निर्मन्थों के लिए अभक्ष्य हैं।

याचित भी दो प्रकार के होते हैं—लब्ध और अलब्ध। इनमें अलब्ध श्रमण निर्प्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं।

केवल शस्त्रपरिणत एपणीय याचित और लन्ध धान्य सरिसवय ही

श्रमण निर्श्रन्थों को भक्ष्य हैं। इस कारण सरिसवय भक्ष्य भी कहे जा सकते हैं और अभक्ष्य भी।

सोमिल-भगवन् ! 'मास' आपको सहय हैं या असहय १

महावीर—ब्राह्मण्यनयों में 'मास' दो प्रकार के कहे गये हैं— द्रव्यमास (माष) और कालमास । इनमें कालमास श्रावण से आपाढ़ पर्यन्त वारह हैं, जो अभक्ष्य हैं।

द्रव्यमास (ष) दो प्रकार के कहे हैं—अर्थमास (माष) और धान्य-मास (माष)। इनमें से अर्थमाष दो प्रकार के होते हैं—सुवर्णमाष और रूष्यमाष। ये दोनों श्रमण निर्मन्थों के लिए अभक्ष्य हैं। रहे धान्यमाष, सो उनके भी शखपरिणत, अशखपरिणत, एषणीय, अनेषणीय, याचित, अयाचित, लब्ध, अलब्ध आदि अनेक प्रकार हैं। इनमें शखपरिणत एषणीय याचित और लब्ध धान्यमाष श्रमण निर्मन्थों के लिए भक्ष्य हैं, शेष अभक्ष्य।

सोमिल—अगवन् ? 'कुल्स्था' आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ? महावीर—कुल्स्या भक्ष्य भी हैं, अभक्ष्य भी।

सोमिल-यह कैसे १।

महावीर—ब्राह्मण्य-प्रन्थों में 'कुलत्था' शब्द के दो अर्थ होते हैं—कुलथी धान्य और कुलीन स्त्री।

कुळीन स्त्री तीन प्रकार की होती है—कुळकन्या, कुळवधू और कुळमाता। ये कुळत्था श्रमण निर्प्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं।

'कुल्स्था' घान्य भी सरिसवय की तरह अनेक तरह का होता है, उसमें शखपरिणत एषणीय याचित और छन्ध 'कुल्स्था' श्रमण निर्मन्थों के छिए भक्ष्य हैं, शेष अभक्ष्य ।

सोमिल-भगवन् ! आप एक हैं या दो ? तथा आप अक्षय, अन्यय और अवस्थित हैं या भूत-वर्तमान-भविष्यत् के अनेक रूप धारी?

महावीर—में एक भी हूँ और दो भी। मैं अक्षय-अन्यय-अवस्थित हूँ और भूत-वर्तमान-भविष्यदूर्षारी भी।

सोमिल-भगवन्, यह कैसे ?।

महावीर—सोमिल ! मैं आत्मद्रव्य रूप से एक हूँ और ज्ञान-दर्शन

ह्मप से दों भी। मैं आत्मप्रदेशों की अपेक्षा से अक्षय अव्यय अवस्थित हूँ पर उपयोग—पर्याय की अपेक्षा से भूत, वर्तमान और अविष्यत् के नाना रूपधारी भी हूँ।

धर्म-चर्चा सुन कर सोमिल ब्राह्मण तत्त्वमार्ग को समझ गया। वह वन्दन करके बोला—भगवन ! आपका कथन यथार्थ है। मैं आपके निर्यन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मैं अन्य राजा-महाराजाओं और सेठ साहुकारों की तरह आपके पास निर्यन्थ श्रमणमार्ग की प्रव्रज्या प्रहण करने में तो समर्थ नहीं हूँ, परन्तु मैं आपके पास श्रावकधर्म को स्वीकार कर सकता हूँ। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर सोमिल ने श्रावकधर्म के द्वादश व्रत ग्रहण किए और भगवान को वन्दन कर अपने घर गया।

श्रमणोपासक होने के वाद सोमिछ ने निर्मन्थ प्रवचन का विशेष तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और अन्त में समाधिपूर्वेक आयुष्य पूर्ण कर स्वर्गवासी हुआ ।

भगवान् महावीर ने तीसवाँ वर्षा चातुर्मीस्य वाणिज्यप्राम में व्यतीत किया।

वर्षा चातुर्मास्य समाप्त होते ही भगवान् महावीर कोशलराष्ट्र के साकेत, श्रावस्ती आदि नगरों में ठहरते हुए पाञ्चाल की ओर पधारे और काम्पिल्य के बाहर सहस्राम्रवन में वास किया।

काम्पिल्यपुर में 'अम्मह' नामक ब्राह्मण परिव्राजक, जो कि सात सौ परिव्राजक शिष्यों के गुरु थे, रहते थे। अम्मह श्रमणोपासक अम्मड और इनके शिष्य भगवान् महावीर के उपदेश से परिव्राजक जैनधर्मके उपासक बने थे। परिव्राजक का बाह्य वेष और आचार रखते हुए भी वे जैन श्रावकों के पाछने योग्य व्रत-नियम पाछते थे।

काम्पिल्यपुर में इन्द्रभूति गौतम ने अम्मड के विषय में जो वार्ते

१ भ० सू० श० १८, च० १०, प० ७५८-७६०।

सुनीं, उनसे इन्द्रभूति गौतम का दिल सशंक हो गया। उन्होंने भगवान् से पृछा—भगवन् ! बहुत से लोग यह कहते और प्रतिपादन करते हैं कि अम्मह परिक्राजक काम्पिल्यपुर में एक ही समय सौ घरों में भोजन करता और सौ घरों में रहता है, सो यह कैसे ?

महावीर—गौतम! अम्मड के विषय में लोगों का यह कहना यथार्थ है।

गौतम-भगवन् ! यह कैसे ?

महावीर—गौतम! अन्मह परित्राजक विनीत और अद्र प्रकृति का पुरुष है। वह निरन्तर छट्ट छट्ट का तप करता है। सूर्य के सामने मुख कर दोनों भुजायें ऊँची करके धूप में खड़ा होकर धातापना करता है। इस दुष्कर तप, ग्रुम परिणाम और प्रशस्त छेश्याओं को ग्रुद्धि से विशेष कमी का क्षयोपशम होकर अन्मह को वीर्य-छिष्ध, वैक्रिय-छिष्ध और अवधिज्ञान-छिष्य प्राप्त हुई है। इन छिष्यों के वल से अन्मह अपने सी रूप वना कर सी घरों में रहता और भोजन करता हुआ लोगों को आश्चर्य दिखाता है।

गौतम—भगवन ! क्या अम्मह परित्राजक निर्श्रन्थ धर्म की दीक्षा छेकर आपका शिष्य होने की योग्यता रखता है ?

महावीर—नहीं, गौतम ! अम्मड हमारा श्रमण शिष्य नहीं होगा । अम्मड जोवाजीवादि-तत्त्वज्ञ श्रमणोपासक है और श्रमणोपासक ही रहेगा । वह स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य तथा स्थूल अदत्तादान का त्यागी, सर्वथा ब्रह्मचारी और संतोषी है। वह मुसाफिरी में मार्ग के बीच आनेवाले जल के अतिरिक्त कृप, नदी आदि किसी प्रकार के जलाशय में नहीं उतरता । वह गाड़ी, रथ, पालकी आदि यान अथवा घोड़ा, हाथी, कॅट, बैल, भेंसा, गदहा आदि वाहन पर बैठकर यात्रा नहीं करता ।

अम्मड नाटक और खेळ तमाशे नहीं देखता। वह स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा, राज कथा, चौर कथा तथा अन्य अनर्थकारी विकथाओं से दूर रहता है।

अस्मह हरी वनस्पति का छेदन-भेदन और स्पर्श तक नहीं करता।

वह तुम्बा, काष्ठपात्र या मृत्तिकामात्र के अतिरिक्त लोह, त्रपु, ताम्र, जिस्त, सीसा, चॉदी, सोना आदि किसी प्रकार की धातु के पात्र नहीं रखता । वह छोह, त्रपु, ताम्र, आदि किसी भी घातु का वन्धन नहीं रखता। वह एक गैरुआ चादर के अतिरिक्त कोई भी रंगीन वस्न नहीं रखता। वह एक ताम्रमय पवित्रक के सिवा हार, अर्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, मुरवि, कण्ठमुरवि, प्रालंबक, त्रिसर, कटिसूत्र, सुद्रिका, कटक, त्रुटित, अंगद, केयूर, कुण्डल, सुकुट, चूडामणि आदि कुछ भी आभूषण नहीं पहनता। वह एक एक कर्णपूर के अतिरिक्त किसो प्रकार का पुष्पमाल्य नहीं घारण करता। वह गंगा नदी की मिट्टी के अतिरिक्त अगर, चन्दन, कुंकुम आदि से गात्र-विलेपन नहीं करता। वह अपने लिए बनाया, लाया, खरीदा तथा अन्य दूषित आहार प्रहण नहीं करता। वह अपध्यान, प्रमादाचरित, हिंसप्रदान, और पापकर्मीपदेशरूप चतुर्विध अनर्थदण्ड से दूर रहता है। वह दिन में मागध आढक प्रमाण बहता हुआ स्वच्छ जल स्नान के छिए ब्रहण करता है और अर्घ आडक पीने तथा हाथ-पाँव धीने के लिए, परन्तु यह जल भी वह अन्य का दिया हुआ लेता है, स्वयं जला-शय से नहीं लेता।

वह अईन्तों और उनके चैत्यों (मूर्तियों ) को छोड़ अन्यतीर्थिकों, उनके देवों और अन्यतीर्थिक-परिगृहीत अईच्चैत्यों को वन्दन नमस्का-रादि नहीं करता।

गौतम-भगवन्! अम्मह परित्राजक आयुष्य पूर्ण कर यहाँ से किस गति में जायगा ?

महावीर—गौतम! अम्मड छोटे बड़े शीलव्रत, गुणव्रत, पौप-धोपवासादि से आत्म-चिन्तन करता हुआ वहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पृत्ति में रह कर अन्त में एक मास का अनशन करके देह का त्याग कर व्रह्मदेवलोक में देवपद को प्राप्त करेगा और अन्त में अम्मड का जीव महाविदेह में मनुष्य जन्म पाकर निर्वाण प्राप्त करेगा।

१ औपपातिकसूत्र ।

काम्पिल्य से भगवान् ने वापस विदेहभूमि की तरफ प्रस्थान किया और वर्षावास वैशाली में किया।

वर्षा ऋतु के अनन्तर भगवान् ने काशीकोशन के प्रदेशों में विहार ३२-वत्तीसवाँ वर्ष किया और श्रीष्मकान में आप फिर विदेहभूमि (वि॰ पृ॰ ४८१-४८०) को लौटे।

भगवान् वाणिज्यप्राम के बाहर दूतिपछाश चैत्य में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन धार्मिक व्याख्यान होते थे। एक दिन व्याख्यान समाप्त हो चुका था। सभाजन अपने-अपने स्थानों को प्रयाण कर चुके थे। उस समय गांगेय नामक एक पार्श्वापत्य मुनि वहाँ आये और भगवान् से कुछ दूर खड़े रहकर वोछे—भगवन्! नरकावास में नारक सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ?

महावीर-गांगेय ! नारक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी।

गांगेय—भगवन् ! असुरकुमारादि भुवनपति देव सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ?

महावीर--गांगेय ! भुवनपति सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी।

गांगेय—भगवन् ! पृथ्वोकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर १

महावीर—गांगेय ! पृथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव अपने अपने स्थानों में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं।

गांगेय—भगवन् ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ? महावीर—गांगेय ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी ।

इसी तरह त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय विर्यञ्च, मनुष्य तथा देव भी सान्तर और निरन्तर उत्पन्न होते हैं।

गांगेय-भगवन् ! नारक जीव नरक-स्थान से सान्तर निकलते हैं या निरन्तर ? महावीर—गांगेय ! नारक सान्तर भी निकलते हैं और निरन्तर भी। इसी तरह द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य तथा देव भी कभी सान्तर कभी निरन्तर अपने अपने स्थानों से निकल कर दूसरे स्थानों में प्रवेश करते हैं। परन्तु पृथ्वीकायिकादि निरन्तर एत्पन्न होनेवाले एकेन्द्रिय जीव निरन्तर ही निकलते हैं।

गांगेय-भगवन् । 'प्रवेशन' कितने प्रकार के कहे हैं ?

महावीर--गांगेय । प्रवेशन चार प्रकार के कहे हैं--१ नैरियक प्रवेशन, २ तिर्थंग्योनिकप्रवेशन, ३ मनुष्यप्रवेशन और ४ देवप्रवेशन ।

गांगेय—भगवन् ! 'सत्' नारक उत्पन्न होते हैं या 'असत्' ? इसी तरह 'सत्' तिर्यञ्च, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या 'असत्' ?

महावोर--गांगेय! सभी सत् उत्पन्न होते हैं, असत् कोई भी नहीं उत्पन्न होता।

गांगेय—भगवन् ! नारक, तिर्यञ्च और मनुष्य सत् निकछते (मरते ) हैं या असत् ? इसी तरह देव भी सत् च्युत होते (मरते ) हैं या असत् ?

महावीर—गांगेय! सभी सत् निकलते और च्यवते हैं, असत् कोई नहीं मरता च्यवता।

गांगेय—भगवन ! यह कैसे ? सत् की उत्पत्ति कैसी ? और मरे हुए की सत्ता कैसी ?

महावीर—गांगेय ! पुरुषादानीय पार्श्व अर्हन्त ने लोक को 'शाश्वत' कहा है, इसमें 'सर्वथा असत्' की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत्' का सर्वथा नाश भी नहीं होता।

गांगेय-भगवन् ! यह वस्तुतत्त्व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से जानते हैं या किसी हेतुप्रयुक्त अनुमान से अथवा किसी आगम के आधार से ?

महावोर—गांगेय ! यह सब मैं स्वयं जानता हूँ । किसी भी अनु-मान अथवा आगम के आधार पर मैं नहीं कहता, आत्मप्रत्यक्ष से जानी हुई बात ही कहता हूँ ।

१ प्रवेशन के संवध में अन्य भी वहुत से प्रश्नोत्तर हैं जो यहाँ नहीं दिये गये।

गांगेय—भगवन् ! यह कैसे ? अनुमान और आगम के आधार के बिना यह विषय कैसे जाना जा सकता है ?

महावीर—गांगेय ! केवली पूर्व से जानता है और पश्चिम से भी जानता है। वह दक्षिण से जानता है और उत्तर से भी जानता है। केवली परिमित जानता है और अपरिमित भी जानता है। केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उसमें सर्ववस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं।

गांगेय—भगवन ! नरक में नारक, तिर्यगिति में तिर्यञ्च, मनुष्यगित में मनुष्य और देवगितमें देव स्वयं उत्पन्न होते हैं या किसी की प्रेरणा से ? और वे अपनी गितयों में से स्वयं निकलते हैं या उन्हें कोई निकालता है ?

महावीर—आर्य गांगेय ! सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शुभाशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकलते हैं। इसमें दूसरा कोई भी प्रेरक नहीं है।

उपर्युक्त प्रश्नोत्तरों के उपरान्त अनगार गांगेय ने भगवान् महावीर को यथार्थरूप से पहचाना । अव उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं।

इसके वाद गांगेय ने महावीर को त्रिप्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार किया और पार्श्वनाथ की चातुर्यामिक धर्मपरम्परा से निकल कर वे महावीर की पाञ्चमहात्रतिक परम्परा में प्रविष्ट हुए।

अनगार गांगेय ने दीर्घकाल पर्यन्त श्रमण-धर्म का आराधन कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया ।

इसके अनन्तर भगवान् महावीर वैशाली पधारे **और** वर्षा चातु-र्मास्य वहीं न्यतीत किया ।

शोत काल में मगवान् ने मगध भूमि की ओर विहार किया और ३२-तेतीसवाँ वर्ष अनेक स्थानों में धर्मदेशना करते हुए राजगृह (वि॰ पू॰ ४८०-४७९) के गुणशील वन में पधारे।

१ म० श० ९, उ० ३२, पृ० ४३९-४५५।

उन दिनों गुणशील उद्यान में अनेक अन्यतीर्थिक रहते थे भौर

अन्यतीर्थिकों की मान्यता के संबन्ध में गौतम

के प्रश्न---

अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए दूसरे के मतों का खण्डन करते थे। अन्यतीर्थिकों की मान्यता के विषय में भगवान् का अभिप्राय जानने के लिये गौतम ने जो प्रश्न किये और

महावीर ने उनके जो उत्तर दिये, वे नीचे दिये जाते हैं।

गौतम ने पूछा—भगवन्! कुछ अन्यतीर्थिक कहते हैं शीछ (सदाचार) श्रेष्ठ है, दूसरे कहते हैं श्रुत (ज्ञान) श्रुत और शील श्रेष्ठ है, तीसरे कहते हैं शील और श्रुत प्रत्येक श्रेष्ठ है। भगवन्! यह कैसे ?

महावीर—गौतम! अन्यतीर्थिकों का यह कथन ठीक नहीं है। इस विषय में मेरा कथन इस प्रकार है—

पुरुष चार प्रकार के होते हैं—कुछ शील-संपन्न ही होते हैं, श्रुत-संपन्न नहीं होते। कुछ श्रुत-संपन्न होते हैं, शील-संपन्न नहीं। कुछ शील संपन्न भी होते हैं और श्रुत-संपन्न भी। कुछ शील-संपन्न नहीं होते और श्रुत-संपन्न भी नहीं होते।

इनमें जो शीलवान है पर श्रुतवान नहीं अर्थात् पापप्रवृत्ति से दूर रहनेवाला है पर धर्म का ज्ञाता नहीं, उसको मैं देशाराधक (धर्म के अंश का आराधक) कहता हूं। जो शीलवान नहीं पर श्रुतवान है अर्थात् पापप्रवृत्ति से दूर नहीं हुआ पर श्रुत ज्ञानी है, उसको मैं देश-विराधक (अंश से धर्म का बाधक) कहता हूं और जो शीलवान और श्रुतवान (पाप मार्ग से निवृत्त और धर्म का ज्ञाता है) उसे मैं सर्वाराधक (संपूर्ण धर्म का साधक) कहता हूं। जो न शीलवान है न श्रुतवान उसे मैं सर्वविराधक कहता हूं।

गौतम ने कहा—भगवन्! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि प्राणिहिंसा, जीव और जीवात्मा छोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, हर्ष,

के विषय में शीक, परिनन्दा, माया, मृषा और मिथ्यात्व आदि

१ भ० श० ८, उ० १०, पृ० ४१७।

दुष्ट भावों में प्रवृत्ति करनेवाले प्राणी का 'जीव' जुदा है और उसका 'जीवात्मा' जुदा ।

इसी प्रकार इन दुष्ट भावों का त्याग करके धर्म मार्ग में चलने-वाले प्राणी का भी 'जीव' अन्य है और 'जीवात्मा' अन्य । जो औत्पत्तिकी, पारिणामिकी आदि वुद्धियोंवाला है उसका जीव जुदा है और जीवात्मा जुदा । पदार्थ-ज्ञान, तर्क, निश्चय और अवधारण करने-वाले का जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य । जो उत्थान और पराक्रम करनेवाला है उसका भो जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य । यही नहीं नारक, देव और तिर्यग्जातीय पशु-पक्षी आदि देहधारियों का भी जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य । ज्ञानावरणीयादि कर्मवान् , कृष्णलेश्यादि लेश्यावान् , सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, दर्शनवान् और ज्ञानवान् इन सवका जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य ।

भगवन् ! अन्यतीर्थिकों की इस मान्यता के विषय में क्या सम-

महावीर—गौतम! अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता मिथ्या है। इस विषय में मेरा मत यह है कि पूर्वोक्त हिंसा, मृषावादादि में प्रवृत्ति और निवृत्ति करनेवाळे प्राणी का 'जीव' और 'जीवात्मा' एक ही पदार्थ है। जो 'जीव' है वही 'जीवात्मा' है।

गौतम ने पूछा—भगवन ! अन्यतीर्थिक छोग कहते हैं कि यक्षावेश से परवश होकर कभी केवछी भी मृषा अथवा सत्य-केवर्ली की भाषा के संबंध में दो प्रकार की भाषा वोछते हैं, यह कैसे ? क्या केवछी उक्त दो प्रकार की भाषा वोछते हैं ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन मिथ्या है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि न कमी केवली को यक्षावेश होता है और न वे मृपा अथवा सत्यमृपा भाषा वोलते हैं। केवली असावद्य और अपीडक सत्य अथवा असत्यामृपा भाषा वोलते हैं।

१ म० श० १७, स० २, प० ७२३-७२४। २ म० श० १८, स० ७, प० ७४९।

राजगृह से भगवान चम्पा की तरफ विचरे और पृष्ठचम्पा में पिटर, गागिल आदि की दीक्षायें हुई। वहाँ से भगवान वापस गुणशील चैत्य में पधारे। उन दिनों गुणशील चैत्य के निकट कालोदायी, शैलो-दायी, शैवालोदायी, उदक, नामोदक, अन्नपाल, शैवाल, शंखपाल, सुहस्ती और गाथापित आदि अनेक अन्यतीर्थिक रहते थे। एक समय वे श्रमण भगवान महावीरश्रुक्षित पञ्चास्तिकाय विषयक

1

赤

Į.

t

ú

F

**5**6 '

चर्चा करते हुए बोछे-अमण ज्ञातपुत्र धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गछाअमणोपासक मद्दुक और
कालोदायी की तत्त्वचर्चा
करते हैं और इन पाँच भें से 'जीवास्तिकाय'
को वे 'जीवकाय' कहते हैं और शेष चारों को 'अजीवकाय', फिर वे

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय इन चार अस्तिकायों को 'अरूपिकाय' बताते हैं और एक पुद्गलास्तिकाय को 'रूपिकाय।' आर्यो ! अमण ज्ञातपुत्र का यह निरूपण क्या सत्य है ? इस कथन में वास्तविकता क्या होनी चाहिये ?

जिस समय अन्यतीर्थिक उक्त चर्चा कर रहे थे, उसके पहले ही भगवान के आगमन के समाचार राजगृह में पहुँच चुके थे और माविक नागरिकगण वन्दन नमस्कार और धर्मश्रवण के छिए गुणशील चैत्य की तरफ जा रहे थे। उन नागरिकगणों में एक मद्दुक नामक श्रमणोपासक भी था।

मद्दुक महावीर का भक्त और जिन-प्रवचन का ज्ञाता गृहस्य था।
वह पैदल महावीर के समवसरण में जा रहा था। कालोदारी
आदि अन्यतीर्थिक वैठे हुए महावीर के पञ्चास्तिकाय की चर्चा कर रहे
थे कि मद्दुक वहाँ से होकर गुजरा। उसे देखते ही वे एक दूसरे की
संवोधन करते हुए बोले—देवानुप्रियो! देखिये यह श्रमणोपासक जा
रहा है, चलिए हम इस विषय में इसे पूछें। यह ज्ञातपुत्र के तत्त्वों
का खासा अभ्यासी है। यह कहते हुए वे मद्दुक के पास गये और
उसे रोककर बोले—हे मद्दुक! तेरे वर्माचार्य धर्मीपदेशक श्रमण

ज्ञातपुत्र पॉच अस्तिकार्यों का प्रतिपादन करते हैं और उनमें से किसीको

जीव कहते हैं किसीको अजीव, किसीको रूपी बतलाते हैं और किसीको अरूपी, सो मद्दुक ! तेरा इस विषय में क्या अभिप्राय है ? क्या तू इन धर्मीस्तकायादि को जानता और देखता है ?

मद्दुक—इनके कार्यों से इनका अनुमान किया जा सकता है, वाकी धर्मास्तिकायादि पदार्थ अरूपी होने से जाने और देखे नहीं जा सकते।

अन्यतीर्थिक—अये मद्दुक! तू कैसा श्रमणोपासक है जो अपने धर्माचार्य के कहे हुए धर्मास्तिकायादि पदार्थों को जानता और देखता नहीं है ?

मद्दुक—आयुष्मानो ! हवा चळती है, यह बात सत्य है ? अन्यतीर्थिक—हाँ, हवा चळती है, पर इससे क्या ? मद्दुक—आयुष्मानो ! तुम हवा का रंग-रूप देखते हो ? अन्यतीर्थिक—नहीं, हवा का रूप देखा नहीं जाता । मद्दुक—आयुष्मानो ! ब्राणेन्द्रिय के साथ रपर्श करनेवाळे गन्ध के परमाणु होते हैं ?

अन्यतीर्थिक—हाँ, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध के परमाणु होते हैं। मद्दुक—आयुष्मानो ! तुम घ्राणेन्द्रिय का स्पर्श करनेवाले गन्ध के परमाणुओं का रूप देखते हो ?

अन्यतीर्थिक—नहीं, गन्ध के परमाणुओं का रूप देखा नहीं जाता।
मद्दुक—आयुष्मानो ! अरणि-सहगत अग्नि होती है ?
अन्यतीर्थिक—हॉ, अरणि-सहगत अग्नि होती है।

मद्दुक-आयुष्मानो ! तुम उस अरणि-सहगत अप्नि के रूप को देखते हो ?

अन्यतीर्थिक—नहीं, तिरोहित होने से वह देखा नहीं जाता।
सद्दुक—आयुष्मानो! समुद्र के उस पार कोई रूप है ?
अन्यतीर्थिक—हाँ, समुद्र के उस पार कई रूप हैं।
सद्दुक—आयुष्मानो! समुद्र के उस पार के रूपों को तुम देखते हो ?
अन्यतीर्थिक—नहीं, समुद्र के उस पार के रूपों को तुम देखते हो ?

सकते।

मद्दुक-आयुष्मानो ! देवलोकगत रूपों को तुम देख सकते हो ? अन्यतीर्थिक-नहीं, देवलोकगत रूप देखे नहीं जा सकते ।

मद्दुक—इसी तरह है आयुष्मानो ! मैं, तुम या कोई अन्य छमस्य मनुष्य जिस वस्तु को देख न सके वह वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । दृष्टिगत न होनेवाले पदार्थों को न मानोगे तो तुम्हें बहुत से पदार्थों के अस्तित्व का निपेध करना पड़ेगा । और ऐसा करनेपर तुम्हें अधिकांश लोक के अस्तित्व का भी अस्वीकार करना पड़ेगा ।

मद्दुक अपनी युक्तियों से अन्यतीर्थिकों को निरुत्तर कर भगवान् के पास पहुँचा और वन्दन नमस्कार पूर्वक पर्युपासना करने छगा।

मद्दुकने अन्यतीर्थिकों के कुतर्क का जो वास्तविक उत्तर दिया था उसका अनुमोदन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—मद्दुक ! तूने अन्यतीर्थिकों को बहुत ठीक उत्तर दिया है। किसी भी प्रश्न या उत्तर में बिना समझे सुने नहीं बोलना चाहिये। जो मनुष्य बिना समझे लोक समूह में हेतु-तर्क की चर्चा करता है अथवा बिना समझे किसी बात का प्रतिपादन करता है वह अहँन्त केवली की तथा उनके धर्म की आशातना करता है। मद्दुक ! तूने जो कहा है वह ठोक, उचित और यौक्तिक है।

भगवान् के मुख से अपनी प्रशंसा सुन कर मद्दुक बहुत संतुष्ट हुआ और अन्यान्य धर्म-चर्चा कर वह अपने स्थान पर गया।

मद्दुक के चळे जाने के बाद गौतम ने पूछा—भगवन् ! मद्दुक श्रमणोपासक आपके पास निर्श्रन्थ-श्रामण्य धारण करने की योग्यता रखता है ?

महावीर—गौतम! सद्दुक हमारे पास प्रवच्या छेने में समर्थं नहीं है। सद्दुक गृहस्थाश्रम में रहकर देशविरति गृहस्थ-धर्म की भाराधना करेगा और अन्त में समाधिपूर्वक आयुष्य पूर्ण कर 'अरुणाम' देव विमान मे देव होगा और वहाँ से फिर मनुष्य जन्म पाकर संसार से मुक्त होगा'।

इस साल का वर्षावास भगवान् ने राजगृह में किया।

१ भ० श० १८, स० ७, प० ७५०-७५१।

हेमन्त ऋतु में राजगृह से महावीर ने वाहर के प्रदेश में विहार ३४-चौतीसवाँ वर्षे किया और अनेक प्राम-नगरों में निर्प्रन्थ (वि॰ पू॰ ४७९-४७८) प्रवचन का प्रचार किया।

श्रीष्मकाल में भगवान् फिर राजगृह पधारे और गुणशील चैत्य में वास किया।

अनगार इन्द्रभृति गौतम एक दिन राजगृह से भिक्षा छेकर भगवान् के पास गुणशीछ चैत्य में जा रहे थे, उस समय गुणशीछ चैत्य के मार्ग में काछोदायी, शैछोदायी प्रभृति अन्यतीर्थिक महावीर प्रकृषित पञ्चाित्त-कार्यों की चर्चा कर रहे थे। गौतम को देख कर वे एक दूसरे को संबोधन कर वोछे—देवानुप्रियो! हम धर्मात्तिकायादि के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। देखो ये अमण ज्ञातपुत्र के शिष्य गौतम भी आ गये। चिछ्ये इस विषय में हम गौतम को पूछें। यह कह कर काछो-दायी, शैछोदायी, शैवाछोदायो प्रमुख अन्यतीर्थिक गौतम के पास पहुँचे और उन्हें ठहरा कर वोछे—हे गौतम! तुम्हारे धर्माचार्य धर्मी-पदेशक अमण ज्ञातपुत्र धर्मात्तिकाय आदि पाँच अस्तिकायों की प्रकृपणा करते हैं। इनमें से चार को वे 'अजीवकाय' कहते हैं और एक को 'जीवकाय' तथा चार को 'अकृपिकाय' कहते हैं और एक को 'कृपिकाय'। इस विषय में क्या समझना चाहिये, गौतम ? इस अस्तिकाय संबन्धी प्रकृपणा का रहस्य क्या है, गौतम ?

- गौतम—देवानुत्रियो ! हम 'अस्तित्व' में नास्तित्व नहीं कहते और 'नास्तित्व' में अस्तित्व नहीं कहते । हम अस्ति को अस्ति और नास्ति को नास्ति कहते हैं । हे देवानुत्रियो ! इस विषय में तुम स्वयं विचार करो निससे कि इसका रहस्य समझ सको ।

अन्यतीर्थिकों के प्रश्न का रहस्यपूर्ण उत्तर देकर गौतम महावीर के पास चले गये, पर कालोदायो गौतम के उत्तर का रहस्य नहीं समझ पाया। परिणामस्त्ररूप वह स्वयं गौतम के पीछे पीछे भगवान के पास पहुँचा। महावीर उस समय सभा में घर्मदेशना कर रहे थे। प्रसंग आते ही उन्होंने कालोदायी को संवोधन कर के कहा—कालोदायिन ! वुम्हारी मण्डली में मेरे पञ्चास्तिकायनिरूपण की चर्चा चली ?

कालोदायी—जी हॉ, आप पञ्चारितकाय की प्ररूपणा करते हैं यह बात हम ने जब से सुनी है तब से प्रसंगवश इस पर चर्ची हुआ करती है।

महावीर—कालोदायिन ! यह बात सत्य है कि मैं पञ्चास्तिकाय की प्ररूपणा करता हूं। यह भी सत्य है कि चार अस्तिकायों को 'अजीव-काय' और एक को 'जीवकाय' तथा चार को 'अरूपिकाय' भौर एक को 'रूपिकाय' मानता हूं।

कालोदायी—भगवन् । आपके माने हुए इन धर्मास्तिकाय, अधर्मा-रितकाय, आकाशास्तिकाय अथवा जीवास्तिकाय पर कोई सो, बैठ या खड़ा रह सकता है ?

महावीर—यह नहीं हो सकता कालोदायिन ! इन धर्मास्तिकायादि अरूपिकाय पर सोना-बैठना या चलना-फिरना नहीं हो सकता । ये सब क्रियाएँ केवल एक पुद्गलासिकाय पर, जो कि रूपी और अजीवकाय है, हो सकती हैं, अन्यत्र कहीं नहीं ।

कालोदायी—भगवन् ! पुद्गलास्तिकाय में जीवों के दुष्ट-विपाक पाप कर्म किये जाते हैं ?

महावीर—नहीं कालोदायिन् ! ऐसा नहीं होता ।

काळोदायो-भगवन् ! इस जीवास्तिकाय में दुष्ट-विपाक पाप कर्म किये जाते हैं ?

महावीर—हॉ कालोदायन ! किसी भी प्रकार के कर्म जीवास्ति- कृाय में ही किये जाते हैं।

पश्चास्तिकाय विषयक प्रश्नों का सविस्तर उत्तर दे कर भगवान ने काळोदायों के संशय को दूर किया। फलस्वरूप काळोदायी का चित्त निर्मन्य प्रवचन सुनने को उत्कण्ठित हुआ। भगवान को वन्दन कर वह वोळा—भगवन ! मैं विशेष प्रकार से आपका प्रवचन सुनना चाहता हूं।

भगवान ने कालोदायी को लक्ष्य कर के निर्मन्य प्रवचन का छप-देश दिया जिसे मुन कर वह आप के पास निर्मन्य मार्ग में दीक्षित हो गया। कालोदायी अनगार क्रमजः निर्प्रन्थ प्रवचन के एकादशाङ्ग सूत्रों का अध्ययन कर प्रवचन के रहस्य के ज्ञाता हुए।

राजगृह नगर से ईशान दिशा में धनवानों के सैकडों प्रासादों इन्द्रभृति गौतम और पार्श्वा- से सुशोभित नालन्दा नामक एक समृद्ध लप्पय उदकपेडाल का संवाद नगर था। यहाँ 'लेव' नामक एक धनाह्य गृहस्थ रहता था जो निर्धन्य प्रवचन का अनुयायी और जैन श्रमणों का परम भक्त था। नालंदा के उत्तर-पूर्व दिशा भाग में उक्त लेव श्रमणोपासक की 'शेषद्रविका' नाम की उदकशाला और उसके पास ही 'हिस्तियाम' नामक उद्यान था।

एक समय भगवान् महावीर हितयाम में ठहरे हुए थे कि शेष-द्रविका के पास इन्द्रभूति को मेतार्य गोत्रीय पेढालपुत्र उदक नामक एक पार्श्वीपत्य निर्जन्थ मिले और गौतम को संबोधन कर वोले—गौतम! तुमसे कुछ पूछना है। आयुष्मन्! मेरे प्रश्नोंका उपपत्तिपूर्वक उत्तर दीजियेगा।

गौतम-पृछिये।

डदक—आयुष्मन् गौतम! तुम्हारे प्रवचन का उपदेश करनेवाले कुमारपुत्रीय श्रमण अपने पास नियम लेने को तैयार हुए श्रमणोपासक को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हैं—

'राजाज्ञा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के वाँधने छोड़ने के अतिरिक्त में त्रसजीवों की हिंसा नहीं करूँगा।'

आर्थ ! इस प्रकार का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है । जो ऐसा प्रत्याख्यान कराते हैं वे दुष्प्रात्याख्यान कराते हैं । इस प्रकार का प्रत्याख्यान करते और करानेवाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार लगाते हैं क्योंकि प्राणी संसारी हैं। स्थावर मर कर त्रसह्तप में उत्पन्न होते हैं और त्रस मर कर स्थावर हप में भी उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार जो जीव 'त्रसहृप' में 'अधात्य' थे वे ही स्थावरहृप में उत्पन्न होने के वाद

१ स० श० ७, उ० १०, पृ० ३२३-३२४।

'घात्य' हो जाते हैं। इस कारण प्रत्याख्यान इस प्रकार सविशेषण करना और कराना चाहिये—

'राजाज्ञा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के वाँधने छोड़ने के अतिरिक्त मैं त्रसभूत जीवों की हिसा नहीं कहँगा।'

इस प्रकार 'भूत' इस विशेषण के सामर्थ्य से उक्त दोपापित्त टळ जाती है। इस पर भी जो कोघ अथवा छोभ से दूसरों को निर्विशेषण प्रत्याख्यान कराते हैं वह 'न्याय्य' नहीं है।

क्यों गौतम ! मेरी यह बात तुमको ठीक जॅचती है कि नहीं ?

गौतम—आयुष्मन् उदक ! तुम्हारी बात मेरे दिल में ठीक नहीं वैठती। मेरी राय में ऐसा करनेवाले अमण-त्राह्मण यथार्थ भाषा नहीं बोलते, वे अनुतापिनी भाषा बोलते हैं और अमण तथा ब्राह्मणों के ऊपर झूटा आरोप लगाते हैं। यही नहीं, बल्कि प्राणी-विशेष की हिंसा को छोड़नेवालों को भी वे दोपी ठहराते हैं क्योंकि प्राणी संसारी हैं, वे त्रस मिट कर स्थावर होते हैं और स्थावर मिट कर त्रस। फिर वे त्रसकाय से निकल कर स्थावर में जाते हैं और स्थावरकाय से त्रस में। संसारी जीवों की यह स्थिति है। इस वास्ते जब वे त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब त्रस कहलाते हैं और तभी त्रस हिंसाका जिसने प्रत्याख्यान किया है उस के लिए वे 'अघात्य' होते हैं। इसलिये प्रत्याख्यान में 'भूत' विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं है।

ज्दक—आयुष्मन् गौतम ! तुम 'त्रस' का अर्थ क्या करते हो ? 'त्रसप्राण सो त्रस' यह अथवा दूसरा ?

- गौतम—आयुष्मन् उदक ! जिन जीवों को तुम 'त्रसभूतप्राण' कहते हो उन्हींको हम 'त्रसप्राण' कहते हैं । और जिन्हें हम 'त्रसप्राण' कहते हैं । और जिन्हें हम 'त्रसप्राण' कहते हैं । ये दोनों तुल्यार्थक हैं, परन्तु आर्य उदक ! तुम्हारे विचार मे इन दो में 'त्रसभूतप्राण त्रस' यह ब्युत्पत्ति निर्दीप है और 'त्रसप्राण त्रस' यह सदोप । आयुष्मन् ! जिनमें वास्तविक भेद नहीं है ऐसे दो वाक्यों में से एक का खण्डन करना और दूमरे का मण्डन यह क्या न्याय्य है ?

हे उदक ! कितने ऐसे भी सनुष्य होते हैं जो कहते हैं कि हम गृह त्याग कर श्रामण्य घारण करने में समर्थ नहीं हैं। अभी हम श्रावक धर्म स्वीकार करते हैं, क्रमशः चारित्र का भी स्पर्श करेंगे। वे अपनी अविरतिमय प्रवृत्तियों को मर्यादित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि 'राजाज्ञा आदि कारण से गृहपित अथवा चोर के वाँघने छोड़ने के अतिरिक्त हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे।' यह प्रतिज्ञा भी उनके कुशल का ही कारण है।

आर्य उदक! 'त्रस मर कर स्थावर होते हैं अतः त्रसिहंसा के प्रत्या-ख्यानी के हाथ से उनकी हिसा होने पर उसके प्रत्याख्यान का भंग हो जाता है' यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्योंकि 'त्रस नामकर्म' के उदय से ही जीव 'त्रस' कहलाते हैं, परन्तु जब उनका त्रसगित का आयुष्य क्षोण हो जाता है और त्रसकाय की स्थिति को छोड़ कर वे स्थावरकाय में जाकर उत्पन्न होते हैं तब उनमें स्थावर नामकर्म का उदय होता है और वे 'स्थावरकायिक' कहलाते हैं। इसी तरह स्थावर कायका आयुष्य पूर्ण कर जब वे त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब त्रस भी कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं। उनका शरीर बड़ा होता है और आयुष्यस्थिति भी लंबी होती है।

उदय—आयुष्मन् गौतम! तव तो ऐसा कोई पर्याय ही नहीं मिलेगा जो त्याज्य-हिंसा का विषय हो और जब हिंसा का कोई विषय ही नहीं रहेगा तब श्रावक किसकी हिंसा का प्रत्याख्यान करेगा? क्योंकि जीव संसारी हैं, वे सभी स्थावर मिटकर त्रस हो जाएंगे और सभी त्रस मिट कर स्थावर भी। अब यदि सब जीव त्रस मिटकर स्थावर हो जायें तो श्रमणोपासक का 'त्रसहिंसा-प्रत्याख्यान' किस प्रकार निभ सकेगा-? क्योंकि जिनकी हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया था वे सब जीव स्थावर हो गये हैं अतः उनकी हिंसा वह टाल नहीं सकता।

गौतम—आयुष्मन् उदय ! हमारे मत से कभी ऐसा होता ही नहीं कि सन स्थानर त्रस अथना सन त्रस स्थानर हो जायें। थोड़ी देर के लिये तुम्हारा कथन प्रमाण मान लिया जाय तन भी श्रमणोपासक के त्रसहिंसा-प्रत्याख्यान में नाध नहीं आता क्योंकि स्थानर-पर्याय की हिंसा में उसका ज़ुत खण्डित नहीं होता और त्रसपर्याय में वह अधिक त्रस जीवों की हिंसा को टालता है।

क्षार्य उदय ! अधिक त्रस-जीवों की हिंसा से निवृत्त होनेवाले श्रमणोपासक के छिए 'उसके किसी भी पर्याय की हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं है' यह तुम्हारा कथन क्या उचित है ? आयुष्मन् ! इस प्रकार निर्पन्य प्रवचन में मतभेद खड़ा करना न्याय्य नहीं है ।

इस समय पार्श्वापत्य अन्य स्थिवर भी वहाँ आ गये जिन्हें देख कर गौतम ने कहा—आर्थ उदय! छो, इस विषय में तुम्हारे स्थिवर निर्मन्थों को ही पूछ छं। हे भायुष्मन् निर्मन्थों! इस संसार में कितने ही ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी प्रतिज्ञा होती है कि 'जो ये अनगार साधु हैं इनको जीवनपर्यन्त नहीं मारूंगा।' बाद में उनमें से कोई साधु चार पाँच वर्ष या ज्यादा-कम समय विहारचर्या में रहकर फिर गृह-वास में चछा जाय और साधुहिंसा-प्रत्याख्यानी गृहस्थ गृहवास में रहता हुआ उस पुष्ठप की हिंसा करे तो क्या साधु को न मारने की उसकी प्रतिज्ञा का भंग होगा ?

निर्प्रन्थ स्थविर—नहीं, इससे प्रतिज्ञा-भंग न होगा ?

गौतम—निर्प्रन्थो ! इसी प्रकार त्रसकाय की हिंसा का त्यागी श्रमणोपासक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भी अपने प्रत्याख्यान का भंग नहीं करता, यही जानना चाहिये।

हे निर्श्रन्थो ! कोई गृहपित अथवा गृहपितपुत्र धर्म सुन संसार से विरक्त होकर सर्वसावद्य का त्यागी श्रमण हो जाय तो उस समय वह सर्व प्रकार की हिंसा का त्यागी कहा जायगा कि नहीं ?

निर्भन्थ—हॉ, उस समय वह सर्वथा हिंसात्यागी ही कहा जायगा।
गौतम—वही साधु चार पॉच अथवा अधिक कम समय तक
श्रामण्य-पर्याय पाल कर फिर गृहस्थ हो जाय तो वह सर्वथा हिंसात्यागी
कहा जायगा ?

निर्मन्य—नहीं, गृहवासी होने के बाद वह सर्वहिंसा-त्यागी श्रमण नहीं कहला सकता।

गौतम—वही यह जीव है जो पहले सब जीवों की हिसा का

त्यागी था, पर अब वैसा नहीं रहा क्योंकि पहले वह संयमी था पर अब असंयत है। इसी तरह त्रसकाय में से स्थावरकाय में गया हुआ जीव 'स्थावर' है 'त्रस' नहीं, यह जानना चाहिये।

निर्मन्थो ! कोई परिव्राजक या परिव्राजिका अन्य मत से निकल कर निर्मन्थ प्रवचन में प्रवेश करके अमणधर्म को स्वीकार कर निर्मन्थ-मार्ग में विचरे तो उसके साथ निर्मन्थ अमण आहार-पानी आदिका व्यवहार करेंगे ?

ं निर्मन्थ—हाँ, उसके साथ भाहार-पानी आदि का न्यवहार करने में कोई हानि नहों है।

गौतम—निर्प्रन्थो ! यदि वह श्रमण वना हुआ परिव्राजक गृहस्थ हो जाय तो उसके साथ भोजनादि व्यवहार किया जायगा ?

निर्शन्थ—नहों, फिर उसके साथ वैसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता।

गौतम—निर्मन्थो ! वही यह जीव है जिसके साथ पहले भोजन किया जा सकता था, पर अब नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले वह श्रमण था, पर अब वैसा नहीं है । इसी तरह त्रस में से स्थावरकाय में गया हुआ जीव त्रसहिंसा-प्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यान का विषय नहीं है, यही समझना चाहिये।

उपर्युक्त अनेक दृष्टान्तों से गौतम ने निर्मन्थ उदय की 'त्रस सर कर स्थावर हो और वहाँ उसकी हिंसा हो तो श्रमणोपासक के प्रत्या-ख्यान का भंग होता है! इस मान्यता का निरसन किया।

'सब जीव स्थावर हो जायेंगे तब त्रस प्रत्याख्यानी का व्रत निर्विपय होगा' इस प्रकार के उदय के तर्क का खण्डन करते हुए गौतम ने कहा—जो श्रमणोपासक देशविरति-धर्म का पाछन कर के अन्त में अनशनपूर्वक समाधिमरण से मरते हैं अथवा जो श्रमणोपासक प्रयम विशेष व्रत-प्रत्याख्यान का पाछन नहीं कर सकते पर अन्त में अनशन-पूर्वक समाधि-मरण करते हैं, उनका मरण कैसा समझना चाहिये ?

निर्प्रन्थ—इस प्रकार का मरण प्रशंसनीय माना जाता है। गौतम—जो जोव इस प्रकार के मरण से मरते हैं वे त्रस-प्राणी के रूप में ही उत्पन्न होते हैं और ये ही त्रस जीव श्रमणोपासक के श्रत के विषय हो सकते हैं। बहुत से मनुष्य महाछोभी, महारम्भी और परित्रह्धारी अधार्मिक होते हैं जो अपने अग्रुम कमों से फिर अग्रुम-गतियों में उत्पन्न होते हैं। अनारम्भी साधु और अल्पारम्भी धार्मिक मनुष्य मर कर श्रुम गतियों में जाते हैं। आरण्यक, आवस्थिक, श्राम-नियंत्रिक और राहसिक आदि तापस मर कर भवान्तर में असुरों की गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकल कर फिर मनुष्य गति में गूंगे वहरे मनुष्य का भव पाते हैं। दीर्घायुष्क, समायुष्क अथवा अल्पायुष्क जीव मर कर फिर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं।

उक्त सब प्रकार के जीव यहाँ 'त्रस' हैं और मर कर फिर त्रस होते हैं। ये सर्व त्रसजीव श्रमणोपासक के व्रत के विषय हैं।

कितने हो श्रमणोपासक अधिक व्रत-नियम नहीं पाल सकते, फिर भी वे 'देशावकाशिक' व्रत ब्रहण करते हैं। अमुक नियमित सीमा से बाहर जाने आने का प्रत्याख्यान करते हैं। उनके व्रत का विषय निय-मित हद के बाहर के जीव तो हैं ही, परन्तु हद के भीतर भी जो त्रस जीव हैं, या त्रस मर कर फिर त्रस होते हैं अथवा स्थावर मर कर त्रस होते हैं और स्थावर जीव भी जिनकी निर्थक हिंसा का श्रमणोपासक त्यागी होता है, श्रमाणोपासक के व्रत के विषय हैं।

निर्मन्थो । यह बात कदापि नहीं हो सकती कि सब त्रस जीव मिट कर स्थावर हो जाय अथवा स्थावर मिट कर त्रस । जब संसार की स्थित ऐसी है तो फिर 'कोई ऐसा पर्याय नहीं जो अमणोपासक के इत का विषय हो' यह कथन क्या उचित होगा ? और ऐसी वार्तों को लेकर मतभेद खड़ा करना क्या न्यायानुगत है ?

आयुष्मन् उदय । मैत्री बुद्धि से भी जो श्रमण-त्राह्मण को निन्दा करता है वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र को पाकर भी परलोक की आराधना मे वित्र डालता है। जो गुणी श्रमण-त्राह्मण की निन्दा न करके उसको मित्र भाव से देखता है वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र को पाकर परलोक का सुधार करता है।

ं गीतम का विस्तृत विवेचन और हितवचन सुन कर निर्प्रन्थ उदय

वहाँ से चलने लगा तब गौतम ने कहा—आयुष्मन् उदय! विशिष्ट श्रमण-त्राह्मण के मुख से एक भी आर्य—धार्मिक वचन सुन कर अपनी तीक्ष्ण वृद्धि के बल से योग-क्षेम को प्राप्त करनेवाला मनुष्य उस आर्य—धार्मिक वचन के उपदेशक का देव की तरह, आदर करता है।

उदय—आयुष्मन् गौतम ! इन पर्दो का मुझे पहले ज्ञान नहीं था। इस कारण इस विषय में मेरा विश्वास नहीं जमा। परन्तु अब इन पर्दो को सुना और समझा है। अब मैं इस विषय में श्रद्धा करता हूँ।

गौतम—आयुष्मन् उदय ! इस विषय में तुम्हें अवश्य ही श्रद्धा और रुचि छाना चाहिये।

इसके बाद निर्मन्थ उदय ने चातुर्याम-धर्म परम्परा से निकल कर पाञ्चमहाव्रतिक धर्म मार्ग स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त को और गौतम उनका अनुसोदन करते हुए अपने साथ उन्हें भगवान के पास ले गये।

भगवान् महावीर को विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर निर्मन्थ उदय ने कहा—भगवन् ! मैं आपके समीप चातुर्योम-धर्म से पाञ्चमहात्रतिक धर्म में आना चाहता हूँ।

महावीर ने कहा—देवानुप्रिय! तुम्हें जैसे सुख हो वैसे करो। इस काम में प्रतिबन्ध या प्रमाद करना योग्य नहीं।

इसके वाद निर्मन्थ उदय महावीर-प्रकृपित पाञ्चमहाव्रतिक सप्रति-क्रमण धर्म का स्वीकार कर महावीर के श्रमणसंघ में सम्मिछित हो गैये।

इस वर्ष जालि, मयालि आदि अनेक अनगारों ने विपुलाचल पर अनशन कर देह छोड़ा।

वर्षा चातुर्मास्य नालन्दा में किया।

वर्षा ऋतु की समाप्ति होते ही भगवान् ने नालन्दा से विहार किया
और प्रत्येक ग्राम तथा नगर में धर्म का प्रचार्
३५-पैतीसर्वा वर्ष
करते हुए आप विदेह की राजधानी के
निकटस्थ वाणीयग्राम पधारे।

१ सूत्रकृताप्त श्रुतस्कन्ध २, नालंदीयाध्ययन ७, प० ४०६-४२५।

वाणियत्राम गंडकी नदी के तट पर बसा हुआ एक व्यापारिक केन्द्र था। यहाँ बड़े-बड़े व्यापारियों की कोठियाँ और सुदर्शन श्रेष्ठी की प्रवच्या माल के गोदाम वने हुए थे। इस प्राम मे अनेक धनाट्य जैन गृहस्थ रहते थे जिनमें एक का नाम सुदर्शन था।

भगवान् के वाणिय प्राम के बाहर दूतिपछास चैत्य में पधारते ही नगर में समाचार पहुँच गये और नगरिनवासियों का समुदाय दूति-पछास में इकट्ठा होने छगा। हजारों मनुष्य आये, दर्शन वन्दन किया और धर्मोपदेश सुनकर अपने-अपने घर छौट गये।

सभा विसर्जित होने के बाद श्रेष्ठो सुदर्शन ने भगवान से काल-विषयक अनेक प्रश्न पूछे। काल कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काल कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काल, यथायुष्क-निर्वृत्तिकाल, मरण-काल और अद्धाकाल का क्या स्वरूप है ? पत्योपम और सागरोपमों की क्या आवश्यकता है ? पत्योपम तथा सागरोपम काल का भी क्षय होता है कि नहीं ? इत्यादि सुदर्शन ने अनेक प्रश्न किये जिनके भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिए।

अन्त में भगवान् ने सुदर्शन के पूर्वभवों का निरूपण करते हुए कहा—सुदर्शन ! प्रपूर्व भव में तेरा जीव महाबल नामक राजकुमार था। महाबल ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर श्रमण धर्म की दीक्षा ली और अरसे तक श्रामण्य पालने के उपरान्त आयुष्य पूर्ण कर ब्रह्मदेवलोक में दस सागरोपम की आयुष्यस्थितिवाला देव हुआ। वही महाबल का जीव ब्रह्मदेवलोक की आयुष्य स्थिति पूरी कर मनुष्यलोक में आकर तू सुद्रश्चिन श्रेष्ठी हुआ है। प्रपूर्व भव में तेरे जीव ने जो श्रमण धर्म का आराधन किया था उसी के संस्कारवश इस जन्म में भी तू स्थिवरों के मुख से धर्म सुनता और उसपर श्रद्धा करता है।

भगवान् के मुख से अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनते ही सुदर्शन को जातिस्मरणज्ञान हुआ। इससे वह स्वयं अपने पूर्व भव का वृत्तान्त जानने छगा।

जन सुदर्शन ने अपना पूर्वभव देखा तव टसके नेत्र हर्पाश्रुओं से

भर गये, हृद्यगत वैराग्य हि्गुणित हो गया। वह भगवान् को वन्दन कर बोला—सत्य है भगवन् ! आपका कथन यथार्थ है ।

श्रेष्टी सुदर्शन ने उसी समवसरण में भगवान महावीर के हाथ से निर्यन्थ श्रमण धर्म की प्रज्ञज्या अंगीकार कर छी।

अनगार सुदर्शन ने क्रमशः चौदह पूर्वश्रुत का अध्ययन किया और वारह वर्ष तक श्रामण्य पाल कर निर्वाण पद पाया ।

भगवान् की आज्ञा छे गणधर गौतम मिक्षाचर्या करने वाणिय• भाम गये और पर्याप्त आहार छेकर दूतिपछास को छौट रहे थे कि वीच

प्रमणोपासक आनन्द का अविधिज्ञान में कोलाग संनिवेश के पास उन्होंने जन-प्रवाद सुना—देवानुप्रियो ! आजकल कोलाग संनिवेश में श्रमणोपासक आनन्द, जो मगवान्

महावीर के गृहस्य शिष्य हैं, मारणान्तिक अनशन स्वीकार कर दर्भ की पथारी पर सो रहे हैं।

जनप्रवाद सुन कर गौतम ने सोचा—श्रमणोपासक आनन्द अनकान किए हुए आखिरी स्थिति में हैं। मैं उन से मिळता जाऊँ। वे को छाग संनिवेश में आनन्द की पौषधशाळा में गये। गौतम को देखते ही आनन्द ने उन्हें नमस्कार किया और वोळे—भगवन्! मैं अनशन के कारण अतिशय कमजोर हूँ। आप जरा इधर पधारिये ताकि आपके चरणों में नतमस्तक होकर वन्दन कर छूँ। गौतम निकट गये और आनन्द ने विधिपूर्वक वन्दन किया।

प्रासंगिक वार्तालाप के अनन्तर आनन्द ने पूछा—भगवन् ! घर में रह कर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ श्रावक को अवधि-ज्ञान उत्पन्न हो सकता है ?

गौतम—हॉ आनन्द ! गृहस्य धर्म का आराधन करते हुए श्रमणो-पासक को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है।

आनन्द—मगवन् ! गृहस्य धर्मं का आराधन करते हुए मुझे भी अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे में पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-छवण समुद्र

१ म० श० ११, स० ११, प० ५३२-५४९।

में पाँच सौ योजन, उत्तर में क्षुद्रहिमबद्धर्षधर, ऊपर सौधर्मकल्प भौर नीचे छोछचुअ नामक नरकावास तक रूपी पदार्थों को जानता तथा देखता हूँ।

गौतम—आनन्द! श्रमणोपासक को अवधिज्ञान होता अवश्य है पर वह इतना दूरप्राही नहीं होता जितना कि तुम बतला रहे हो। आर्थ! इस भ्रान्त कथन का तुम्हें आलोचनापूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिये।

भानन्व—भगवन् ! क्या जैन प्रवचन में सत्य प्ररूपण करने में भी प्रायक्षित्त का विधान है ?

गौतम-नहीं भानन्द ! ऐसा नहीं है ।

ोक्र

Ħ

ı Ai

सीर केंद्र

₹ 1

部

MI Hit

啊

देतो

तहार नेपार

और

1 TT

nì.

भी

嘅

आनन्द—तव तो भगवन् ! आप ही प्रायश्चित्त कीजिये क्योंकि आपने ही मेरे कथन का प्रतिवाद करते हुए असत्य प्ररूपणा की है।

आनन्द की इस बात से गौतम के हृद्य में गहरो शंका उत्पन्त हो गई। वे दूतिपछास गये और भगवान महावीर के पास जाकर भिक्षाचर्या की आछोचना के उपरान्त आनन्द के विषय में पूछा— भगवन ! इस विषय में आनन्द को आछोचना—प्रायिश्चत करना चाहिये या मुझे ?

भगवान्—गौतम ! इस विषय में तुम्हीं को प्रायिश्वत करना चाहिये और आनन्द से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिये।

भगवान् महावीर की आज्ञा पाते ही गौतम आनन्द के पास गये और अपनी भूल का मिथ्यादुष्कृत कर के आनन्द से क्षमा प्रार्थना की।

इस साल का वर्षा चातुर्मास्य भगवान् ने वैशाली में व्यतीत किया। चातुर्मास्य समाप्त होने पर भगवान् ने वैशाली से कोशलभूमि

३६-छत्तीसवाँ वर्ष (वि॰पू॰ ४७७-४७६) की तरफ प्रयाण किया और प्रत्येक माम और नगर में निर्प्रन्य प्रवचन का उपदेश करते हुए साकेत नगर पहुँचे !

साकेत कोशलभूमि के प्रसिद्ध नगरों मे से एक था। वहाँ का

१ उपासकदशा, अध्ययन १, प० १-१९।

रहनेबाला जिनदेव श्रावक दिशायात्रा करता हुआ कोटिवर्ष नामक नगर

कोटिवर्ष नगर के कोटिवर्ष का राजा किरात था। व्यवहारार्थ आये हुए सार्थवाह जिनदेवने किरातराजको ऐसे

यस्न, मणि और रत्न भेंट किए जो अन्य किसी के कोष में नहीं थे।

अदृष्टपूर्व वस्तुओं को पाकर किरातराज बोला—अहा ! क्या सुन्दर रत्न हैं ! भला ऐसे रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं !

जिनदेव-चे और इनसे भी बढ़िया रत्न हमारे देश में उत्पन्न होते हैं।

करातराज—इच्छा तो यह होती है कि मैं स्वयं तुम्हारे देशमें चल कर रह्मों को देखूँ, परन्तु मैं तुम्हारे राजा से डरता हूं।

जिनदेव—हमारे राजा से आप को डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी आप चाहें तो मैं उनकी आज्ञा मँगवा हूँ। यह कह कर जिन-देयने इस बारे में अपने राजा को पत्र द्वारा पूछा जिसके उत्तर में साकेतराजने छिखा कि किरातराज के आने में कोई आपित नहीं है।

साकेतराज की आज्ञा पाकर किरातराज जिनदेव के साथ साकेत गया और उसी का अतिथि होकर रहा।

इस अवसर पर भगवान् महावीर साकेत के उद्यान में पघारे। पवन-वेग से नगर में भगवान् के आगमन के समाचार पहुँचे। साकेत-राज शत्रुख्य सपरिवार महोत्सवपूर्वक भगवान् के पास गया। नाग-रिकगण भी अपने अपने कुटुम्य-परिवार के साथ भगवान् के समय-सरण में जाने के लिए उद्यत हुए। यह चहल-पहल देखकर किरातराज बोला—सार्थवाह! ये सब कहाँ जा रहे हैं?

जिनदेव—राजन् ! आज यहाँ पर वह रहों का व्यापारी आया है जो संसार के सबसे विद्या रहों का मालिक है।

किरातराज—मित्र ! तव तो वहुत ही अच्छा हुआ। हम भी चलें और विद्या से विद्या रहों को देख लें। यह कह कर किरातराज जिनदेव के साथ भगवान् महावीर को धर्मसभा में पहुँचा। भगवान् के छत्राति-छत्र और सिंहासनादि दिव्य प्रातिहार्यों को देखकर किरातराज चिकत हो गया। उसने रह्नोंके भेद और उनके मूल्यके संबन्ध में कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर में भगवान महावीरने कहा—देवानुष्रिय ! रह्न दो प्रकार के होते हैं—एक भाव-रह्न और दूसरे द्रव्य-रह्न। भाव-रह्नों के मुख्य तीन भेद हैं—दर्शन रह्न, ज्ञान रह्न और चारित्र रहा।

भावरत्रत्रयों का विस्तृत वर्णन करके भगवान् ने फरमाया कि ये ऐसे प्रभावशाली रत्न हैं जो धारक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उपरान्त उसके इह-लोक-परलोक सम्बन्धी सभी कर्षों को दूर करते हैं। द्रव्यरत्न कैसे भी मूल्यवान् हों, पर उनका प्रभाव परिमित होता है। वे केवल वर्तमान भव में ही सुख देनेवाले होते हैं। माव-रत्न भवान्तर में भी धारक को सद्गति और सुख देनेवाले हैं।

भगवान् का रत्न विषयक ज्याख्यान सुन कर किरातराज बहुत संसुष्ट हुआ। वह हाथ जोड़कर वोला-भगवन् ! मुझे माव रत्न दीजिये। भगवान्ने रजोहरण, गुच्छक आदि दे दिये जिनको किरातराज ने सहर्ष स्वीकार किया और निर्मन्थधर्म की प्रव्रज्या लेकर भगवान् के शिष्यगण में प्रविष्ट हो गया।

भगवान ने साकेत से आगे पाञ्चाल की ओर विहार कर दिया और कुछ समय काम्पिल्य में ठहरे। काम्पिल्य से सूरसेन की ओर पधारे और मथुरा, शौर्यपुर, नन्दीपुर आदि नगरों में विचर कर वापस विदेहभूमि को लौटे उन्होंने इस वर्ष वर्षावास मिथिला में किया।

चातुर्मास्य समाप्त होने पर भगवान ने मगध की ओर विहार किया। प्रत्येक ग्राम और नगर में निर्प्रन्थ प्रव-३०—सेंतीसवाँ वर्ष चन का उपदेश करते हुए आप राजगृह पधारे

और गुणशील चैत्य में समवसरण हुआ।
गुणशील चैत्य में अनेक अन्यतीर्थिक वसते थे। भगवान् की धर्मसभा विसर्जित होने पर अनेक अन्यतीर्थिक

अन्यतीर्थिकोंके आहोपात्मक प्रश्न

भगवान के आसपास वैठे हुए स्थिवरों के

पास आकर बोळे—आर्यो ! तुम त्रिविघ त्रिविध

से असंयत और वाल हो।

१ आवश्यकसूत्र हारिभदीयवृत्ति, प० ७१५-७१६।

अन्यतीर्थिकों का आक्षेप सुन कर स्थिवरों ने कहा—आर्यो ! किस कारण से हम असंयत, अविरत और बाल हो सकते हैं ?

अन्यतीर्थिक—आर्यो ! तुम अदत्त ग्रहण करते हो, अदत्त खाते हो, अदत्त चखते हो । इस कारण से तुम असंयत, अविरत और वाल हो ।

स्थविर—आर्यो ! हम किस प्रकार अदत्त लेते, खाते अथवा चखते हैं ?

अन्यतीर्थिक—आर्यो ! तुम्हारे मत में दीयमान अदत्त है, प्रतिगृह्य-माण अप्रतिगृहीत है और निस्ट स्थान अनिसृष्ट है क्योंकि तुम्हारे मत में दीयमान पदार्थ को दाता के हाथ से छूटने के वाद तुम्हारे पात्र में पड़ने से पहले यदि कोई बोच में से ले ले तो वह पदार्थ गृहस्थ का गया हुआ माना जाता है, तुम्हारा नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि तुम्हारे पात्र में जो पदार्थ पड़ता है वह अदत्त है क्योंकि जो पदार्थ दानकाल में तुम्हारा नहीं हुआ वह वाद में भी तुम्हारा नहीं हो सकता और इस प्रकार अदत्त को लेते, खाते और चखते हुए तुम असंयत, अविरत और वाल ही सिद्ध होते हो।

स्यविर—आयों! हम अदत्त नहीं छेते, खाते और चखते किन्तु हम दत्त छेते, खाते और चखते हैं और इस प्रकार दिया हुआ प्रहण करते और खाते हुए हम त्रिविध त्रिविध से संयत, विरत और पण्डित सिद्ध होते हैं।

अन्यतीर्थिक—आर्यो ! किस प्रकार तुम दत्तग्राही सिद्ध होते हो, सो हमें समझाओ ।

स्यविर—आर्थो ! हमारे मत में दीयमान दत्त, प्रतिगृह्यमाण प्रतिगृहीत और निस्रुच्यमान निस्रुष्ट माना जाता है । गृहपित के हाथ से
छूटने के अनन्तर यदि कोई उसे बीच में से उड़ा ले तो वह हमारा
जाता है, गृहपित का नहीं । इस कारण हम किसी भी हेतु-युक्ति से
अदत्तमाही सिद्ध नहीं होते । परन्तु हे आर्थो ! तुम खुद ही त्रिविष
त्रिविष से असंयत, अविरत और वाल सिद्ध होते हो ।

अन्यतीर्थिक—क्यों ? हम असंयत, अविरत और वाल किसलिए कहलायेंगे ? स्थविर—इसिंहए कि तुम अदत्त छेते हो । अन्यतीर्थिक—हम किस हेतु से अदत्तप्राही सिद्ध होंगे ?

स्थविर—आर्यो ! तुम्हारे मत से दीयमान अदत्त, प्रतिगृह्यमाण अप्रतिगृहीत और निस्हन्यमान अनिसृष्ट है । इस कारण तुम अदत्त छेने-वाळे हो । त्रिविध असंयत, अविरत और बाल हो ।

अन्यतीर्थिक—आर्यो ! तुम त्रिविध असंयत, अविरत और बाल हो । स्थविर—क्यों ? किस कारण से हम असंयत, अविरत और बाल कहे जायेंगे ?

अन्यतीर्थिक — आर्यो ! तुम चलते हुए पृथिवीकाय पर आक्रमण करते हो, उसपर प्रहार करते हो, उसको घिसते हो, दूसरे से मिलाते हो, उसे इकट्टा करते और छूते हो, उसको सताते हो और उसके जीवों का नाश करते हो। इस प्रकार पृथिवी के जीवों पर आक्रमणादि कियाएँ करते हुए तुम असंयत, अविरत और बाल साबित होते हो।

स्थिवर—आर्यो ! चलते हुए हम पृथिवी पर आक्रमण आदि नहीं करते । शरीर की चिन्ता के लिए, बीमार की सेवा के निमित्त अथवा विहारचर्यो के वश जब हमें पृथिवी पर चलना पड़ता है तब भी विवेक-पूर्वक धीरे-धीरे पादकम से चलते हैं । इसल्यि न हम पृथिवी का आक्रमण करते हैं और न उसके जीवों का विनाश ही । परन्तु आर्यों ! तुम खुद ही इस प्रकार पृथिवी के जीवों पर आक्रमण और उपद्रव करते हुए असंयत, अविरत और एकान्त वाल बन रहे हो ।

अन्यतीर्थिक—आर्यो ! तुम्हारा मत तो यह है कि गम्यमान भगत, न्यतिक्रम्यमाण अन्यतिक्रान्त और राजगृह को संप्राप्त होने का इच्छुक असंप्राप्त है।

स्थविर—आर्यो ! ऐसा मत हमारा नहीं है। हमारे मत में तो गम्यमान गत, व्यतिक्रम्यमाण व्यतिक्रान्त और संप्राप्यमाण संप्राप्त ही माना जाता है।

इस प्रकार स्थिवर भगवन्तोंने चर्चामें अन्यतीर्थिकों को परास्त करके वहाँ 'गति-प्रवाद' नामक अध्ययन की रचना की ।

१ म० श ८, उ० ७, प० ३७९-३८०।

उस समय भगवान् महावीर को वन्दन करके अनगार कालोदायी अनगार कालोदायी के ने पूछा—भगवन्! जीव दुष्ट फलदायक प्रश्न—(१) अञ्चम कर्म- अञ्चम कर्मी को स्वयं करते हैं, यह वात करण विषय में सत्य है ?

महावीर—हाँ कालोदायिन ! जीव अशुभ फलदायक कर्मों को करते हैं, यह बात सत्य है।

कालोदायी—भगवन् ! जीव ऐसे अशुभ विपाक-दायक पाप कर्म कैसे करते होंगे ?

महावीर—कालोदायिन्! जैसे कोई मनुष्य मनोहर रसवाले अनेक व्यक्षन युक्त विषमिश्रित पक्षान्त का भोजन करता है तब उसे वह पक्षान्त वहुत प्रिय लगता है। उसके तात्कालिक स्वाद में लुब्ध होकर वह प्रीतिपूर्वक खाता है, परन्तु परिणाम में वह अनिष्टकर होता है। मक्षक के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि पर वह युरा प्रभाव डालता है। इसी प्रकार हे कालोदायिन! जीव जब हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं, चोरी करते हैं, मैथुन करते हें, वस्तु-संप्रह करते हैं, कोध, मान, कपट, लोभ, राग, हेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रित, अरित, परपिवाद, मायाम्रुपावाद, मिथ्यात्व और शल्य आदि का सेवन करते हैं तब ये कार्य जीवों को अच्छे लगते हैं, परन्तु इनसे जो दुर्विपाक पापक्ष वन्धते हैं उनका फल बड़ा अनिष्ट होता है, जो वॉधनेवालों को भोगना पड़ता है।

कालोदायी—भगवन् ! जीव कल्याण-फल्रदायक शुभ कर्मों को करते हैं ?

महावीर—हॉ कालोदायिन्! जीव शुभ-फल्रदायक कर्मी को भी करते हैं।

काछोदायो-जीव शुभ कर्मों को कैसे करते हैं ?।

महावीर—कालोदायिन् ! जैसे, कोई मनुष्य औपध-मिश्रित पकान्न का भोजन करता है। उस समय यद्यपि वह भोजन उसे अच्छा नहीं लगता तथापि परिणाम में वह वल, रूप आदि की वृद्धि करके हितकारक होता है। इसी प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी आदि प्रवृत्तियाँ और क्रोधादि दुर्गुणों का त्याग जीवों को पहले बहुत दुष्कर माछ्म होता है, परन्तु यह पापकर्मों का त्याग अन्त में सुखदायक और कल्याणकारक होता है। इस प्रकार हे कालोदायिन ! जीवों को पाप कर्म करना अच्छा लगता है और शुभ कर्म करना दुष्कर, तथापि परि-णाम में एक दु:खकारक होता है और दूसरा सुखकारक '।

कालोदायी-भगवन ! दो समान पुरुष हैं। दोनों के पास समान

(२) अप्रिकाय के आरम्भ को विषय में आरम्भक हैं परन्तु उनमें से एक अग्नि को जलाता है और दूसरा उसे बुझाता है। इन दो

में अधिक आरम्भक और कर्म-वन्धक कौन ?

महावीर—कालोदायिन ! इन दो पुरुषों में अग्नि को जलानेवाला अधिक आरम्भक है और वही अधिक कर्म-बन्धक हैं, क्योंकि जो पुरुष अग्नि को जलाता है वह पृथिवीकाय का, अप्काय का, वायुकाय का, वनस्पतिकाय का और त्रसकाय का अधिक आरम्भ करता है और अग्निकाय का कम । इसके निपरीत जो पुरुष अग्नि को बुझाता है वह अग्निकाय का अधिक आरम्भ करता है, परन्तु पृथिवीकाय, अप्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन सब का अल्प आरम्भ करता है। इसलिए जो अग्नि को प्रज्वलित करता है वह अधिक आरम्भ करता है और उसको शान्त करनेवाला अल्प ।

काछोदायी—भगवन् ! अचित्त पुद्गछ प्रकाश अथवा उद्योत (३) अचित्त पुद्रलों के करते हैं ? यदि करते हैं तो अचित्त पुद्गछ प्रकाश के विषय में किस प्रकार प्रकाशित होते होंगे ?

महावीर—कालोदायिन् ! अचित्त पुद्गल प्रकाश करते हैं। कोई तेजोलेश्याधारी अनगार जब तेजोलेश्या छोड़ता है उस समय उसकी तेजोलेश्या के फुछ पुद्गल दूर जाकर गिरते हैं, कुछ नजदीक। दूर-निकट गिरे हुए वे पुद्गल प्रकाश को फैलाते हैं। हे कालोदायिन् ! इस प्रकार अचित्त पुद्गल प्रकाशत होते हैं।

१ भ० श० ७, उ० १०, प० ३२५-३२६।

२ भ० श० ७, उ० १०, प० ३२६-३२७।

काछोदायोने भगवान् का यह विवेचन स्वीकार किया।

छह, अहमादि तप करके कालोदायी ने अन्त में अनशनपूर्वक देह छोड़कर निर्वाण को प्राप्त किया ।

इस वर्ष गुणशील चैत्य में गणधर प्रभास ने एक मास का अन-शन करके निर्वाण प्राप्त किया और अनेक अनगार विपुलाचल पर-अनशनपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए। अनेक नयी दीक्षार्ये भी हुई।

यह वर्षावास भगवान् ने राजगृह में किया।

इस वर्ष भगवान् ने मगधभूमि में ही विहार कर निर्प्रन्थ प्रवचन ३८-अइतीयवां वर्ष का प्रचार किया। चातुर्मास्य निकट आने पर (वि॰ पू॰ ४७५-४७४) भगवान् राजगृह पधारे और गुणशील में समव-

## सरण हुआ।

गौतम ने पूछा—"भगवन्! अन्यतीर्थिक कहते हैं—चलमान अन्यतीर्थिकों की मान्य- चिलत नहीं होता, इसी तरह उदीर्थमाण उदी- ताओं के संवन्य में गौतम रित, वेद्यमान वेदित, हीयमान हीन, छिद्यमान के प्रश्न— (१) क्रियाकाल और छिन्न, भिद्यमान भिन्न, दृह्यमान दृग्ध, म्रिय- निष्ठाकाल के विषय में माण मृत और निर्जीर्थमाण निर्जीर्ण नहीं होता।

"अन्यतीर्थिक कहते हैं—दो परमाणु पुद्गल एकत्र नहीं मिलते, क्योंकि दो परमाणु पुद्गलों में स्निग्धता नहीं होती। तीन परमाणु

(२) परमाणुओं के संयोग-वियोग के संवन्ध में परमाणुओं का विश्लेषण करने पर दो अथवा

तीन टुकड़े होंगे। दो टुकड़े होने पर डेढ़ डेढ़ परमाणु का एक एक टुकड़ा होगा और तीन टुकड़े होने पर एक एक परमाणु का एक एक टुकड़ा होगा। इसी प्रकार चार तथा पाँच आदि परमाणु-पुद्गळ एक प्रसिछते हैं धीर इस प्रकार मिले हुए परमाणु समुदाय ही दु:ख का रूप धारण करते हैं। वह दु:ख भी शाखत है और उसमें सदा हानि वृद्धि होती रहती है।

१ भ० श० ७, उ० १०, प० ३२७।

"अन्यतीर्थिक कहते हैं—बोळी जानेवाळी अथवा बोळी गई भाषा
'भाषा' कहळाती है, पर बोळी जाती भाषा
(३) भाषा के भाषात्व के
संबन्ध में
की नहीं किन्तु 'अभाषक' की कहळाती है।
"अन्यतीर्थिक कहते हैं—पहळे किया दु:ख रूप होती है और पीछे
भी वह दु:ख रूप होती है, पर किया-काळ में
(४) किया की दु:खात्मता
के विषय में

त्मक होती है, यह कहना चाहिए।

"अन्यतीर्थिक कहते हैं—दुःख को कोई बनाता नहीं है और न कोई उसे छूता है। प्राणिमात्र बिना किए ही दुःखों का अकृतिमता के विषय में अन्यतीर्थिकों के ये मन्तन्य क्या सत्य हैं ?"

से नहीं किन्तु 'अकरण' से ही किया दु:खा-

महावीर—"गौतम! अन्यतीर्थिकों का यह कथन कि 'चलमान चिलत नहीं होता' ठीक नहीं है। इस विषय में मैं कहता हूं कि "चले-माणे चिलए" अर्थात् चलने लगा वह चला क्योंकि प्रत्येक समय की क्रिया अपने कार्य की उत्पत्ति के साथ समाप्त होती है। इससे सिद्ध हुआ कि क्रियाकाल और निष्ठाकाल एक है, अतः 'चलेमाणे' शब्द से सूचित 'वर्तमान' और 'चलिए' से ध्वनित 'भूत' काल वास्तव में भिन्न नहीं हैं। अतएव 'चलत्' और 'चलित' भी एक ही कार्य के 'साध्य-मान' और 'सिद्ध' ऐसे दो भिन्न रूप हैं। यही वात 'उद्यिमाण उद्यित, वेद्यमान वेदित, हीयमान हीन, छिद्यमान छिन्न, भिद्यमान भिन्न, दृह्यमान दृग्ध, स्रियमाण मृत और निर्जीर्यमाण निर्जीण के संवन्ध में भी समझनी चाहिए।

"गौतम ! परमाणुओं के मिछने-विखरने के संवन्ध में भी अन्य-तीर्थिकों की मान्यता ठीक नहीं है। इस विषय में मेरा मत यह है कि दो परमाणु भी एकत्र जुट सकते हैं, क्योंकि दो परमाणुओं में भी उन्हें जोड़नेवाछी सिग्धता विद्यमान होती है। मिछे हुए दो परमाणुओं को तोड़ने पर फिर वे एक एक कर के जुदा हो जाते हैं। इसी तरह तीन परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं और तोड़ने पर फिर वे एक एक कर के जुदा हो जाते हैं।

"तीन परमाणु भी आपस में मिछ सकते हैं और तोड़ने पर जुदा हो जाते हैं। तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर यदि एसके दो विभाग किए जायँ तो एक भाग में एक परमाणु रहेगा और एक में दो। इन्हीं तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर तीन भाग किए जायँ तो एक एक परमाणु का एक एक भाग होगा।

"इसी प्रकार चार, पाँच आदि परमाणु एकत्र मिल कर स्कन्ध वनते हैं, परन्तु वे स्कन्ध अशाश्वत होते हैं और नित्य ही उनमें हानि-गृद्धि होती रहती है।

"भाषा के विषय में भी अन्यतीर्थिकों के विचार प्रामाणिक नहीं हैं। इस विषय में मेरा सिद्धान्त यह है कि बोली जानेवाली अथवा बोली गई भाषा 'भाषा' नहीं, पर बोली जाती भाषा ही 'भाषा' है। और वह भाषा 'अभाषक' की नहीं, पर 'भाषक' की होती है।

"किया की दुःखरूपता के संबन्ध में भी अन्यतीर्थिकों की मान्यता यथार्थ नहीं। पहले या पीछे किया दुःखरूप नहीं होती, किन्तु कियाकाल में ही वह दुःखात्मक होती है और वह भी अकरणरूप से नहीं, करण-रूप से दुःखात्मक होती है।

"गौतम! जो छोग दुःख को 'अकृत्य' और 'अरपृश्य' कहते हैं वे भी मिथ्यावादी हैं। दुःख 'कृत्य' और 'रपृश्य' है, क्योंकि संसारी जीव इसको बनाते, छूते और भोगते हैं, यह कहना चाहिए।"

गौतम ने कहा—भगवन् ! अन्यतीर्थिक कहते हैं—एक जीव एक समय में ईर्यापथिकी और सांपरायिकी इन दो क्रियाओं को करता है।

जिस समय में ईर्यापथिकी करता है उसी समय में वह एक समय में दो कियाओं के विषय में में सांपरायिकी करता है उसी समय में वह ईर्यापथिकी भी करता है। अर्थात् ईर्यापथिकी करता हुआ सांपरायिकी और सांपरायिकी करता हुआ ईर्यापथिकी करता हुआ सांपरायिकी

१ म॰ श॰ १, इ॰ १०, प० १०२–१०३।

तीर्थिक एक समय में दो क्रियाओं के करने की वात कहते हैं, सो क्या

महावोर—नहीं गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन ठीक नहीं है। इस विषय में मेरा मत यह है कि एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—ईयोपथिकी अथवा सांपरायिकी। जिस समय वह ईयोपथिकी क्रिया करता है, उस समय सांपरायिकी नहीं करता और सांपरायिकी करने के समय ईयोपथिकी नहीं करता ।

गौतम ने पूछा—भगवन्! अन्यतीर्थिक कहते हैं—निर्मन्थ कालधर्म प्राप्त होकर देवलोक में देव होता है तब वह अपनी दिव्य आत्मा से वहाँ के अन्य देव-देवियों के साथ अथवा अपनी विर्मन्यों के देवभव के मोग सुखों के विषय में

水

वं -

M

1

Ħ

M

বা

Ħ

BA!

П

1

矿

वह अपनी ही आत्मा में से अन्य वैक्रिय रूप वना बनाकर उनके साथ विषय सुख भोगता है। क्या भगवन्! अन्य-तीर्थिकोंका यह कथन सत्य है ? महावीर—गौतम! अन्यतीर्थिक इस विषय में जो कहते हैं वह

सत्य नहीं है। सच तो यह है कि निर्भन्य कालधर्म प्राप्त होने के बाद किसी भी ऐसे देवलोक में देव होता है जो महाऋद्धि और प्रमावसंपन्न हो और जहाँ के देवों की आयुष्य-स्थित बहुत लम्बी हो। वहाँ देवरूप से उत्पन्न निर्भन्य का जीव महातेजस्वी और ऋद्धिमान देव होता है। वह वहाँ पर दूसरे देवों, उनकी देवियों और अपनी देवियों को अनुकूल करके उनसे विषयवासना पूर्ण करता है और एक जीव एक समय में एक ही वेद का अनुभव करता है—स्त्री-वेद का अयुवा पुरुप-वेद का। स्त्री-वेद के अनुभवकाल में पुरुप-वेद का अनुभव नहीं करता और

पुरुप-वेद के अनुभवकाल में स्ती-वेद का।
पुरुष-वेद के उदयकाल में पुरुप स्त्री को और स्त्री-वेद के उदयकाल
में स्त्री पुरुप की प्रार्थना करती है। इस प्रकार अपने अपने वेदोद्यकाल
में स्त्री पुरुप एक दूसरे की अभिलापा करते हैं।

९ म॰ श॰ ९, उ० ९०, प॰ ९०६। २ स॰ श॰ २, उ० ५, प॰ ९२१-१३२।

गणधर अचलभाता और मेतार्य ने गुणशील चैत्य में मासिक अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया।

इस साल का वर्षावास अगवान् ने नालन्दा में किया। चातुर्यास्य के अनन्तर नालन्दा से विचरते हुए भगवान् विदेह

३९<del>-उनचालीसवाँ वर्ष</del> (वि॰ पृ० ४७४-४७३) जनपद में पधारे। देश के अन्यान्य प्राम नगरों में प्रवचन का उपदेश करते हुए आप मिथिला पधारे। यहाँ पर राजा जितशत्रु ने आपका

बड़ा आदर किया।

समवसरण मिथिला के बाहर माणिभद्र चैत्य में हुआ। राजा जित-शत्रु और रानी धारणी प्रमुख राजपरिवार तथा भाविक नगरजनों से चैत्य का मैदान विशाल धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हो गया। आपने निर्प्रत्य प्रवचन का उपदेश किया। सभाजन संतुष्ट होकर अपने अपने स्थानों पर चले गए।

सभा-विसर्जन के बाद अनगार इन्द्रभूति ने वन्दन पुरस्सर ज्योतिप-शास्त्र से संबंधित अनेक प्रश्न किये जिनमें बीस प्रश्न मुख्य थे।

गौतम ने पूछा-

१--सूर्यं प्रतिवर्षे कितने मण्डलों का भ्रमण करता है ?

२—सूर्य तिर्यन्त्रमण कैसे करता है ?

३--सूर्य तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ?

४--- प्रकाशक का अवस्थान कैसा है ?

५-सूर्य का प्रकाश कहाँ रुकता है ?

६—ओजस् ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काल की है ?

७-कौन से पुद्गल सूर्य के प्रकाश का स्पर्श करते हैं ?

८-सूर्योदय की स्थित कैसी है ?

९—पौरुषी छाया का क्या परिमाण है ?

१०-योग किसे कहते हैं ?

११—संवत्सरों का प्रारंभ कहाँ से होता है ?

१२—संवत्सर कितने कहे हैं ?

१३—चन्द्रमा की वृद्धि-हानि क्यों दोखती है ?

१४-किस समय चाँद की चाँदनी बढ़ती है ?

१५—चन्द्र, सूर्य, यह, नक्षत्र और तारा इनमें शीघगित कौन है ?

१६—चाँद की चाँदनी का लक्षण क्या है ?

१७—चन्द्रादि यहीं का च्यवन और उपपात कैसे होता है ?

१८-भूतल से चन्द्र आदि ग्रह कितने ऊँचे हैं ?

१९-चन्द्र, सूर्योदि कितने हैं १

२०-चन्द्र, सूर्यादि क्या हैं ?

गौतम के एक प्रश्नों के उत्तर भगवान महावीर ने इतने विस्तृत रूप से दिये हैं कि उनसे सूर्यप्रक्षप्ति, चन्द्रप्रक्षप्ति जैसे प्राचीन पद्धति के ज्योतिप-विज्ञान के मौछिक ग्रन्थ वन गये हैं। उक्त प्रश्नों के उत्तरों से हम इस ग्रन्थ को जटिल बनाना उचित नहीं समझते।

भगवान् ने इस साल का वर्षावास मिथिला में ही विताया।

चातुर्मास्य के बाद भगवान् विदेह देश में ही विचरे। अनेक

४०-चालीसवाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७३-४७२) श्रद्धालुओं को निर्यन्थ मार्ग में दीक्षित किया और अनेक गृहस्थों को श्रमणोपासक बनाया। वर्षाकाल निकट आने पर आप फिर मिथिला

पघारे और वर्षावास मिथिला में ही किया।

चातुर्मास्य को समाप्ति पर भगवान् ने मिथिछा से मगध की तरफ रिश—इकतालीसवाँ वर्ष विहार कर दिया और क्रमशः राजगृह पधार (वि॰ प्॰ ४७२–४७१) कर गुणशील चैत्य में वास किया।

उन दिनों राजगृहिनवासी महाशतक श्रमणोपासक गृहस्थ-धर्म की अन्तिम आराधना करके अनशन किए हुए था। अनशन के बाद शुभाध्यवसाय और कमों के क्षयोपशम से महाशतक को अवधिज्ञान प्रकट हो गया था जिससे वह आनन्द की ही तरह ऊपर, नीचे और तिर्थग् छोक में दूर दूर तक जानता तथा देखता था।

उस समय उसकी स्त्री रैवती मिदरा से सतवाछी होकर महाशतक

१ सर्वप्रक्षप्ति प० १-९ ।

के पास गई और विकृत चेष्टाओं तथा असभ्य वचनों से उसका ध्यान भंग करने छगी।

दो बार तो महाशतक ने उसकी बातें सुनी-अनसुनी कर दों। पर जब वह वार बार विरुद्ध बातों और अभद्र चेष्टाओं से उसे सताती ही गई तब वह अपने कोघ को दबा न सका! अवधिज्ञान से उसकी भविष्य की दशा को जान कर बोला—'अये मृत्युप्रार्थिनी रेवति! इतनी उन्मत्त क्यों हो रही है ? सात दिन के भीतर ही अलस रोग से पीड़ित हो असमाधिपूर्वक मर कर तू नरक गति को प्राप्त होनेवाली है, इस बात की भी जरा चिन्ता कर।

महाशतक के कटुवचनों से रेवती भयभीत होकर सोचने छगी-सचमुच आज महाशतक मेरे ऊपर रुष्ट हुए हैं। न जाने अब मुझे किस बुरी तरह मारेंगे। वह घीरे घीरे वहाँ से हट कर अपने स्थान पर चली गई।

महाशतक के कथनानुसार ही रेवती को अलस रोग हुआ और सात दिन के भीतर उसका देहान्त हो गया।

रेवती के प्रति किये गये कटुभाषण के संबन्ध में महाशतक को वेतावनो देने के लिये भगवान महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को वुला कर कहा—गौतम! यहाँ मेरा अन्तेवासी महाशतक श्रमणोपासक अपनी पौषधशाला में अन्तिम अनशन कर काल निर्णमन कर रहा है। अपनी स्त्री रेवती द्वारा मोहजनक वचनों से सताये जाने पर उसने कोधवश हो रेवती की कठोर वचनों से तर्जना की है। इसलिये गौतम! महाश्चातक को जाकर कह कि अन्तिम अनशन कर सममाव में रहे हुए श्रमणोपासक को ऐसा करना उचित नहीं। यथार्थ-सत्य होने पर अप्रिय कठोर वचन वोलना अनशनधारी श्रमणोपासक का कर्तव्य नहीं। देवानु प्रिय! रेवती को अप्रिय वचन कह कर तूने अच्छा नहीं किया। इसका उचित आलोचना—प्रायश्चित्त लेकर तुझे शुद्ध होना चाहिये।

महावीर की आज्ञा पाकर गौतम महाशतक के यहाँ गये और भगवान् का संदेश उसे दिया। महाशतक ने भी भगवान् की आज्ञा सिर ऑखों पर चढ़ाई और अपनी भूछ का प्रायश्चित्त किया। एक समय वैभारिगरि के नीचे उष्ण जलहर के विषय में इन्द्रभूति
गौतम ने पूछा—भगवन ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि राजगृह नगर
के वाहर वैभार पर्वत के नीचे एक वड़ा भारी जलउष्ण जलहर के हुद है जिसकी छंबाई और चौड़ाई अनेक योजन
परिमित हैं। उसके किनारे विविध जाति के वृक्षों
की घटाओं से सुशोभित हैं। उसमें से बड़े वड़े वादल तैयार होते और
वरसते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जो अधिक जलसमूह होता है वही
उष्ण जलस्रोतों के रूप में निरन्तर वहता रहता है। भगवन ! क्या अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य है ?

महावीर—गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य नहीं है। इस विषय में मेरा मत यह है कि राजगृह के वाहर वैभार पर्वत के पास अत्यन्त उष्ण स्थान के पास से निकलनेवाला 'महातपस्तीरप्रभव' नामक जलस्रोत है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई पाँच पाँच सौ धनुष्य परिमाण है। इसके किनारों पर अनेक जाति के वृक्ष लगे हुए हैं जिनसे इसकी शोभा दर्शनीय हो गई है। इस उष्ण जलस्रोत में उष्णयोनि के जीव उत्पन्न होते और मरते हैं, तथा उष्ण स्वभाव के जल-पुद्गल भी उष्णजल के रूप में इसमें आते और निकलते रहते हैं। यही कारण है कि स्रोत में से नित्य और सतत उष्णजल का प्रवाह बाहर बहता रहता है। महातपस्तीरप्रभव जलस्रोत की यही हकीकत है और यही इसका रहस्य है।

गौतम-भगवन् ! आपका कथन सत्य है। महातपस्तीरप्रभव जलस्रोत का रहस्य यही हो सकता है।

गौतम ने कहा—भगवन् । अन्यतीर्थिक कहते हैं—नियमानुसार गठे हुए और नियत अन्तर पर गाँठोंवाछे एक जाल के जैसी अनेक जीवों के अनेक भवसंचित आयुष्यों की रचना होती है। जिस प्रकार जाल में सब गाँठों नियत अन्तर पर रहती हैं और एक दूसरी के साथ संवन्धित रहती हैं, उसी तरह सब आयुष्य एक दूसरे से नियत अन्तर पर रहे हुए होते

हैं। इनमे से एक जीव एक समय में दो आयुष्यों को भोगता है-

इहभविक और पारभविक। जिस समय इहभविक आयुष्य भोगता है उसी समय पारभाविक भी भोगता है। भगवन् ! क्या अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता ठीक है ?

महावीर-गौतम ! इस विषय में अन्यतीर्थिक जो कहते हैं वह ठीक नहीं है। हमारा मत यह है कि अनेक जीवों के आयुष्य जाल-प्रनिथर्यों के आकार के नहीं होते परन्तु एक जीव के अनेक भवों के आयुष्य वैसे हो सकते हैं। तथा एक जीव एक समय में दो आयुष्यों को भोग नहीं सकता किन्तु एक ही को भोग सकता है-इहभविक आयुष्य को अथवा पारभविक आयुष्य को ।

गौतम बोले-भगवन ! अन्यतीर्थिक कहते हैं-जैसे युवा पुरुष अपने हाथ में युवति स्त्री का हाथ पकड़ता है अथवा जिस प्रकार चक्रनाभि से अरक भिड़े रहते हैं, वैसे ही यह

मनुष्यलोक की मानव वस्ती मनुष्यलोक चार सौ पाँच सौ योजन तक के संबंध में

मनुष्यों से भरा हुआ है । भगवन् ! क्या

अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य है ?

महावीर-नहीं गौतम! अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता ठीक नहीं है। इस विषय में मेरा कहना यह है कि मनुष्यलोक तो नहीं पर नरक छोक इस प्रकार चार सौ पाँच सौ योजन पर्यन्त नारकजीवों से ठसा-ठस भरा हुआ रहता है<sup>°</sup>।

गौतम ने पूछा-भगवन् ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं-इस राज-गृह नगर में जितने जीव हैं, उन सब के सुखों अथवा दुःखों को इकड़ा करके वेर की गुठली, वाल, कलाय, जूँ अथवा सुख अथवा दुख के लीख जितने परिमाण में भी वताने में कोई परिमाण के विषय में समर्थ नहीं है। क्या अन्यतीर्थिकों का यह

कथन यथार्थ है ?

महावीर-गौतम ! अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं है।

१ भ॰ श॰ २, उ॰ ५, पृ॰ १४१।

२ स० श॰ ५, उ० ३, प० २१४।

३ म० श॰ ५, त० ६, प० २३०।

इस विषय में मेरा सिद्धान्त यह है—राजगृह के तो क्या संसार भर के सव जीवों के सुख-दु:खों को इकट्ठा करके लिक्षापरिमाण भी दिखाने को कोई समर्थ नहीं है। गौतम। सम्पूर्ण लोक के सुख दु:खों को इकट्ठा करने पर भी उनका पिण्ड लिक्षा के वरावर भी क्यों नहीं होता, इसको में एक हृष्टान्त से समझाऊँगा। मान लो कि कोई एक महान सामर्थ्यवान देव है। वह सुगन्धी से भरा हुआ एक दिव्या लेकर लक्ष-योजन परिमाणवाले संपूर्ण जम्बूद्धीप के अपर पलकमात्र में इकीस बार चक्कर काटता हुआ दिव्ये में की तमाम सुगंधी सारे जम्बूद्धीप में बीखेर दे। तब वे सुगंधी-पुद्गल संपूर्ण जम्बूद्धीप का स्पर्श करेंगे या नहीं ?

गौतम—हॉ, मगवन् ! वे सूक्ष्म सुगंधी परमाणु संपूर्ण जंबूद्वीप में फैलकर उसका स्पर्श कर लेंगे ।

महावीर—गौतम ! अगर उन सूक्ष्म सुगन्धी प्रमाणुओं को कोई फिर इकट्ठा करना चाहे तो क्या वह एक लिक्षा परिमाण भी इकट्ठा करके दिखा सकता है ?

गौतम—नहीं भगवन् ! उन सूक्ष्म पुद्गलों को फिर इकट्ठा कर दिखाना अशक्य है।

महावीर—इसी प्रकार लोकगत सर्वजीवों के सम्पूर्ण सुख-दुःखों को इकट्टा करके लिक्षा-परिमाण भी दिखाने को कोई समर्थ नहीं हैं।

गौतम ने पूछा—भगवन् ! अन्यतीर्थिक कहते हैं कि प्राण, भूत और सत्त्वनामधारी सर्वजीव एकान्त दुःख को भोगते हैं। क्या यह कथन सत्य है ?

महावीर—नहीं, गौतम ! अन्यतीर्थिकों का एक कथन ठीक नहीं
एकान्त दु खनेदना
के संबंध में
को भोगते हैं और कभी कभो सुख को । कुछ जीव
नित्य एकान्त-सुख का अनुभव करते हैं और कभी कभी दु:ख को अनियमितवा
से भोगते हैं ।

९ भ० श० ६, उ० ९, प० २८४-२८५।

नारक जीव नित्य एकान्त-दुःख का अनुभव करते हैं और समय विशेष में वे सुख को भी पाते हैं। भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव एकान्त सुख का अनुभव करते हैं, पर समय विशेष में वे दुःख को भी भोगते हैं। पृथिवीकायिक आदि तिर्थञ्च गति के जीव और मनुष्य अनियमितता से सुख दुःख को भोगते हैं। कभी वे सुख विपाक को भोगते हैं। कभी वे सुख

इस वर्ष में अग्निभूति और वायुभूति नामक गणधरों ने राजगृह के गुणशोल चैत्य में मासिक अनशनपूर्वक निर्वाण प्राप्त किया।

इस वर्षे का वर्षावास भगवान् ने राजगृह में किया।

वर्षा चातुर्मास्य के बाद भी भगवान महीनों तक राजगृह में ठहरे।

४२-वयालीसवाँ वर्ष (वि॰ पू॰ ४७१-४७०) इस बीच उनके गणधर अन्यक्त, मण्डिक, मौर्य-पुत्र और अकम्पिक मासिक अनशनपूर्वक गुण-शील चैत्य में निर्वाण प्राप्त हुए।

इन्द्रभूति गौतम ने पूछा—भगवन् ! अवसर्पिणी काल के दुष्पम-दुष्पमदुष्पम काल का दुष्पमा समय के पूर्णक्षप से लग जाने पर भारत और उसके मनुष्य जम्बूद्वीप के भारतवर्ष की क्या अवस्था होगी ?

महावीर—गौतम ! उस समय का भारत हाहाकार, आर्तनाद और कोलाहलमय होगा। विषमकाल के प्रभाव से कठोर, भयंकर और असहा हवा के ववण्डर उठेंगे और आँधियाँ चलेंगी जिनसे सब दिशायें धूमिल, रजस्वला और अन्धकारमय हो जायेंगी। समय की क्ष्रता के वश ऋतुएँ विकृत हो जायेंगी, चन्द्र अधिक शीत फेकेंगे और सूर्य अत्यधिक गर्मी करेंगे।

उस समय जोरदार विजलियाँ चमकेंगी और प्रचण्ड पवन के साथ मूसलधार पानी वरसेगा जिसका जल अरस, विरस, खारा, खट्टा, विपैला और तेजाव सा तेज होगा। उससे निर्वाह न होकर विविध न्याधिवेदनाओं की उत्पत्ति होगी।

**उन मेघों के जल से भारत के ग्रामों और नगरों के मनुष्यों और** 

१ भ० श० ६, स० ९, ५० २८५-२८६।

जानवरों का, आकाश में उड़नेवाले पिक्षयों का, प्राम्य तथा आरण्यक त्रस-स्थावर प्राणियों का और सब प्रकार की वनस्पतियों का विनाश हो जायगा। एक वैताल्य पर्यंत को छोड़ कर सभी पहाड़-पहाड़ियाँ वज्रपातों से खण्ड-विखण्ड हो जायेंगी। गंगा और सिन्धु को छोड़ कर शेष नदी, नाले, सरोवर आदि ऊँचे-नीचे स्थल समतल हो जायेंगे।

गौतम-भगवन् ! तब भारतभूमि की क्या दशा होगी ?

महावोर—गौतम ! उस समय भारतवर्ष की भूमि अंगार-स्वरूप, मुर्मुर-स्वरूप, भस्म-स्वरूप, तपे हुए तवे और जलती हुई आगसी गर्म, मदस्थलीसी वालुकामयी और छिछली झीलसी काई (शैवाल), कीचड़ से दुर्गम होगी।

गौतम—भगवन् ! तत्काछीन भारतवर्ष का मनुष्य-समाज कैसा होगा ?

महावीर—गौतम ! तत्कालीन भारतवर्ष के मनुष्यों की दशा वड़ी दयनीय होगी । विरूप, विवर्ण, दुर्गन्ध, दुःस्पर्श और विरस शरीरोंवाले होने से वे अप्रिय और अदर्शनीय होंगे । वे दीनस्वर, हीनस्वर, अतिष्टस्वर, अनादेयवचन, अविश्वसनीय, निर्ळेज, कपटपटु, छेशप्रिय, हिंसक, वेरशील, अमर्याद, अकार्यरत और अविनीत होंगे । उनके नख बड़े, केश कपिल, वर्ण श्याम, सिर वेडील और शरीर नसों से लिपटा हुआ सा प्रतीत होने के कारण अदर्शनीय होगा ।

उनके अंगोपांग वर्लों से संकुचित, मस्तक खुळे घड़े से, ऑख और नाक टेढ़े तथा मुख बुड्ढों के से विरलदन्त बर्लों से भीषण होंगे।

उनके शरीर पामायस्त, तीक्ष्ण नखों से विक्षत, दाद से कठिन, फटी चमड़ीवाछे और दागों से चितकवरे होंगे। उनकी शारीरिक रचना निर्वेछ, आकार भौंडा और वैठने-उठने, खाने-पीने की क्रियाएँ निन्द्-नीय होंगी। उनके शरीर विविध ज्याधि पीड़ित, गति स्वलनायुक्त और चेष्टायें विकृत होंगी।

वे उत्साहहीन, सत्त्वहीन, तेजोहीन, शीतदेह, उप्णदेह, मिलनदेह, कोध-मान-माया से भरे, छोभी, दुःखप्रस्त, महुघा धर्मसंज्ञाहीन और सम्यक्त्व से भ्रष्ट होंगे।

उनके शरीर हाथ भर के और उम्र सोलह अथवा बीस वर्ष की होगी।

वे पुत्र-पौत्रादि बहुछ परिवार युक्त होंगे ।

उनकी संख्या परिमित होगी और वे गंगा-सिन्धु महानिद्यों के तटाश्रित वैताट्य पर्वत के बहत्तर बिलों में निवास करेंगे।

गौतम-भगवन् ! उन मनुष्यों का आहार क्या होगा ?

महावोर—गौतम ! उस समय गंगा-सिन्धु महानिद्यों का प्रवाह रथमार्ग जितना चौड़ा होगा । उनको गहराई चक्रनाभि से अधिक न होगी । उनका जल मत्स्य, कच्छपादि जलचर जीवों से व्याप्त होगा । जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होगा, वे मनुष्य अपने अपने विलों से निकल कर निद्यों में से मत्स्यादि जीवों को स्थल में ले जायेंगे और धूप में पके-भुने उन जलचरों का आहार करेंगे । दुष्यम-दुष्पमा के भारतीय मानवों की जीवनचर्या इक्कीस हजार वर्षों तक इसी तरह चलती रहेगी।

गौतम—भगवन् ! वे निश्शोल, निर्मुण, निर्मर्थाद, त्याग-त्रतहीन, वहुधा मांसाहारी और मत्स्याहारी मनुष्य मरकर कहाँ जायेंगे ? कहाँ उत्पन्न होंगे ?

महावीर-वे बहुघा नारक और तिर्यञ्च योनियों में उत्पन्न होंगे।

राजगृह से विहार करते हुए भगवान् अपापा पधारे। अपापा के उद्यान में समवसरण हुआ। गणधर के प्रश्नोत्तर में यहाँ पर भी भगवान् ने काल-चक्र का सविस्तर वर्णन किया।

उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल, उनमें होनेवाले मनुष्यों और उनकी उन्नत-अवनत स्थितियों का वर्णन करते हुए आपने वर्तमान अवसर्पिणी के दुष्यमा नामक पञ्चमारक का विशेष वर्णन किया।

आपने कहा—तीर्थंकरों के समय में यह भारतवर्ष धनधान्य से समृद्ध, नगर गाँवों से व्याप्त स्वर्ग सदृश होता है। तत्कालीन ग्राम नगर समान, नगर देवलोक समान, कोर्टुम्बिक राजा तुल्य और राजा

१ भ० श० ७, उ० ६, प० ३०५-३०९।

कुवेर तुल्य समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य चन्द्र समान, माता-पिता देवता समान, सास माता समान, इवसुर पिता समान होते हैं। तत्काळीन जनसमाज धर्माधर्मविधिज्ञ, विनीत, सत्य-शौचसंपन्न, देव-गुरुपूजक और खदारसंतोधी होता है। विज्ञानवेत्ताओं की कदर होती है। कुळ, शीळ तथा विद्या का मूल्य होता है। छोग ईति, उपद्रव, भय और शोक से मुक्त होते हैं। राजा जिन-भक्त होते हैं और जैन-धर्म-विरोधी बहुधा अपमानित होते हैं।

यह सब आज तक था। अब जब चौपन उत्तम पुरुष व्यतीत ही जायेंगे और केवलो, मनःपर्यवज्ञानी अविधिज्ञानी तथा श्रुतकेवली इन सब का विरह हो जायेगा तब भारतवर्ष की दशा इसके विपरोत होती जायेगी। प्रतिदिन मनुष्य समाज कोधादिकषाय-विष से विवेकहीन बनते जायेंगे। प्रवल जल-प्रवाह के आगे जैसे गढ़ छिन्न-भिन्न हो जाता है वैसे ही खच्छन्द लोक-प्रवाह के आगे हितकर मर्यादाएँ छिन्न-भिन्न हो जायेंगी। च्यां-ज्यों समय बीतता जायेगा जन-ममाज दया-दान-सत्य-होन और इतीर्थकों से मोहित होकर अधिकाधिक अधमशोल होता जायेगा।

उस समय याम इमशान तुल्य, नगर प्रेतछोक सहश, भद्रजन दास समान और राजा छोग यमदण्ड समान होंगे। छोभी राजा अपने सेवकों को पकड़ेंगे और सेवक नागरिकों को। इस प्रकार मत्त्यों की तरह दुर्वछ सबछों से सताये जायेंगे। जो अन्त में हैं वे मध्य मे और मध्य में हैं वे प्रत्यन्त होंगे। बिना पतवार के नाव की तरह देश डोछतें रहेंगे। चोर धन छटेंगे। राजा करों से राष्ट्रों को उत्पीड़ित करेंगे और न्यायाधिकारी रिश्वतखोरी में तत्पर रहेंगे। जनसमाज स्वजनविरोधी, स्वार्थप्रिय, परोपकार-निरपेक्ष और अविचारितभाषी होगा। बहुधा उनके पचन असार होंगे। मनुष्यों की धन-धान्य विषयक दृष्णा कभी शान्त नहीं होगी। वे संसार-निमम, दाक्षिण्यहोन, निर्छज और धर्मश्रवण में प्रमादी होंगे।

दुण्पमाकाल के शिष्य गुरुओं की सेवा नहीं करेंगे और गुरु शिष्यों को शास्त्र का शिक्षण नहीं देंगे। गुरुकुलवास की मयीदा उठ जायगी। छोगों की बुद्धि धर्म में शिथिल हो जायगी और पृथ्वी शुद्रजन्तुओं से भर जायगी। देव पृथ्वी पर दृष्टिगोचर नहीं होंगे। पुत्र माता-पिता की अवज्ञा करेंगे और कटुवचन सुनावेंगे। हास्यों, भाषणों, कटाक्षों और सिवलास निरीक्षणों से निर्ल्ज कुलवधुएँ वेश्याओं को भी शिक्षण देंगी। श्रावक-श्राविका और दान-शील-तप-भावात्मक धर्म की हानि होगी।

थोड़े से कारण से अमणों और अमणियों में झगड़े होंगे। धर्म में शठता और चापछ्सी का प्रवेश होगा। झुठे तोळ-माप प्रचित होंगे। बहुषा दुर्जन जीतेंगे और सज्जन दु:ख पायेंगे।

विद्या, मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्य, ऋद्धि, आछिति, ऊँचाई और धर्म इन सब उत्तम पदार्थों का हास होगा और दुष्पम-दुष्पमा नामक छठे आरे में तो इनकी अत्यन्त ही हीनता हो जायगी।

प्रतिदिन क्षीणता को प्राप्त होते हुए इस छोक में कृष्णपक्ष में चन्द्र की तरह जो मनुष्य अपना जीवन धार्मिक बनाकर धर्म में व्यतीत करेंगे उन्हींका जन्म सफल होगा।

इस हानिशील दुष्पमा समय के भम्त में दुःप्रसह आचार्य, फल्गुश्री साध्यो, नागिल श्रावक और सत्यश्री श्राविका इन चार मनुष्यों का चतुर्विधसंघ शेष रहेगा। विमलवाहन राजा और सुमुख अमात्य ये दुष्पमाकालीन भारतवर्ष के अन्तिम राजा और अमात्य होंगे।

हुष्वमा के अन्त में मनुष्य का शरीर दो हाथ भर और आयुष्य बीस वर्ष का होगा। दुष्पमा के अन्तिम दिन पूर्वीह में चारित्र-धर्म का, मध्याह में राजधर्म का और अपराह में अग्नि का विच्छेद होगा।

यह इकीस हजार वर्ष का दुष्पमाकाल पूरा होकर इतने ही वर्षों का दुष्पम-दुष्पमा नामक छठा आरा लगेगा। तव धर्मनीति, राजनीति भादि के अभाव में लोक अनाथ होंगे। माता-पुत्रादि का व्यवहार छप्त होगा और मनुष्यों में पशुवृत्तियाँ प्रचलित होंगी।

दुष्पमदुष्पमा के प्रारंभ में ही प्रचण्ड आँधियाँ चलेंगी और प्रल्य कारी मेघ वरसेंगे जिनसे भारतभूमि के मनुष्यों और पशुओं का अधिकांश नाश हो जायगा। अत्यल्पसंख्यक मनुष्य और पशु गंगा एवं

सिन्धु के तटों पर पहाड़ी गुफाओं में रहेंगे और मांस मत्स्यों के आहार से जीवन निर्वाह करेंगे।

अवसर्पिणी काल के दुष्पम-दुष्पमा विमाग के बाद उत्सर्पिणी का इसी नाम का प्रथम आरा लगेगा और इक्तीस हजार वर्ष तक भारत की वही दशा रहेगी जो छठे आरे में थी।

उत्सर्पिणी का प्रथम आरा समाप्त होकर दूसरा छनेगा तब फिर शुभ समय का आरम्भ होगा। पहले पुष्कर-संवर्तक मेघ बरसेगा जिससे भूमि का वाप दूर होगा। फिर क्षीर-मेघ बरसेगा जिससे घान्य की उत्पत्ति होगी। तीसरा घृत-मेघ बरसकर पदार्थों में चिकनाहट उत्पन्न करेगा। चौथा अमृत-मेघ बरसेगा तव नाना प्रकार के रस-त्रीर्थवाठी **ओपियाँ उत्पन्न होंगी और अन्त में रस-मेघ बरस कर पृथ्वी आदि** में रस की उत्पत्ति करेगा। ये पाँचों ही मेघ सात-सात दिन तक निरन्तर वरसेंगे जिससे दग्धप्राय बनी हुई इस भारतमूमि पर हरि-याली, वृक्ष, लता, ओषधि आदि प्रकट होंगे। भूमि की इस समृद्धि को देखकर मनुष्य गुफा-विलों से वाहर आकर मैदानों में बसेंगे और मांसाहार को छोड़कर वनस्पतिमोजी वनेंगे। प्रतिदिन उनमें रूप, रंग, बुद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि होगी और उत्सर्पिणी के दुष्पमा समय के अन्त तक वे पर्याप्त सभ्य वन जायेंगे। वे अपना सामाजिक संगठन करेंगे। प्राम नगर वसाकर रहेंगे। घोड़े, हाथी, वैछ आदि का संमह करना सीखेंगे। पढ़ना, लिखना, शिल्पकला आदि का प्रचार होगा। अप्नि के प्रकट होने पर भोजन पकाना आदि विज्ञान प्रचलित होंंगे। दुष्पमा के बाद दुष्पमसुषमा नामक तृतीय भारक आरम्भ होगा जबिक एक-एक करके फिर चौवीस तीर्थंकर होंगे और तीर्थंप्रवर्तन कर भारतवर्ष मे धर्म का प्रचार करेंगे।

जत्सिर्पणी के दुष्पमसुपमा के बाद क्रमशः सुपमदुष्पमा, सुपमा और सुपम-सुपमा नामक चौथा, पाँचवाँ और छठा ये तीन आरे हाँगे। इनमे सुपमदुष्पमा के आदि भाग में फिर धर्म-कर्म का विच्छेद हो जायगा। तब जीवों के बढ़े-यड़े शरीर और बढ़े-यड़े आयुष्य होंगे। वे वनों में रहेंगे और दिव्य वनस्पतियों से अपना जीवन-निर्वाह करेंगे। फिर अवसर्पिणी काल लगेगा और प्रत्येक वस्तु का हास होते लगेगा।

इस एकार अनन्त उत्सिपिणी अवसिपिणी इस संसार में व्यतीत हो गई और होंगी । जिन जीवों ने संसार-प्रवाह से निकल कर वास्तिक धर्म का आराधन किया, उन्हों ने इस कालचक्र को पार कर स्वस्वरूप को प्राप्त किया और करेंगे।

कालचक्र का सविस्तर स्वरूप निरूपण करके भगवान् ने संसार के दु:खों और अमणों की भयंकरता दिखाई जिसे सुनकर अनेक भव्य आत्माओं ने संसार से विरक्त हो कर निर्मन्थ-धर्म की शरण छी।

भगवान् महावीर के जीवन का यह अन्तिम वर्ष था। इस वर्ष का वर्षा चातुर्मास्य पावा में व्यतीत करने का निर्णय करके आप राजा हिस्तिपाल की रब्जुग सभा में पधारे और वहीं वर्षा चातुर्मास्य की स्थिरता की ।

इस वर्ष भी भगवान् ने निर्मन्थ प्रवचन का खासा प्रचार किया, और राजा पुण्यपाल प्रमुख अनेक भन्यात्माओं को निर्मन्थ धर्म की प्रवच्या दी।

एक-एक करके वर्षाकाल के तीन महीने वीत गये और चौथा महीना लगभग आधा बीतने आया। कार्तिक-अमावस्या का प्रातः काल हो चुका था। उस समय राजा हस्तिपाल के रज्जुग सभाभवन में भगवान महावीर की अन्तिम उपदेश सभा हुई, जहाँ अनेक गण्य-मान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए थे जिनमें काशीकोशल के नी लिच्छवी तथा नी मह एवं अठारह गणराज विशेष उहेखनीय हैं।

भगवान् ने अपने जीवन की समाप्ति निकट जान कर अन्तिम उपदेश की अखण्ड धारा चाळ् की जो अमावस्या को पिछली रात तक चलती रही। इस दीर्घकालीन देशना में आपने ५५ पुण्य फल-

९ श्रीनेमिचन्द्रस्रिकृत 'नहावीरचरियं' पत्र ९३ से ९९।

२ पुण्यपाल राजा के प्रज्ञज्या छेने का उद्धेख श्रीहेमचन्द्रस्रि के महावीर चरित्र में है।

विपाक विषयक, ५५ पापफल-विपाक विषयक और ३६ अष्ट्रष्ट व्याकरण अध्ययन सुनाये। अन्त में प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए अमावस्या की पिछलो रात को श्रमण भगवान् महावीर इस संसार से ऊर्ध्वंगमन कर गये—सब कर्मीसे मुक्त हो गये।

भगवान् के निर्वाण पर उक्त गणराजों ने कहा—'संसार से भाव-प्रकाश एठ गया, अब द्रव्य-प्रकाश करेंगे।'

इन्द्रभूति गौतम, जो उस समय भगवान् की आज्ञा से निकटवर्ती गाँव में देवशर्मा हाह्मण को उपदेश करने के छिए गये थे, भगवान् के निर्वाण का समाचार सुनकर बोळे—'आज भारतवर्ष शोभाहीन हो गया।'



## परिश्चिष्ट-सण्ड



## प्रथम परिच्छेद

## शिष्या-सम्बद्धा

जैन आगमों के छेखानुसार भगवान् महावीर के इन्द्रभूति आदि चौदह हजार श्रमण-शिष्य थे।

भगवान् ने अपनी श्रमणसंस्था को व्यवस्था-सौकर्य की दृष्टि से नौ 'गणों' में बॉट दिया था और इसके नियमन के छिए ग्यारह प्रधान शिष्यों को नियत किया था जो 'गणधर' नाम से प्रसिद्ध थे।

प्रथम सात गणों का एक एक गणधर था, परन्तु आठवें और नवें गण के दो दो गणधर थे। इस प्रकार श्रमण भगवान् के नौ श्रमणगणों के अधिकारी ग्यारह गणधर थे जिनको भगवान् ने अपने केवछज्ञान के दूसरे दिन वैशाख शुक्का एकादशी को नियत किया था।

भगवान महावीर के ये सभी गणघर गृहस्थाश्रम में भिन्न-भिन्न स्थानों के रहनेवाले जात्य ब्राह्मण थे। पावामध्यमा निवासी सोमिलार्य ब्राह्मण के आमंत्रणसे वे अपने-अपने छात्रगण के साथ वहाँ आये थे और भगवान महावीर की धर्मसभा में जाकर उनके शिष्य वने थे। और सभी गणधर राजगृह के गुणशील चैत्य में मासिक अनशन के अन्त में आयुष्य पूर्णकर निर्वाण शाप्त हुए थे।

गणधरों के जीवन आदि का संक्षिप्त वृत्तान्त हमे कल्पसूत्र, आवश्यक निर्युक्ति आदि सूत्रोंमें मिछता है, जिसका सारांश देकर हम इनका परिचय करायेंगे।

भगवान् महावीर के सबसे बड़े शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे। गृहस्थाः (१) इन्द्रभूति गौतम गौतमगोत्रीय त्राह्मण वसुभूति के ज्येष्ट पुत्र थे। इनकी माता का नाम पृथिवी था। आपका नाम यद्यपि इन्द्रभूति या पर ये अपने गोत्रासिधान 'गौतम' इस नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे।

इन्द्रभूति वैदिक धर्मके प्रखर विद्वान् और अध्यापक थे। "विज्ञान-घन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यित, न प्रत्य संज्ञाति" इत्यादि श्रुति वाक्यों से इनके मन पर तत्काछीन भौतिकवाद का असर हो गया था परन्तु इससे विपरीत "स वै-अयमात्मा ज्ञानमयः" इत्यादि आत्मसत्ता-सूचक वैदिक वचनों से आप नास्तिक होनेसे बचे हुए थे।

उक्त द्विविध वेद वाक्यों के अस्तित्व से गौतम का हृद्य यद्यपि आत्मास्तित्व के संबन्ध में शंकाशील रहता था परन्तु अपनी योग्यता के अनुरूप न समझ कर अथवा समाज-भयके वश ये अपने मनोगत संशय को किसी के आगे प्रकट नहीं करते थे।

पानामध्यमा निवासी सोमिलार्य के अमंत्रण से उनके यहोत्सव पर इन्द्रभूति अपने पाँच सौ छात्रों के साथ वहाँ आये हुए थे। उधर ऋजुवालुका के तटसे विहार कर भगवान् महावीर भी वैशाख शुक्रा एकादशी के दिन पावामध्यमा के महासेन उद्यान में पधारे हुए थे।

ड्यान में इन्द्रभूति वादी वनकर महावीर को पराजित करने के भाव से उनकी धर्मसभा में गये पर भगवान ने उन्हीं वेद्पदों का वास्तविक अर्थ समझा कर इन्द्रभूति के मानसिक संशय को दूर कर दिया और छात्रों के साथ उन्हें अपना शिष्य वना छिया।

दीक्षा के समय इन्द्रभूति की अवस्था पचास वर्ष की थी। आपका शरीर सुन्दर और सुगठित था। प्रतिदिन सैकड़ों शिष्यों को आगम-वाचना देने, के अतिरिक्त भगवान् महावीर के श्रमणसंघ की व्यवस्था में भी प्रमुखता इन्हीं की थी और यह सब होते हुए भी ये वहें तपस्वी और विनीत गुरुभक्त श्रमण थे।

ं, भगवान् महावीर इन्द्रभूति को इनके भक्तिराग के विषय में टोका करते और कहते—गीतम ! जवतक तेरे मुझ पर के राग-बन्यन त टूटेंगे तवतक तेरे कर्म-वन्ध भी टूटनेवाले नहीं । हाँ, अन्त में तू और में एक ही दुशा को प्राप्त करेंगे ।

, जिस रात्रि में महावीर का निर्वाण हुआ उसी रात्रि के अन्त में

इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद आप बारह वर्ष तक जीवित रहे। इस अवस्था में आपकी अधिक प्रवृत्ति भगवान् के धर्मप्रचार की तरफ रही।

अन्त में अपनी आयुष्य-स्थिति समाप्त होती देखकर इन्द्रभूति ने अपना गण आर्थ सुघर्मा के सुपुर्द किया और आप गुणशील चैत्य में मासिक अनशन करके भगवान के निर्वाण से बारह वर्ष के बाद ९२ वर्ष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए।

अग्निभूति गौतम इन्द्रभूति गौतम के मझले भाई थे। अग्निभूति भी पाँच सौ छात्रों के विद्वान् अध्यापक थे और सोमिलार्थ के यज्ञोत्सव पर छात्रगण के साथ पावामध्यमा आए थे। अग्नि-

(२) अग्निभृति गौतम भूति के मन पर "पुरुष एवेदं मिंसव यद्भूतं यच भाव्यं उतामृतत्वस्येशानो यद्ननेनातिरोहति यदे-

जित यन्नैजिति यद्दूरे यहु अन्तिके यदन्तरस्य सर्वस्य यहु सर्वस्थास्य बाह्यतः" इत्यादि श्रुतिवाक्यों की छाप थी। वे पुरुषाऽह्रैतवादी थे, परन्तु "पुण्यः पुण्येन, पापः पापेन कर्मणा" इत्यादि वचनों से पुरुषाऽह्रैतवाद में कुछ शंकित भी थे।

भगवान् महावीर ने वैदिक पदों के समन्वय द्वारा द्वेत की सिद्धि करके इनकी मानसिक शंकाओं को दूर कर पावामध्यमा के महासेन वनमें दीक्षा दी और अपना दूसरा गणधर बनाया।

अग्निमूति ने छयाछीस वर्ष की अवस्था में श्रामण्य धारण किया, बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तपकर केवलज्ञान प्राप्त किया और सोल्ह वर्ष पर्यन्त केवली अवस्था में विचर कर श्रमण भगवान की जीवित अवस्था में ही, उनके निर्वाण से करीव दो वर्ष पहले, गुणशील चैत्य में मासिक अनशन के अन्त में ७४ वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया।

वायुभूति इन्द्रभूति के छोटे भाई थे। ये भी सोमिलार्थ के यहां-स्सव पर अपने पाँच सी छात्रों के साथ पावामध्यमा में आये हुए थे। वायुभूति के दार्शनिक विचारों का झुकाव 'तज्ञीवतच्छरीरवादी' नास्तिकों के मत की तरफ था। "विज्ञाघन०" इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिवाक्य को वे अपने नास्तिक मत के विचारों का समर्थक मानते थे, परन्तु दूसरी ओर "सत्येन छभ्यस्तपसा होप ब्रह्मचर्येण नित्यं क्योतिर्मयो हि शुद्धो यं पश्यन्ति घीरा यतयः संयतात्मानः" इत्यादि उपनिषद् वाक्यों से देहाति-रिक्त आत्मा का प्रतिपादन होता था। इस द्विविध वेदवाणो से वायुभूति इस विषय में शङ्काशोल बने हुए थे, परन्तु महावीर ने शरीरातिरिक्त आत्मतत्त्व का प्रतिपादन करके इनके मानसिक संशयों को दूर किया और पाँच सौ छात्रों के साथ प्रव्रज्या देकर इन्हें अपना तीसरा प्रधान शिष्य वनाया।

वायुभूति ने बयालीस वर्ष की अवस्था में गृहवास को छोड़कर श्रमण-धर्म की दीक्षा ली। दस वर्ष तक छन्नस्थावस्था में रहने के उपरान्त इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ और अठारह वर्ष केवली अवस्था में विचरे।

महावीर के निर्वाण के दो वर्ष पहले वायुभूति भी ७० वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के अन्तमें गुणशील चैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए।

भगवान् सहावीर के चौथे गणधर का नाम आर्थे व्यक्त था। ये कोह्याग संनिवेश निवासी भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण (४) आर्थ व्यक्त थे। इनकी माता वारुणी और पिता धनमित्र थे।

आर्य व्यक्त भी पॉच सौ छात्रों के अध्यापक थे और सोमिलार्य के आमंत्रण से यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये थे।

आर्थ व्यक्त की विचारसरणी "स्वप्नोपमं वै सकलमित्येष ब्रह्मविधिर रख्नसा विज्ञेयः" इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्मवाद को तरफ झुकी हुई थी, पर साथ ही "द्यावाप्टथिवी" तथा "प्टथिवी देवता, आपो देवता" इत्यादि वैदिक वचनों को देखकर वे दृश्य जगत् को भी मिथ्या नहीं मान सकते थे। इस प्रकार व्यक्त संशयाकुल थे तथापि अपना संदेह किसी को प्रकट नहीं करते थे।

श्रमण भगवान् महावीर की सर्वज्ञता की प्रशंसा सुनकर व्यक्त भी भगवान् के समवसरण में गये जहाँ महावीर ने आपकी गुप्त शङ्का की प्रकट किया और वेदपदों के समन्वयपूर्वक द्वेत की सिद्धि कर उसका समाधान किया। अन्त में भगवान् ने निर्घन्थप्रवचन का उपदेश किया और आर्थ व्यक्त छात्रगण सहित भगवान् महावीर के शिष्य हो गये।

आर्य व्यक्त ने पचास वर्ष की अवस्था में श्रमण घर्म स्वीकार किया, बारह वर्ष तक तप ध्यान करके केवलज्ञान पाया और अठारह वर्ष केवलि-पर्याय पाल कर भगवान के जीवनकाल के अन्तिम वर्ष में अस्सी वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के साथ गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान महावीर के पश्चम शिष्य का नाम सुधर्मा था जो आज-कल सुधर्मा स्वामी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। वे कोल्लाग संत्रिवेश निवासी अग्निवेश्यायनगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता भिह्ला और पिता धिम्मल थे। वे भी पॉच सौ छात्रों के अध्यापक थे और अपने छात्रगण के साथ सोमिलार्थ के यहोत्सव में पावामध्यमा आये थे।

"पुरुषो वै पुरुषत्वमश्तुते पशवः पश्चत्वम्" इत्यादि वैदिक वचनों से सुधर्मा की मित जन्मान्तर सादृश्यवाद के पक्ष में थी पर इसके विपरीत "शृगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दहाते" इत्यादि श्रीत वाक्यों से वे जन्मान्तर के वैसादृश्य का भी निषेध नहीं कर सकते थे। इन द्विविध वचनों से विद्वान् सुधर्मा इस विषय में संशयप्रस्त थे।

भगवान् महाबीर ने उक्त वेदवाक्यों का समन्वय करके जन्मा-न्तर वैसादश्य सिद्ध करने के साथ सुधर्मा की शङ्का का समाधान किया और निर्मन्थप्रवचन का उपदेश सुना कर उन्हें छात्रगण सिहत निर्मन्थ-मार्ग की दीक्षा दी और अपना पाँचवाँ प्रधान शिष्य बनाया।

सुधर्मा ने पचास वर्ष की अवस्था में प्रवच्या छी। वे वयाछीस वर्ष पर्यन्त छद्मस्थावस्था में विचरे; महावीर-निर्वाण के वारह वर्ष व्यतीत होनेपर केवली हुए और भाठ वर्ष तक केवली अवस्था में रहे।

श्रमण भगवान् के सर्व गणधरों में सुधर्मा दीर्घजीवी थे इसीलिए महावीरने सर्वप्रथम गण-समर्पण सुधर्मा को किया था और अन्यान्य गणधरों ने भी अपने अपने निर्वाण-समय पर अपने गण सुधर्मा के सुपुर्द किये थे। महावीर-निर्वाण से बीस वर्ष के बाद सुधर्मा ने सौ वर्ष की अवस्था में मासिक अनशनपूर्वक गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया। महावीर के छठे गणधर का नाम मंहिक था। मंहिक मौर्य-संनिवेश के रहनेवाले वासिष्ठगोत्रीय विद्वान ब्राह्मण थे। इनके माता-पिता विजयदेवा और धनदेव थे। वे तीन सौ पचास छात्रों के अध्यापक थे और सोमिलद्विज के आमंत्रण से उनके यहोत्सव पर पावासध्यमा में आये थे।

विद्वान् मंडिक के विचार सांख्यदर्शन के समर्थक थे और इसका कारण "स एव विगुणो विभुने वध्यते संसरित वा न मुच्यते मोचयित वा न वा एव वाह्यमभ्यन्तरं वा वेद" इत्यादि श्रुति वाक्य थे। इसके विपरीत "न ह वै सदारीरस्य प्रियाप्रिययोरपहितरित भद्दारीरं वा वसन्तं प्रियाऽप्रिये न स्पृशतः" इस श्रुतिवाक्य से उन्हें बन्ध-मोक्ष के अस्तित्व का भी विचार आ जाता था। इस कारण से आपका मन किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँचता था।

श्रमण भगवान् ने वैदिक वाक्यों का समन्वय करके आत्मा का संसारित्व सिद्ध किया और निर्मन्थ-प्रवचन का उपदेश देकर छात्रगण सिहत मंडिक को आहुती प्रवच्या देकर भपना छठा गणधर बनाया।

मंडिक ने ५३ वर्ष की अवस्था में प्रव्रज्या छी, ६७ वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया और भगवान के जीवनकाल के अन्तिम वर्ष में तिरासी वर्ष की अवस्था में गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान् महावीर के सातवें गणधर का नाम मौर्यपुत्र था।

मौर्यपुत्र काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम

(७) मौर्यपुत्र

मौर्य और माता का नाम विजयदेवा और गाँव का नाम

मौर्य संनिवेश था।

मौर्यपुत्र भी तीन सौ पचास छात्रों के अध्यापक थे धौर सोमिलार्य के आसंत्रण से पावासध्यमा में आये थे।

मीर्यपुत्र को देवों और देवलोकों के अस्तित्व में संदेह था जो "को जानाति मायोपमान् गीर्वाणानिन्द्रयमवरुणकुवेरादीन्" इत्यादि श्रुतिवचनों के पढ़ने से उत्पन्न हुआ था, परन्तु इसके विपरीत "स

एप यज्ञायुषी यजमानोऽख्नसा स्वर्गछोकं गच्छति" तथा "अपाम सोमम-मृता अभूम, अगमन् । ज्योतिः, अविदाम देवान्, किं नूनमरमांस्टणवद-रातिः, किमु धूर्तिरमृतमत्त्र्यस्य" इत्यादि वैदिक-वाक्यों से देवों का अस्तित्व भी सिद्ध होता था। अतः पण्डित सौर्यपुत्र का चित्त इस विषय में शंकाशीछ था।

भगवान् सहावीर ने देवों का अस्तित्व सिद्ध करके मौर्यपुत्र के संशय का समाधान किया और निर्मन्थप्रवचन का उपदेश किया जिसे हृदयंगत कर मौर्यपुत्र भगवान् के शिष्य हो गये।

मौर्णपुत्र ने पेंसठ वर्ष की अवस्था में महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया, उनासी वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान पाया और भगवान् के जीवनकाल के अन्तिम वर्ष में पंचानवे वर्ष की अवस्था में मासिक अनशनपूर्वक गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान् महावोर के अष्टम गणधर का नाम अकन्पिक था। अकन्पिक मिथिला के रहनेवाले गौतमगोत्रीय ब्राह्मण (८) अकम्पिक थे। आपकी माता जयन्ती और पिता देव थे।

विद्वान् अकस्पिक तोन सौ छात्रों के आचार्य थे। आप भी अपनी छात्रमण्डली के साथ सोमिलार्य के यहामहोत्सव पर पावामध्यमा आये हुए थे। इनको नरकलोक और नारकजीवों के अस्तित्व में शंका थी। इस शंका का कारण "न ह वै प्रेत्य नरके नारकाः सन्ति" यह श्रुति वाक्य था, परन्तु इसके विपरीत "नारको वै एप जायते यः श्रूदान्न-मश्राति" इत्यादि वाक्यों से नारकों का अस्तित्व भी सिद्ध होता था। इस प्रकार के द्विविध वेद वचनों से शंकाकुल वने हुए अकस्पिक इस वात का कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते थे कि नरक और नारकों का अस्तित्व माना जाय या नहीं।

भगवान् महावीर ने श्रुतिवाक्यों का समन्वय करके अकिम्पक का संदेह दूर किया। अकिम्पक भी निर्प्रत्यप्रवचन का उपदेश सुनकर संसार से विरक्त हुए और छात्रगण सिंहत आहें ती प्रव्रन्या स्वीकार की और भगवान् महावीर के आठवें गणधर हो गये।

अकम्पिक ने अड़तालीस वर्ष की अवस्था में गृह-त्याग किया,

सतावन वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया और श्रमण भगवान् की जीवितावस्था के अन्तिम वर्ष में गुणशील चैत्य में मासिक अनशन पूरा करके अठहत्तर वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया।

अचलश्राता कोशला निवासी हारीतगोत्रीय ब्राह्मण थे। आपकी माता नन्दा और पिता वसु थे। ये तीन सौ छात्रों के विद्वान् अध्यापकथे और सोमिलार्थ के यज्ञोत्सव में पावासध्यमा आये थे।

पण्डित अचलभाता को पुण्य-पाप के अस्तित्व में शंका थी। इनका वर्क यह था कि "पुरुष एवेदं मि०" इत्यादि श्रुतिपदों से जब केवल पुरुष का ही अस्तित्व सिद्ध किया जाता है तब पुण्य-पाप के अस्तित्व की शक्यता ही कहाँ रहतो है ? परन्तु दूसरी तरफ "पुण्यः पुण्येन०" इत्यादि वेदवाक्यों से पुण्य-पाप का अस्तित्व भी सूचित होता था। इसलिए इस विषय का वास्तिवक सिद्धान्त क्या होना चाहिए, इस बात का अचलभाता कुछ भी निर्णय कर नहीं सके थे।

अचल्रश्नाता जब महावीर के समवसरण में गये तो भगवान् महावीर ने वेदवचनों का समन्वय करके पुण्य-पाप का अस्तित्व प्रमाणित कर उनकी शंका का समाधान किया और निर्श्रनथप्रवचन का उपदेश सुनाकर उन्हें अपना शिष्य वना लिया।

अचलभ्राता ने छयालीस वर्ष की अवस्था में गाईस्थ्य का त्याग कर श्रामण्य धारण किया, वारह वर्ष तप-ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त किया और चौदह वर्ष केवली दशा में विचर कर वहत्तर वर्ष को अवस्था में मासिक अनशन कर गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

श्रमण भगवान् के दसवें गणधर का नाम सेदार्थ था। ये वत्स-देशान्तर्गत तुंगिक संनिवेश के रहनेवाछे कौडिन्यगोत्रीय (१०) मेदार्थ ब्राह्मण थे। इनकी माता वरुणदेवा और पिता दत्त नामक थे। मेदार्थ भी सोमिल के क्षामंत्रण पर अपने तीन सौ छात्रों के साथ पावामध्यमा गये थे।

विद्वान् मेदार्य "विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय०" इत्यादि वेदवाक्यों से पुनर्जनम के विषय में शंकाशील थे, परन्तु "नित्यं ज्योतिर्मयो०'' इत्यादि श्रुतिपदों से आत्मा का अस्तित्व और "शृगालों वै एष जायते" इत्यादि श्रुतियों से उसका पुनर्जन्म ध्वनित होने से इस विपय में वे कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते थे।

श्रमण भगवान् ने मेदार्य को वेदपदों का तात्पर्य समझाने के साथ पुनर्जन्म की सत्ता प्रमाणित की और निर्मन्थप्रवचन का उपदेश करके उनको निर्मन्थ श्रमणपथ का पथिक बनाया।

मेदार्य ने छत्तीस वर्ष की अवस्था में महावीर का शिष्यत्व अंगी-कार किया, दस वर्ष तक तप-जप-ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त किया धौर सोल्ह वर्ष केवली जीवन में विचरे। अन्त में भगवान के निर्वाण से चार वर्ष पहले वासठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

पिछत प्रभास कौहिन्यगौत्रीय त्राह्मण थे। इनकी माता अतिभद्रा और पिता बल नामक थे। ये राजगृह में रहते थे
(११) प्रभास और सोमिलार्य के आमंत्रण पर उनके महोत्सव में अपने
तीन सौ छात्रों के साथ पावामध्यमा में आये थे।

प्रभास को आत्मा की मुक्ति के विषय में संदेह था। "जरामर्य वा एतत्सर्व यदिमहोत्रम्" इस श्रुति ने उनके संशय को पुष्ट किया था, परन्तु कुछ वेदपद ऐसे भी थे जो आत्मा की मुक्तदशा का सूचन करते थे। "द्वे ब्रह्मणी वेदितन्ये परमपरं च, तत्र परं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इस श्रुतिवाक्य से आत्मा की बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं का प्रतिपादन होता था। इस द्विविध वेदवाणी से प्रभास संदेहशील रहते थे कि आत्मिनर्वाण जैसी कोई चीज है भी या नहीं ?

पण्डित प्रभास को संबोधन कर भगवान् महावीर ने कहा—आर्य प्रभास ! तुमने श्रुतिवाक्यों को ठीक नहीं समझा । "जरामर्यं०" इत्यादि श्रुति से तुम आत्मिनवीण के अभाव का अनुमान करते हो, यह ठीक नहीं । यह वेद वाक्य गृहाश्रमी को जीवनचर्या का सूचक है, न कि निर्वाणाभाव का प्रतिपादक । भगवान् के स्पष्टीकरण से प्रभास का संशय दूर हो गया और निर्प्रन्थ प्रवचन का उपदेश सुनक कर वे भगवान् महावीर के शिष्य हो गये ।

प्रभास ने सोलह वर्ष की अवस्था में अमणधर्म को अंगीकार किया। आठ वर्ष तक तप ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त किया और सोल्ह वर्ष केवली दशा में विचरे।

श्रमण भगवान् महाबीर के केवली जीवन के पचीसवें वर्ष गुण-शील चैत्य में मासिक अनशनपूर्वक प्रभास ने चालीस वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया।

| एकाद्शगणधर कोष्ठक |                       |               |                |             |               |              |             |          |                       |                 |       |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|-------|
| क्रमाङ्ग          | गणधर नाम              | गोत्र नाम     | गाँव नाम       | गुएस्यान्रम | ष्ठभस्यपर्याय | क्तेव्हिपयीय | आमण्यप्रयोग | सर्वायु: | नीरफेनछोरपत्ति से नि. | निर्वाणः        | বোন   |
| *                 | इन्द्रभूति            | गौतम          | गोवर गाँव      | ४०          | ₹०            | १२           | ४२          | ६२       | ४२                    | गुणशोङ          | चैत्य |
| N                 | अग्रिभृति             | गीतम          | गोवर गाँव      | ४६          | १२            | १६           | २८          | ७४       | २=                    | **              | 33    |
| mγ                | वायुभ्वि              | गौतम          | गोवर गाँव      | ४२          | 20            | १ =          | २=          | ७०       | २=                    | <b>)</b> )      | 11    |
| 8                 | व्यक्त                | मारद्वान      | कोछाग          | X o         | १२            | १=           | ३०          | 50       | ३०                    | 23              |       |
| ሂ                 | सुधर्मा               | अग्रिवैश्यायन | कोलाग          | χo          | ४२            | 5            | ५०          | 900      | ४०                    | "               | -11   |
| w                 | महिक                  | वासिष्ठ       | मीर्य सनिवेश   | ५३          | १४            | १६           | ३०          | =3       | ३०                    | <u>&gt;&gt;</u> | 1)    |
| છ                 | मीर्यपुत्र            | कार्यप        | मौयं सनिवेश    | Ęų          | १४            | १६           | ३०          | દ પ્ર    | ₹०                    | 25              | "     |
| ឋ                 | ■किंम्पक <sup>ं</sup> | गौतम          | मिथिला         | ४=          | Ę             | ર ₹          | ₹०          | ৩=       | 3 o                   | 11              | "     |
| £                 | अचलआता                | दारीत         | कोशछा          | ४६          | १२            | १४           | २ ६         | ৩২       | २ ६                   |                 | 2)    |
| १०                | मेशर्य                | की टिन्य      | तुंगिक संनिवेश | ₹           | ₹0            | ₹ €          | र६          | ६२       | २६                    | ))              | _;    |
| ११                | प्रमास                | कोहिन्य       | राजगृह         | ₹ ६         | 5             | १६           | २४          | ४०       | २४                    | 3)              | "     |

## द्वितीय पारच्छेद

## प्रविचिन्

8

गुरु—पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर बन्धन को समझ कर तोड़ो। शिष्य—भगवान् वीर ने किसे बन्धन कहा है और किसके ज्ञान से वह दूटता है ?

गुरु—जो सचित्त-अचित्त पदार्थ का थोड़ा भी संग्रह करता है अथवा करने की आज्ञा देता है वह दुःख से कभी नहीं छूटता।

जो स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से कराता है अथवा करनेवालों को उत्तेजन देता है वह अपने टिये वैर बढ़ाता है।

जिस कुछ में उत्पन्न हुआ अथवा जिनके साथ रहता है उनकी ममता और अन्याय (प्राणियों तथा वस्तुओं ) के मोह में फॅसा हुआ अज्ञानी मनुष्य अपने अस्तित्व का छोप कर देता है।

'यह धन और ये भाई, कोई किसी का रक्षक नहीं' संसार की यह स्थिति जान कर ही जीव कमों से छुटकारा पाता है।

कुछ श्रमण-त्राह्मण उक्त सिद्धान्तों को छोड़ कर काम-भोगों में ही आसक्त हो रहे हैं। उनमें से कुछ कहते हैं—पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, और आकाश इन पञ्चमहाभूतों का हो वास्तविक अस्तित्व है। इन पाँच महाभूतों से एक पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जो 'देही' इस नाम से व्यवहत होता है। परन्तु भूतों के नाश के साथ हो इस 'देही' का भी नाश हो जाता है। कोई कहते हैं—जैसे यह पाथिव स्तूप एक होने पर भी नानारूप दोखता है, वैसे ही यह संपूर्ण छोक 'विद्वान' मात्र होने पर भी नाना-रूप दीखता है। पर ऐसा कहनेवाछे मन्दबुद्धि और आरंभ-रसिक हैं। इस प्रकार आत्माऽद्वेत का वहाना कर वे स्वयं पाप करके कठोर दुःख को प्राप्त होते हैं।

दूसरे कोई कहते हैं—बाल और पण्डित सब की आत्मा भिन्न-भिन्न है, पर वह है इसी भव तक। मरने के बाद फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि पुण्य, पाप अथवा परलोक जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। शरीर-नाश के साथ ही तद्गत शरीरी का भी नाश हो जाता है।

दूसरे कोई कहते हैं—आत्मा 'अकारक' है। वह न कुछ करती है, न कराती है।

जो लोग ऐसी वार्ते करते हैं उनके लिये सचमुच ही लोक नहीं है। वे यहाँ भन्धकार में हैं और आगे इससे भी अधिक अन्धकार में जा पड़ेंगे।

कई एक कहते हैं—संसार में कुछ छः पदार्थ हैं, पॉच तो महाभूत और छठा आत्मा। इनके मत में आत्मा और छोक शाश्वत हैं। इनका न कभी नाश होता है, न उत्पत्ति। सब भाव सर्वथा नित्य हैं।

कई अज्ञानी केवल पञ्चरकन्य का हो अस्तित्व मानते हैं और वह भी क्षणिक। अन्य मतवालों की तरह इनके मत में नित्य अथवा अनित्य किसी भी तरह की आत्मा का अस्तित्व नहीं है।

कोई कहते हैं—लोक चातुर्घातुक है। वह पृथिवी, पानी, तेजस् और वायु इन चार घातुओं से वना है।

ये सब मतवादी अपने-अपने दर्शन की श्रेष्टता प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि गृहस्थाश्रमी हो, अरण्यवासी हो चाहे परिव्राजक, जो हमारे इस दर्शन को प्राप्त हुए हैं, वे सब दुःखों से मुक्ति पायेंगे।

यधार्थ तत्त्व की खोज किये विना जो वादी अपने-अपने समय की श्रेष्ठता वता रहे हैं वे धर्म के ज्ञाता नहीं। उनकी उन्नति नहीं हो सकती। वे संसार, गर्भ, जन्म, दुःख और मार को नहीं जीत सकते।

ţ

ऐसे जीव इस जरा-मरण और न्याधि से पूर्ण संसारचक्र में बार-बार अनेक दुःखों का अनुभव करते हैं और अनन्त बार ऊँच-नीच गतियों में गर्भावास के दुःख प्राप्त करेंगे। ऐसा ज्ञातपुत्र महावीर कहते हैं।

२

किन्हीं का कथन है—जीव प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है, यह सत्य है। वे सुख दु:ख का अनुभव करते और मर कर फिर जन्म छेते हैं, यह भी सही है। परन्तु वह सुख दु:ख न स्वकृत होता है न अन्यकृत। कारणिक अथवा अकारणिक किसी भी प्रकार का सुख दु:ख स्वयंकृत अथवा अन्यकृत नहीं होता, किन्तु वह सब नियत होता है।

इस प्रकार बोलतेवाले मतवादी अपने को पंडित मानते हुए भी मृखें हैं। वस्तुतः नियत क्या है और अनियत क्या इसे उन्होंने समझा ही नहीं। परन्तु आश्चर्य तो यह है कि सब कुछ नियतिवश मानते हुए भी वे दु'ख से छूटने के लिये साधना करते हैं। तो क्या इस प्रकार अज्ञान-कष्ट सहन करने से वे नियत दु:ख से छूट सकते हैं? कभी नहीं।

जिस प्रकार वड़ी तेजी से दौड़ते हुए भयभीत मृग अशंकनीय पदार्थों पर शंका करते हैं और वास्तविक शंकास्थानों में निर्भय होकर दौढ़ते हैं, अर्थात् रक्षा के उपायों को शंका से देखते हैं और फँसानेवाले पाशों का भय न रखते हुए वे अज्ञान और भय से व्याकुल होकर जहाँ तहाँ भागते हैं। यदि वे वन्धनों से वच कर निकल जायें तो पाश से वच भी सकते हैं, परन्तु अज्ञानी इसे देखते हो नहीं। उनकी आत्मा और बुद्धि अपना हित जानती हो नहीं। वे उन्हीं विपमस्थानों में पहुँचते हैं जहाँ उनको फँसाने के लिये पाश तैयार रहते हैं। परिणामतः वहाँ फँस कर वे विनाश को प्राप्त होते हैं।

उसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण धर्मप्रज्ञापना जैसी वार्तों में तो शंका करते हैं और आरंभादि शंकनीय कामों से निश्शंक-

१ स्त्रकृतात थु० १, ८० १, उद्देशक १, प० १२-२९ ।

तया प्रवृत्ति करते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि छोभ, अहंकार, कपट और क्रोध का त्याग कर वे आत्मा को कर्म-मुक्त नहीं कर सकते और जवतक मुक्ति का उपाय नहीं जानते तबतक भयभ्रान्त मृगों की तरह वे अनन्त समय तक मरण के दु:खों को भोगा करेंगे।

वे कहते हैं—अमण और ब्राह्मण सब कोई अपना-अपना ज्ञान सत्य प्रमाणित करते हैं, तथापि सम्पूर्णलोक में जो प्राणधारी हैं इनके विषय में वे कुछ नहीं जानते । जैसे आर्यभाषानिभज्ञ म्लेच्छ आर्य की बोली का अनुकरण कर सकता है, पर वह उसका तात्पर्य नहीं समझता, वैसे ही सब मतवादी अपना-अपना ज्ञान कहते हैं पर म्लेच्छ की तरह वे अज्ञानी उसका निश्चयार्थ नहीं जानते । इस प्रकार सभी को अज्ञानी कहनेवाले और अपने आपको भी अज्ञानी माननेवाले अज्ञानियों को तर्क करने का अधिकार ही क्या है, क्योंकि अज्ञान से तो उनके वर्क का निर्णय होगा नहीं और ज्ञान को वे मानते नहीं। इस प्रकार जो अपने ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होते वे दूसरों का अनुशासन क्या करेंगे ? जंगल में भूला हुआ प्राणी भूले हुए का अनुशासन करके इष्ट स्थान को नहीं पाता, किन्तु दोनों घोर कष्ट को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अज्ञानी आप भूले हुए हैं और अनुयायियों को मुलाते हैं।

जैसे स्वयं अन्धा मनुष्य दूसरे अन्धे को ठीक रास्ते से नहीं छे जा सकता वैसे ही अज्ञानी अपने को मोक्षाभिछापी और धर्माराधक मानते हुए भी अपने अनुयायियों को सरछ मार्ग पर न छे जाकर अधर्म के मार्ग पर चढ़ाते हैं।

इस प्रकार कई दुर्नुद्धि मतनादी अपने-अपने तर्कवाद को निर्दोप मान कर उस पर डदे रहते हैं, पर अन्य की सेना कर तत्त्व की खोज नहीं करते। केनल तर्क-साधना से ही धर्म-अधर्म का ज्ञान नहीं होता और दु:ख के बन्धन नहीं दूटते। निचार ही निचार करने से पक्षी पिंजरे से नहीं छूट सकता।

अपनी-अपनी प्रशंसा और दूसरों के वचन की निन्दा कर जो अपनी विद्वता वताते हैं, वे संसार में अपना भ्रमण घढ़ाते हैं।

एक और दर्शन है जो क्रियावादी दर्शन कहलाता है, पर इसकें अनुयायियों में कर्म की चिन्ता नहीं है। वे कहते हैं—बुद्धि से मान-सिक हिंसा करने पर भी जवतक शरीर से हिंसा नहीं होती, कोई पाप नहीं लगता। इसी तरह अज्ञानता से शरीर से हिंसा हो जाने पर भी कोई पाप नहीं। उनके मत में कर्मवन्ध तीन कारणों से होता है—विचारपूर्वक स्वयं हिंसा करने से, विचारपूर्वक आज्ञा देकर अन्य से हिंसा कराने से और हिंसाकारी का विचारपूर्वक अनुमोदन करने से। कुछ भी करो, जिसका भाव विशुद्ध होगा वह निर्वाण प्राप्त कर लेगा। हितबुद्धि से पिता पुत्र को मार कर उसका मांस खा जाय अथवा भिक्षु उसका भोजन कर ले तथापि यदि उनका मन शुद्ध होगा तो पाप का लेप नहीं लगेगा। जो मन से द्वेष करते हैं उनका चित्त शुद्ध नहीं होता। बिना चित्त-शुद्धि के संवरभाव नहीं आता।

इस दृष्टिवाले शारीरिक सुख के उपासक हैं। वे इसी को शरण समझते हुए पाप का सेवन करते हैं। जिस प्रकार जात्यन्ध मनुष्य सिच्छद्र नाव में वैठ कर पार होने को इच्छा करता हुआ भी वीच में ही दु:ख पाता है, उसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि श्रमण संसार से पार होनेकी इच्छा करते हुए भी संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं।

3

भक्त के द्वारा अतिथि के निमित्त वनवाया हुआ भोजन तो क्या, उसके सहस्रांश से मिश्रित भोजन करनेवाला भिक्ष भी आचार में नहीं चलता।

भोजन के दोपों को न जाननेवाले भौर कर्मवन्ध के सिद्धान्तों में अप्रवीण, ऐसे वर्तमान सुख के अभिलापी कतिषय श्रमण उन वैशा-लिक मत्त्यों की तरह विनाश को प्राप्त होंगे, जो जल-प्रवाह के साथ स्थानच्युत होकर मांसार्थी ढंक और कंक पक्षियों से दुःख पाते हैं।

एक और अज्ञान है।

कोई कहते हैं कि यह छोक 'देव' का वोया हुआ है। अन्य कहते

१ स्त्रकृताप्त शु० १, स० १, स० २, प० २९-३९ ।

हैं इसे 'ब्रह्मा' ने वोया है। किसी के मत से छोक ईश्वरकृत है और किसी के मत से प्रधानकृत।

कुछ मतवादी कहते हैं कि इस सचराचर छोक को 'स्वयंभू' ने वनाया है और सार के साया-विस्तार के कारण वह 'अशाश्वत' है।

दूसरे ब्राह्मण-श्रमण कहते हैं—यह जगत् अण्डे से उत्पन्न हुआ है।

इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा अण्डादि कम से सृष्टिरचना वताते हुए वे वास्तव में मृषाभाषण करते हैं। छोकरचना के संबन्ध में सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाछे इस तत्त्व को नहीं जानते कि 'छोक' अपने पर्यायरूप से ही 'छत' है और उसी रूप से 'विनाशी' भी। कारण-रूप से यह न 'छत' है, न 'विनाशी'। दु:ख भी असदनुष्टानजन्य है, न कि ईश्वरछत। जिनको दु:खोत्पत्ति का कारण ही अज्ञात है वे दु:ख-मार्ग को रोकना कैसे जानेंगे ?

किन्हीं का यह भी कथन है कि 'आत्मा' स्वयं 'शुद्ध' और 'निष्पाप' है पर कीडा अथवा द्वेष के वश होकर वह कर्म-लिप्त हो जाती है, पर मुनि होकर कर्मद्वारों को रोकने से वह फिर 'निष्पाप' हो जाती है। जिस प्रकार स्थिर रहने से पानी स्वच्छ हो जाता है और हिलने-डोलने से मलिन। ठीक यही दशा आत्मा की भी है। संवरभाव से वह निर्मल होती है और रागद्वेष से समल।

वुद्धिमान् मनुष्य समझ छे कि इस प्रकार स्वमत का समर्थन करने-वाछे मतवादी ब्रह्मचर्य-प्रधान संयमानुष्टान में प्रवृत्ति नहीं करते। यद्यपि वे सब अपने-अपने मत का समर्थन करते हुए यही कहते हैं कि हमारा मत स्वीकार करने से ही सिद्धि है, अन्यया नहीं। हमारे अनुयायी मोक्ष-प्राप्ति के पहले ही स्ववश होकर सब इष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और अन्त में मुक्ति प्राप्त कर सर्वथा कर्मरोगों से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार सिद्धि को आगे करके अपने अभिप्रायों को पृष्ट करते हैं, पर कर्म-बन्ध के द्वारों को न रोकने से वे दीर्घकाल तक संसार के नीच स्थानों में भ्रमण किया करेंगे।

१ सूत्रकृताङ्ग थ्रु० १, अ० १, उ० ३, प० ४१–४७।

8

जगत् की स्थूल वस्तुओं में अवस्था-परिवर्तन होता रहता है और जगत् के पदार्थ अवस्थान्तर को प्राप्त होते हैं।

'सब प्राणी दुःख से डरते हैं, इसिलये वे अहिंस्य हैं' इस अहिंसा के सिद्धान्त को जानते हुए ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि वह किसी की हिंसा न करें।

आचार-मार्ग में रहता हुआ और आसक्ति का त्याग करता हुआ भिक्षु चलने-फिरने, सोने-बैठने और खाने-पीने में विवेक रक्खे। इन तीनों ही बातों में निरंतर संयम रखनेवाले, गर्व, कोघ, कपट और लोभ के त्यागी, पॉच संवरों से संवृत और गृहस्थों के मोह-पाश से दूर रहते हुए भिक्षु को मोक्ष के लिए सदा प्रवृत्त रहना चाहिये।

जम्बू ने पूछा—बुद्धिमान् ब्राह्मण (महावीर) ने कौनसा धर्म कहा है ?

धर्म्य-श्रुत सुधर्मा बोले—जिनों का जो सरल और यथातथ्य धर्म है, जसे कहता हूं, सुनो।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चण्डाल, वुक्स, एपिक, वैशिक, शूद्र और अन्य कोई भी जीव जो आरंभ और परिव्रह में सम हैं वे वैर बढ़ा रहे हैं। उनकी इच्छायें आरंभपूर्ण होने से वे दुःख से छुटकारा नहीं पाते।

परिम्रह्धारी के मरते ही उसके विपयाभिलापी ज्ञातिजन सरण-कृत्य करने के अनन्तर उसका धन कब्जे में कर छेते हैं और कमाँ का फल कमानेवाला भोगता है।

अपने कर्मों से मरते हुए की रक्षा के लिए माता, पिता, माई, स्त्री और सगे भाई कोई समर्थं नहीं, इस परमार्थं को जानता हुआ भिक्षु धन, पुत्र, ज्ञातिजन और परियह सादि का त्याग कर निरहंकार और निरपेक्षभाव से जिनकथित धर्ममार्गं का आचरण करता हुआ विचरे।

पृथिवी, पानी, अमि, वायु, घास, वृक्ष, धीज आदि वनस्पति और अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज तथा उद्गिज आदि जस, इन

१ स्त्रकृताम थु॰ १, २० १, उ० ४, प० ४७-५९।

छः जीवनिकार्यो का ज्ञान प्राप्त कर विद्वान् भिक्षु मन, वचन और कार से इनके आरंभ और परिग्रह का त्याग करे।

असत्य वचन, अयाचित स्थान और स्नी-सेवा ये लोक में कर्म-बन्ध के कारण हैं, यह जान कर भिक्षु इनका त्याग करे।

कपट, लोभ, कोध धौर अहंकार को कर्म-बन्ध का हेतु जान कर भिक्षु इनका त्याग करे।

सुगन्य, पुष्पमाला, स्तान, दातुन, परित्रह और स्नी-संत्रहादि कामों का भिक्ष त्याग करे।

भिक्षु के उद्देश से बनाये गए, खरीदे गए, माँगकर छाये गए और स्थानान्तर से सामने छाये गए आहारादि को दूषित और अकल्पनीय समझ कर भिक्षु उनका त्याग करे।

पौष्टिक रसायन, नेत्राञ्जन, रसलोलुपता, परोपघातक स्नान-विलेप-नादि को कर्म-बन्ध का कारण जान कर भिक्षु इनका त्याग करे।

असंयतों के साथ पर्यालोचना, उनके कामों की प्रशंसा, ज्योतिप-निमित्त संवन्धी प्रश्नों के उत्तर और गृहस्वामी के यहाँ भोजन इत्यादि का विद्वान् भिक्षु त्याग करें।

मिक्षु जुआ खेलना न सीखे, धर्म विरुद्ध वचन न बोले, किसी के साथ मारा-मारी अथवा विवाद न करे।

जूता, छाता, पंखा, नालिका और अन्योन्य-क्रिया इन सबका मिश्र त्याग करे।

मुनि हरी यास पर मल-मूत्र न करे और न वहाँ जलशीच करे। भिक्ष भूखा रहे पर गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। नम्न फिरे पर गृहस्थ का वेष कभी न पहने।

विद्वान् भिक्ष चारपाई अथवा पछंग पर न वैठे, गृहस्य के घर में आसन न छगावे और उनके कामों की पूछताछ कर पूर्वावस्था का समरण न करे।

विद्वान् भिक्षु यश, कीर्ति, प्रशंसा, वन्दन, पूजन और विषयसुख की कभी इच्छा न करे। जितने से अपना निर्वाह हो सके भिक्षु उतना ही आहार-पानी प्रहण करे अथवा दूसरे भिक्षुओं को दान करे, अधिक नहीं।

यह सब निर्प्रन्थ महामुनि महावीर ने कहा है। उन्हीं अनन्तज्ञानी भौर अनन्तदर्शी भगवान् ने इस धर्म और ज्ञान का उपदेश किया है।

भिक्षु को वार्ते करते हुए दो आदमियों के बीच में नहीं वोलना चाहिये और न उसे कपट-वचन ही कहना चाहिये। वह जो भी वोले विचारपूर्वक बोले। चार भाषाओं में तीसरी (सत्यामृषा) वह भाषा है जिसे वोल कर बोलनेवाले पीले प्रश्नात्ताप करते हैं।

'जो गुप्त है इसे कभी प्रकाश में मत बोलो' निर्मन्थ ज्ञातपुत्र की यही आज्ञा है।

होळा ! सखे ! वासिष्टि ! इत्यादि स्नेहसूचक संवोधनों से और 'तू' 'तुम' इत्यादि तिरस्कारसूचक वचनों से भिक्षु किसी को न बुळाये ।

भिक्षु को सदा सुशील रहना चाहिये और कुशीलों की तरफ से होनेवाली प्रलोभक बुराइयों को जानते हुए उसे उनका संग तक न करना चाहिये।

विना कारण मुनि गृहस्थ के घर में न वैठे, वचों के खेळ न खेळे, अधिक न हॅसे और सांसारिक मुख को उत्कण्ठा न करे, किन्तु यतना-पूर्वक श्रमणधर्म का आराधन करता हुआ अप्रमादी होकर विचरे।

संयम-निर्वाह के लिए विचरता हुआ अनगार आनेवाले कर्टों को सहन करे, मार पड़ने और आक्रोश सुनने पर भी क्रोध और कोलाहल न करे। कर्टों को शान्तिचत्त से सहन करने और इन्द्रिय-सुख की चाहना न करने का नाम ही 'विवेक' है।

भिक्षु को नित्य भाचार्य के पास रह कर भार्य वचनों का अभ्यास फरना चाहिये। इसकी प्राप्ति के लिए उसे बुद्धिमान् गीतार्थ की सेवा करनी चाहिये।

जो धीर, बीर, जितेन्द्रिय और आत्मगवेषी हैं, जो घर में प्रकाश और संसारतरण का उपाय न देखकर श्रमणधर्म स्वीकार करते हैं, जो शब्द, सर्शादि विषयों में आसक्त नहीं हैं और जो आरंभ-त्यागी तथा जीवित से निर्पेक्ष हैं वे अवस्य ही वन्धन से मुक्त होते हैं। ऊपर जो विस्तृत रूप से हेय-उपादेय का निरूपण किया है उसका सार यही है कि मान, माया और सर्व प्रकार की सुखशोछताओं को छोड़ कर विद्वान् सुनि निर्वाण का अनुसन्धान करें।

जिनका वादी छोग नाना प्रकार से वर्णन करते हैं ऐसी दर्शनों की मूल शाखाएँ चार हैं—क्रियावाद, अक्रिया-दार्शनिकों की मूलशाखाएँ वाद, विनयवाद और अज्ञानवाद।

कुशल भी अज्ञानी अपने मत का समन्वय नहीं कर सकते और न वे अपनी शंकाओं की निवृत्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुरु भी तो अज्ञानी होते हैं। वे अपने शिष्यों को अज्ञान के सिवा और वता ही क्या सकते हैं ? वास्तव में विना विचारे बोल कर अज्ञानी मुवाबाद का पोषण करते हैं।

सत्य को असत्य समझते और बुरे को भड़ा कहते हुए विनयवादी सर्वत्र विनय का ही समर्थन करते हैं। यथार्थझानी न होते हुए भी वे कहते हैं कि हमारे मत में विनय ही मुक्ति का कारण है।

कर्मों से न डरनेवाळे अिकयावादी कियाओं का अस्तित्व ही नहीं मानते। पर जब वे अपने ही वचनों से मिश्रभाव को प्राप्त होते हुए पकड़े जाते हैं तो प्रत्युत्तर न देते हुए गूँगे हो जाते हैं अथवा 'हमारे मत में कोई विरोध नहीं' ऐसा कह कर अपना पिण्ड छुड़ाते हैं।

परमार्थ को न समझते हुए अकियावादी ऐसी ऐसी विपरीत वातें कहते हैं जिन्हें अंगीकार करके अनेक मनुष्य संसार-अमण करते हैं। वे कहते हैं—न सूर्य उदय-अस्त होता है, न चन्द्रमा बढ़ता-घटता है, न जल बहता है और न वायु चलती है। यह संपूर्ण लोक केवल शून्य-मात्र है। जैसे अन्धा नेत्र न होने से प्रकाश में भी रूप नहीं देख सकता वैसे ही कुण्ठितवुद्धि अिकयावादी लोग प्रत्यक्ष पदार्थ—किया को भी नहीं देखते।

अनेक बुद्धिमान् मनुष्य ज्योतिप, स्वप्न, उक्षण, निमित्त, उत्पात और अंगविद्या प्रभृति अष्टांग निमित्त का अभ्यास करके भी संसार में

१—सूत्रकृताङ्ग अ० १, अध्याय ९, प० १७५-१९५।

होनेवाले भावों को जान लेते हैं। हाँ, उनमें से किसी का वह ज्ञान शास्त्र का रहस्य न जानने के कारण असत्य भी निकल सकता है, पर इससे विद्या का ही त्याग करना और पदार्थमात्र का निपेध कर देना ठीक नहीं।

जो यथार्थवेदी श्रमण-त्राह्मण कियावादी हैं, वे ठोगों के सामने यह उपदेश करते हैं—संसार में जो दुःख है वह अपनी ही करनी का फल है। सज्ज्ञान और सचारित्र से इस दुःख से मुक्ति हो सकती है। यथार्थवेदी उपदेशक ही ठोकचक्षु और ठोकनायक हैं और वे ही प्रजा को हितमार्ग का उपदेश कर सकते हैं। ऐसे हितोपदेशकों से ही मानव-समाज को इस संसार की अशाश्वतता का बोध हो सकता है।

इस संसार में राक्षस, भूत, देव, गन्धर्व, आकाशगत और पृथिवीगत जो कोई देहधारी हैं वे सब विनश्वर हैं, कोई अमर नहीं।

जिसे अगाध और अपार जल कहते हैं वही दुर्मोच्य गहन संसार है जिसमें डूचे हुए विषयाभिलापी प्राणी यहाँ मारे-मारे फिरते हैं और परलोक में दुर्गतियों की पीड़ाओं का अनुभव करेंगे।

अज्ञानी निरन्तर प्रवृत्ति करते हुए भी कर्मों को नहीं तोड़ सकते और जो ज्ञानी तथा धीर हैं वे ही निवृत्ति के मार्ग में रहते हुए भी कर्मों का क्षय कर देते हैं और छोभ तथा अहंकार से दूर रह कर नये पाप कर्मों से बचते हैं।

वे ज्ञानावरणीयादि कमों को तोड़ कर त्रिकालज्ञानी हो लोकवर्ती सव पदार्थों को जानते, मोक्षार्थियों के नायक वनते और स्वयंबुद्ध हो कर कमों का नाश करते हैं। वे स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करते और न अन्य से कराते हैं जिसमें प्राणी-हिंसा की शंका भी हो। वे इन्द्रियों को वश में रखते हुए आत्म-साधना में निरन्तर लगे रहते हैं और धीर हो कर ज्ञानमार्ग में विचरते हैं।

ज्ञानी सूक्ष्म-वादर सभी देहघारियों को आत्मतुल्य मानते हैं और इस महान् लोक को जीवाकीर्ण जानते हुए अप्रमादी हो कर विचरते हैं।

जो स्वयं अथवा दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अपना और दूसरे का भला करने में समर्थ होते हैं। जो विचारपूर्वक धर्म को प्रकट करना चाहे वह ऐसे ज्योतिर्घरों के पास सदा निवास करे। जो आत्मा और छोक को जानता है, जो जीवों की गति-आगित को जानता है, जो शाश्वत-अशाश्वत को जानता है, जो जन्म-मरण को जानता है, जो उत्पत्ति-पुनर्जन्म को जानता है और जो आस्त्रव-संवर-दु:ख-निर्जरा को जानता है वही क्रियावाद का उपदेश करने का अधिकारी है।

क्रियावादी न मनोहर शब्द-रूपादि इन्द्रियार्थों में आसक हो, न बुरे गन्ध-रसादि विषयों का द्वेप करे, न जीवत की इच्छा करे और न मरण की। सर्वभावों में समदृष्टिवाला हो कर्मों से बचता हुआ निष्कपट वन कर विचरें।

आयुष्मान् भगवान् के श्रीमुख से पुण्डरीक का दृष्टान्त इस प्रकार मैंने सुना है—एक जल और दृलदृल से परिपूर्ण वड़ी सुन्दर झील है। उसमें जगह जगह पुण्डरीक उगे हुए हैं। उन सब के वीच झील के मध्यभाग में एक बहुत बड़ा पुण्डरीक है जिसके पुष्पों की सुगन्ध और सौन्दर्थ अद्वितीय है।

पूर्व दिशा से एक पुरुष झील के पास आया और तट पर खड़ा हो उस पुण्डरीक को देख कर वोला—"में कुशल और उद्योगी पुरुप हूं। में मार्ग-गमनशक्ति का जाननेवाला हूँ। में अभी इस पुण्डरीक को उखाड़ डाल्ट्र्गा।" वह झील में उतर कर आगे बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह आगे चला त्यों-यों जल और दलदल में फँसता गया। आखिर ऐसे गहरे पानी और कीचड़ में फँसा कि न वह पुण्डरीक तक पहुँचा और न लौट कर किनारे ही आने पाया।

दक्षिण दिशा से एक दूसरा मुक्तप उस झील के किनारे आया और पुण्डरीक की तरफ देख कर वोला—"यह पुरुप कुशल और परिश्रमी नहीं। यह अज्ञानी मार्ग से अनिभज्ञ होने से फँस गया। पर मैं वैसा नहीं। मैं पुरुप हूँ। मुझे इसका मार्ग माल्य है। अभी मैं इस पुण्डरीक को खवाड़ डाल्र्गा।" वह झील के भीतर उतरा और पुण्डरीक को

१ मृत्रकृताप्न अस्ययन १२, प० २११-२२४।

उखाड़ने चला, पर पहले पुरुष की ही तरह वह भी गहरे जल धौर दलदल में फॅस गया। न वह इमल तक पहुँचा, न वापस लौट कर किनारे पर ही आया।

पश्चिम दिशा से एक तीसरा पुरुष झीछ के निकट आया और तट पर चढ़कर पुण्डरीक तथा फॅसे हुए पुरुषों की तरफ दृष्टि करके बोळा— "अफसोस ! ये दोनों ही पुरुष अझानी निकछे। न इन्हें मार्ग का ज्ञान है, न उद्यम करना ही जानते हैं। जिस प्रकार ये पुण्डरीक को उखाड़ना चाहते हैं, उस तरह यह नहीं उखाड़ा जाता। मैं बुद्धिमान और प्रतिभास्तिम हूं। अभी जाकर इसे उखाड़े देता हूं।" वह अळ के भीतर उतरा और पहछे दो पुरुषों की ही तरह गहरे जल में पहुँचने पर दलदल में फूस गया। न वह कमळ तक पहुँचा और न छोट कर किनारे पर ही आ सका।

उत्तर दिशा से एक चौथा पुरुष आया और झीछ के किनारे खड़ा होकर पुण्डरीक तथा दछदछ में फँसे हुए तीनों पुरुषों की तरफ देखकर बोला—"आश्चर्य! ये तीनों पुरुष अज्ञानी और निर्वेछ निकले जो पुण्ड-रीक को उखाड़ते हुए स्वयं फॅस गये। जिस रीति से इन्होंने पुण्डरीक उखाड़ना चाहा वह रीति ठीक नहीं। मैं इस विषय की यथार्थ जानकारी रखता हूँ। मैं मार्ग और गति-पराक्रम का जाननेवाला हूँ। मैं सभी जाकर इसे उखाड़ डाळ्गा।" वह जल में उतर कर पुण्डरीक की तरफ चला, पर पहले तीन पुरुषों की ही तरह पुण्डरीक और किनारे के बीच ही फँस गया।

तब किसी अनियत दिशा से एक वीतराग और (संसार को) पार करने की इच्छावाला भिक्ष आया वह झील के तट पर आकर खड़ा हुआ और पुण्डरोक तथा दलदल में फँसे हुए उन चारों ही पुरुषों को लक्ष्य करके घोला—"अफसोस! अपनी शक्ति और गतिविधि को न जानते हुए ये पुरुष पुण्डरीक को उखाड़ने चले परन्तु स्वयं हो फँस गये। जो तरीका इन्होंने पुण्डरीक उखाड़ने के काम में लाया वह ठीक नहीं था। इस प्रकार कमल नहीं उसाड़े जाते। इसका ठीक उपाय में जानता हूँ और अभी इसे उखाड़े देता हूँ।" यह कहते हुए उसने वहीं से आवाज दी—"उड़ जा पुण्डरीक उड़ जा" और पुण्डरीक उड़ गया। भगवान् ने कहा—आयुष्मन् श्रमणो ! यही पुण्डरीक का दृष्टान्त है। इसका अर्थ समझने योग्य है।

निर्प्रत्थ श्रमणों और श्रमणियों ने श्रमण भगवान् को वन्दन करके कहा—श्रायुष्मान् ने दृष्टान्त तो कहा पर हम इसका अर्थ नहीं जानते।

श्रमण-श्रमणिओं को श्रमण भगवान् ने कहा—आयुष्मन् श्रमणो ! अब उस दृष्टान्त का अर्थ कहता हूँ, सुनो ।

यह मनुष्यलोक एक बड़ी झील है। जीवों के शुमाशुभ कर्म इसमें जल है। काम-भोग इसमें दलदल है। मनुष्य-समाज इसमें पुण्डरीक समुदाय है। चक्रवर्ती इसमें महापुण्डरीक है। अन्यतीर्थिक चार पुरुष-जात हैं। धर्म भिक्षु है। धर्मतीर्थ झील का किनारा है। धर्मक्या भिक्ष की आवाज है और निर्वाण वहाँ से उड़ना है।

अायुष्मन् श्रमणो ! दृष्टान्त का सारांश कह दिया । अव इसे स्पष्ट करके समझाऊँगा ।

इस छोक में कई मनुष्य पूर्व में उत्पन्न होते हैं, कई पश्चिम में। कई उत्तर में जन्म छेते हैं और कई दक्षिण में। इनमें कई आर्य होते हैं, कई अनार्य। कई उच गोत्र के होते हैं, कई नीच गोत्र के। कई विशालकाय होते हैं, कई वामन। कई सुवर्ण होते हैं, कई दुवर्ण। कई सुक्तप होते हैं और कई कुक्तप।

उन मनुष्यों का एक मूर्घाभिषिक राजा होता है जो सत्त्वगुण से हिमवन्त, मेरु और महेन्द्र पर्वत की उपमा पाता है। विशुद्ध राजकुळीन और राजलक्षणोपेत होने से वह जनपूजित होता है और देश का पिता कहळाता है।

उस राजा की राजसभा के ये सभासद होते हैं—उम, उमपुत्र, भोग, भोगपुत्र, इक्ष्त्राक्त, इक्ष्ताकुपुत्र, ज्ञात, ज्ञातपुत्र, कौरन्य, कौरन्य-पुत्र, भट्ट, भट्टपुत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मणपुत्र, छिच्छिव, छिच्छिवपुत्र, प्रशास्ता, प्रशास्तापुत्र, सेनापित सौर सेनापितपुत्र।

. इनमें कोई श्रद्धावान् है, यह जानकर कुछ श्रमण-त्राह्मण उसे धर्मी-पदेश करने का निश्चय करते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं— "हम अमुक धर्म का उपदेश करेंगे, आप सुनिये । यह धर्म कैसा अच्छा है, यह सुनने से माळूम होगा।" यह कह कर उनमें से पहला पुरुप-जात कहता है—

"पादतल से लेकर सिर के बालों से नीचे तक और इर्द-गिर्द त्वचापर्यन्त जो देह है वही जीव है, वही संपूर्ण आत्मपर्याय है। यह जबतक प्राणधारी है, जीता है; और मरने पर नहीं जीता। जबतक शरीर है तबतक जीव। शरीर का नाश होने पर जीव भी नहीं रहता। शरीर के जलने पर कपोतवर्ण अस्थियाँ रह जाती हैं। चार पुरुष और पाँचवीं माँची (अरथी)—ये ही वापस गाँव में आते हैं।

"जीव अन्य है और शरीर अन्य, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहनेवाळे स्वयं भी यह नहीं जानते कि आत्मा दीर्घ है या हस्व ? आकार में वह परिमण्डलाकार है, गोल है, त्रिकोण है, चतुष्कोण है, षट्कोण है या अष्टकोण ? रंग में वह कृष्ण है, नील है, रक्त है, पीत है या खेत ? गन्ध में वह सुरिभगन्धी है या दुरिभगन्धी ? रस में वह तीक्ष्ण है, कटु है, कपाय है, अमृत है या मधुर ? स्पर्श में वह कर्कश है, कोमल है, गुरु है, लघु है, शीवल है, ज्रष्ण है, लिग्ध है या स्क्ष ?

"श्ररीर और आत्मा को पृथक् पृथक् मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे वलवार म्यान से निकाल कर वताई जाती है वैसे आत्मा को श्ररीर से पृथक् करके दिखानेवाला कोई नहीं है। जैसे मुंज और उसके रेशे पृथक् पृथक् वताये जा सकते हैं वैसे आत्मा और शरीर को जुदा जुदा नहीं दिखाया जा सकता कि 'यह' आत्मा है और 'वह' शरीर। इसी प्रकार मांस से हुद्दी, करतल से आमलक, दही से मक्खन, तिलों से तेल, ईख से मीठा रस और अरिणकाष्ट से अपि पृथक् कर वताया जा सकता है वैसे आत्मा को शरीर से जुदा करके कोई नहीं यता सकता।

"इसिंखिये जिनके मत में आत्मा असत् और अज्ञेय है उन्हीं का फयन यथार्थ है।"

इस प्रकार तज्जीव-तच्छिरीरवादी आत्मा का अस्तित्व न मान कर खयं हिंसा करते हैं और दूसरों को वैसा करने का उपदेश देते हैं। उनके मत में शरीर के अतिरिक्त आतमा नहीं और परछोक भी नहीं। वे क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, भला, दुरा, सिद्धि, असिद्धि, नरक और भवान्तर कुछ भी नहीं मानते। खान-पान तथा सुख-भोगों के निमित्त नाना प्रकार के हिंसक कर्म करते हैं।

कोई कोई प्रव्रजित भी साहस कर इसका उपदेश करते हैं जिसे सुनकर श्रद्धा करनेवाले कहते हैं—'अच्छा कहा श्रमण! अच्छा कहा ब्राह्मण! हम तुम्हारी पूजा करते हैं।' यह कहकर वे खान, पान, वस्त, पात्र, कम्बलादि का दान करते हैं, जिसका वे स्वीकार करते हैं। पहले जब वे घर छोड़ते हैं तब यह विचार करते हैं कि हम श्रमण अनगार होंगे; धन, पुत्र, पशु आदि कुछ भी परिश्रह न रक्खेंगे; परदत्त भोजन फरेंगे और कुछ भी पाप कर्म नहीं करेंगे; पर तजीव-तच्छरीरवादी होने के बाद वे किसी नियम से वंधे नहीं रहते। वे स्वयं परिश्रहादि श्रहण करते तथा कराने लगते हैं और सुख-भोगों में लीन हो जाते हैं।

राग-द्वेष के वश में पड़े हुए वे न अपना ही उद्घार करते हैं, न दूसरों का। संसार में छोटे बड़े किसी भी प्राणी का उनसे उद्घार नहीं होता। घर, क़ुटुम्ब को त्याग कर भी वे आर्य-मार्ग को न पाकर न इघर के रहते हैं, न उघर के।

दूसरा पुरुवजात पाञ्चमहाभूतिक कहलाता है। इस मत के श्रमण-हाहाण भी पूर्वोक्त राजा अथवा उसके सभासदों में जो श्रद्धावान होते हैं उनके पास धर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते हैं—

"महानुभावो! हम जिस धर्म का उपदेश करेंगे वह उपपन्न और व्यवस्थित है। छोक में पद्ममहाभूत ही सब कुछ हैं। हमारे मत में भूतों के अतिरिक्त न किया है न अकिया, न सुकृत है न दुष्कृत, न पुण्य है न पाप, न अछा है न बुरा, न सिद्धि है न असिद्धि, न नरक है और न दूसरी गति। भूतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

"वे भूत पृथक् पृथक् नामों से पुकारे जाते हैं जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन पाँच महाभूतों को न किसी ने वनाया न वनवाया, न किया न कराया। वे अनादि अनन्त हैं। इनका कोई प्रवर्तक भी नहीं। ये स्वतन्त्र और शाश्वत हैं। "किन्हीं का कहना है कि इन पाँच भूतों के उपरान्त छठी आत्मा है। इस मत में सत् का नाश और असत् की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु पाञ्चमहाभूतिक मत में यही जीवकाय, यही अस्तिकाय और यही छोक है, जो प्रत्यक्ष है। और इन सब का कारण महाभूत है।"

इनके मत में खरीदता खरीदवाता, मारता मरवाता, पकाता और पकवाता हुआ भी निर्दोष है। यहाँ तक कि पुरुष को खरीद कर कोई मरवा डाले तव भी दोष नहीं।

पाञ्चमहाभूतिक किया अकिया आदि कुछ भी नहीं मानते । विविध प्रकार के विषय-भोग करते हैं । स्वयं विषरीत मार्ग पर चढ़े हैं और श्रद्धालुओं को चढ़ाते हैं । राग-द्वेष के वश पड़े हुए ये न अपना चढ़ार कर सकते हैं, न दूसरों का । आर्य-मार्ग से वहिर्भूत वे न इधर के रहे न उधर के।

ती प्ररा पुरुषजात 'ईश्वरकारणिक' कहलाता है। इस मत के श्रमण-ब्राह्मण राजा तथा उसके सभासद आदि श्रद्धावानों के पास जाकर कहते हैं—

"इस लोक में धर्मों का आदि तथा उत्तर कारण पुरुष है, क्योंकि सब धर्म पुरुषणीत, पुरुष से ही ज्याप्त होकर रहते हैं। जैसे शरीर में उत्पन्न और बढ़ा हुआ गंड शरीर से मिला रहता है, वैसे ही सब धर्म पुरुषादिक हैं और पुरुष में ही ज्याप्त होकर रहते हैं। जैसे अरित शरीर में उत्पन्न होती है और बढ़ कर शरीर में रहती है, वैसे ही धर्म पुरुषादिक हैं और पुरुष को ज्याप्त होकर ही रहते हैं। जैसे धल्मोक, घृक्ष और पुष्करिणी पृथिवी में उत्पन्न और बढ़े हुए पृथिवी में ही रहते हैं, वैसे धर्म भी पुरुपादिक हैं और पुरुप में ही रहते हैं। जैसे जलसमूह और जलजुद्वुद जल में उत्पन्न होते और जल में ही रहते हैं। रहते हैं, वैसे ही धर्म भी पुरुपादिक हैं और पुरुप में ही रहते हैं।

"यह जो श्रमण-निर्धन्थों के निमित्त वना हुआ आचाराङ्ग-सूत्र-छताद्गादि से छेकर दृष्टिवादपर्यन्त द्वादशाङ्ग गणिपटक है, वह सव

<sup>🤊</sup> पुरुष 🕄 भादि-मूलकारण त्रिनका ।

मिथ्या है। उसमें कुछ भी सत्यता और यथार्थता नहीं। हम जो कहते हैं, वही ठीक है।"

जिस तरह पक्षी पिंजरे से दूर नहीं जा सकता, उसी तरह इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे दुःख से दूर नहीं होते; क्योंकि इनके मत में किया-अकिया, सिद्धि-असिद्धि, स्वर्ग-नरक सब कुछ ईश्वर के हाथ है। मनुष्य किसी कार्य में स्वतंत्र नहीं। सर्वत्र ईश्वर को ही कारण बताते हुए वे तरह तरह के आरंभ-समारंभ करके वैषयिक सुखों की साधना करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं भूछे हैं और दूसरों को भुछाते हैं। वे न अपना उद्धार कर सकते हैं, न पराया। आर्य-मार्ग को न पाकर न इधर के रहते हैं, न उधर के।

चौथा पुरुषजात 'नियतिवादी' कहलाता है। नियतिवादी श्रमण-त्राह्मण भी जिज्ञासुओं को धर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते हैं कि जिस धर्म की हम प्रज्ञापना करेंगे वही यथार्थ है। वे कहते हैं—

"पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो क्रिया का उपदेश करते हैं और दूसरे वे जो अक्रिया का कथन करते हैं। हमारे मत से ये दोनों ही नियितवश होने से घरावर हैं। कुछ भी निमित्त मिलने पर अज्ञानी पुरुष कहता है कि मैं दुःखो हूं, मैं शोकाकुल, निवंख और पीड़ित हूँ। मैं सताया जाता हूं और झुरता हूँ। यह सब दुःख मेरा ही किया हुआ है। वह जीव दुःख, शोक और संताप आदि का अनुभव करता है वह उसको करनी का फल है। पर युद्धिमान ऐसा नहीं समझता। निमित्त पाकर वह कहता है कि मैं दुःखी हूँ, मैं चिन्तित हूँ, अथवा वह दुःखी और पीड़ित है। पर वह यह नहीं कहता कि यह दुःख मेरा और उसका किया हुआ है।

"इस पृथिवी पर जो त्रस-स्थावर प्राणी भिन्न-भिन्न शरीर, भिन्न-भिन्न अवस्था, भिन्न-भिन्न विवेक और भिन्न-भिन्न विधान के प्राप्त होते हैं वह सन्न नियति के ही वल से ।"

नियतिवादी क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, नरक-स्वर्ग सर्वत्र नियति का ही प्राचान्य समझते हैं और नाना प्रकार के काम-भोगों के छिए नाना प्रकार के कमीरम्भ करते हैं। इस प्रकार नियतिवादी आर्य-मार्ग को न पाकर कामभोगों में फँस कर न इधर के रहते हैं, न उधर के।

इस प्रकार नाना बुद्धि, नाना किन, नाना अभिप्राय, नाना अनु-श्वान, नाना दृष्टि, नाना आरम्भ और नाना अध्यवसायवाले उक्त चार पुरुष-जात गृह-क़ुदुम्च को छोड़ कर भी आय-मार्ग को न पाकर काम-भोगों में फँसे हुए न इधर के रहते हैं, न उधर के।

अव पुण्डरीक के उद्घारक भिक्षु के विषय में सुनिए।

प्राच्य, पश्चिमात्य आदि अनेक मनुष्य होते हैं। उनमें आर्य-अनार्य, सुरूप-कुरूप, भले-बुरे सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें कई जमीन-जागीरवाले होते हैं और कई छोटे बड़े देशों के अधिकारी होते हैं। वे अन्यान्य पदार्थों पर ममता करते हैं और कहते हैं—'मेरा खेत, मेरा रूपा, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा घान्य, मेरा वर्तन, मेरा वस्न, मेरा मणि, मेरा मोती रह्मादिक सारा घन और मेरे शब्द, रूप, गन्ध, रस तथा स्पर्श। ये सब काम-भोग मेरे हैं और मैं इनका।'

परन्तु समझदार के शरीर में कोई दुःख अथवा भयंकर रोगातक्क उत्पन्न होता है तो वह कहता है—'हे कामभोगो! मेरे इस दुःख को तुम अपने अपर छे छोगे १ में दुःखी, शोकाकुछ, चिन्तित और पीड़ित हूँ। तुम मुझे इस दुःख से छुड़ाओगे १' और वह सोचता है कि यह घात कभी नहीं हुई कि संसार में कामभोग किसी की रक्षा कर सकें। एक दिन या तो पुरुष कामभोगों को छोड़ेगा अथवा कामभोग पुरुष को। कामभोगों में और आत्मा में वास्तिवक संवन्ध ही नहीं, फिर हम क्यों विभिन्न कामभागों में छुठ्ध होते हैं १ हम इनको छोड़ेंगे, क्योंकि बुद्धिमान के छिए थे सब बाह्य हैं।

किसी की यह समझ हो कि कामभोग भछे ही वाह्य हों पर माता, पिता, भाई, यहन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, दास और स्वजन-परिजनादि ज्ञातिजन तो निकटवर्ती होने से मेरे हैं और में इनका। युद्धिमान यह सोचता है कि हे ज्ञातियो! यदि मुझ पर कोई दुःख अथवा भयंकर रोगातद्ध भा पढ़ेगा तो तुम मेरे उस दुःख को उठा छोगे १ में दुःखी, शोकार्व अथवा चिन्तित होऊँगा, तव तुम मुझे उससे छुड़ाओगे १ में समझता हूं कि ऐसी वात कभी नहीं हुई। मेरे इन पूज्य ज्ञातिजनों पर किसी

प्रकार का कष्ट था पड़ेगा तो मैं भी उसको अपने उपर छेने में असम् मर्थ हूं। मुझे उस समय यही ख्याल आयेगा कि मैं दु:खो, शोकार्व और चिन्तित न होऊँ। इस प्रकार मैं उनके दु:ख का उद्धार नहीं कर सकता। यह बात कभी हुई ही नहीं कि एक का दु:ख दूसरा ले ले अथवा एक का किया हुआ कमें दूसरा भोगे। यहाँ प्रत्येक जीव अकेल जन्मता है और अकेल मरता है। वह अकेला च्यवता है और अकेल ही उत्पन्न होता है। कपाय, संज्ञा, विचार, ज्ञान और अनुभव ये सब प्रत्येक के भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिए ज्ञातिसंयोग किसीका शरण और न्नाण नहीं हो सकते। या तो पुरुष ज्ञातिसंयोग किसीका शरण और न्नाण नहीं हो सकते। या तो पुरुष ज्ञातिसंयोगों को छोड़कर पहले जायगा अथवा तो ज्ञातिसंयोग पुरुष को छोड़ेंगे। इसलिये मैं क्यों इन विभिन्न ज्ञातिसंयोगों में मोह रक्खूँ १ मैं इनको छोडूँगा। बुद्धिमान् के लिये ये सब बाह्य हैं।

और तो और; हाथ, पाँच, बाहु, जाँघ, पेट, मस्तक, शीठ, भायुष्य, बठ, वर्ण, त्वचा, कान्ति, कान, भाँख, नाक, जीम और स्पर्श प्रमुख अतिनिकटवर्ती अवयव, जिनकी मैं ममता करता हूँ, प्रतिक्षण जीण होते हैं। शरीर की सन्धियाँ शिथिछ पड़ती हैं। शरीर पर शुरियाँ पड़ती हैं। काले वाल सफेद हो जाते हैं और यह सुन्दर शरीर धीरे-धीरे त्यागने योग्य हो जाता है। यह जानकर भिक्षाचर्या के लिये उद्यत हुए भिक्षु को इस लोक में जीव, अजीव, त्रस और स्थावर को अवश्य जानना चाहिए।

संसार में गृहस्थ आरंभ-परिमह्वाछे होते हैं, पर कितपय श्रमण-ग्राह्मण भी आरंभ-परिमह्धारी होते हैं। वे त्रस-स्थावर प्राणियों का आरंभ करते कराते हैं। वे सचित्त-अचित्तादि कामभोगों का स्वीकार करते कराते हैं और इन कामों को वे उत्तेजन देते हैं। मैं अनारंभ और अपरिम्रह हूं। हम इन्होंके आश्रय से ब्रह्मचर्य—श्रमणधर्म का पाठन करेंगे, क्योंकि ये तो जैसे पहले थे वैसे ही अब भो हैं। प्रकट है कि ये कर्मवन्ध से नहीं हटे और संयम-मार्ग में उपस्थित नहीं हुए। इनकी वही दशा है जो पहले थी। ये आरंभ-परिमह में मम हुए पाप कर रहे हैं। यह जानकर भिक्षु दोनों तरफ से अलिप्त होकर विचरे। इस प्रकार वह कर्मों को जान और रोककर उनका नाहा कर सकेगा। कर्भवन्य के विषय में भगवान् ने इन पह्जीवनिकायों को हेतु कहा है—पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय।

जैसे मुझे दंड, हड्डी, मुक्के, ढेळे अथवा कर्पर से दबाने, मारने, धमकाने, ताड़ने से और परिताप तथा उपद्रव करने से दु:ख होता है, यहाँ तक कि शरीर का एक भी रोम नोचने से मैं अत्यन्त दुःख और भय का अनुभव करता हूं, वैसे ही सर्वजीव, सर्वभूत, सर्वपाण और सर्वसत्त्वों को दण्ड आदि से ताड़न-तर्जनादि करने से दुःख होता है। एक भी रोम नोचने से उन्हें अत्यन्त दुःख और भय का अनुभव होता है। इसलिए भूत, भविष्यत् और वर्तमान के सभी अईन्त भगवान् यह कथन, भाषण, प्रज्ञापन और प्ररूपण करते हैं कि किसी जीव, भूत, प्राण और सत्त्व को न मारो, न दुःख दो, न पकड़ो, न सताओ और न प्राणमुक्त ही करो । यही ध्रुव, नित्य और शाखत धर्म है, जो छोक में भाकर जगत् की पीड़ा जाननेवाले तीर्थंकरों ने कहा है। अतएव प्राणि-हिंसा, असत्यवचन, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह का त्यागी भिक्षु दातुन, अंजन, वमन, विरेचन, धूप और धूम्रपानादि न करे। इस प्रकार वह अक्रिय तथा अहिंसक हो कोध, मान, माया और छोभ का त्याग कर बाह्य तथा आभ्यन्तरिक शान्ति में रहता हुआ देखे, सुने, माने भथवा जाने हुए किसी भी तरह के सुख की प्रार्थना न करे। वह कभी ऐसा विचार न करे कि मैं जो यहाँ सदाचरण, तप, नियम और ब्रह्म-चर्य में रहता हूं और धर्म का आराधन करता हूं इसके फडस्वरूप मुझे देवगति प्राप्त हो या यहीं पर सिद्धियाँ प्राप्त हों, अथवा में सुखो ही होजॅ, दुःखी न होजॅ।

जो शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श में आसक्त नहीं होता तथा कोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेप, फल्ह, पशुन्य, परनिन्दा, रति-अरित, मायामृपा और मिथ्यादर्शन-शल्य से दूर रहता है वह महाकर्म-पन्ध से बचा हुआ और हिसादि पापों से विराम पाया हुआ भिक्षु है।

जो त्रस-स्थावर प्राणधारियों का .कारंभ स्वयं नहीं करता, दूसरी

से नहीं कराता और करनेवालों का अनुमोदन नहीं करता वह महा-कमीदान से बचा और पापस्थान से विराम पाया हुआ भिक्षु है।

जो सांपरायिक किया स्वयं नहीं करता, दूसरों से नहीं कराता और करनेवालों का अनुसोदन नहीं करता वह महाकर्मादान से बचा हुआ और पापस्थान से विरत भिक्षु है।

जो धशन, पान, स्वाद्य और खाद्य पदार्थों के संबन्ध में यह जानता हुआ कि वे किसी भी साधर्मिक साधु के उद्देश से प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का आरंभ करके बनाये, खरीदे या माँग कर ठाये गए हैं अथवा वे किसी से छीने या स्थानान्तर से ठाये हुए हैं, स्वयं उनका भोजन नहीं करता, दूसरों को नहीं कराता और करनेवाठों का अनुमोदन नहीं करता, वही महाकर्मादान से बचा हुआ पापस्थान से विरत भिक्षु है।

परकृत, परिनष्टित, उद्गम-उत्पादनादि दोष रहित, प्राप्तक और भिक्षाचर्या के क्रम से प्राप्त परिमित आहार का ही संयमनिर्वाह के टिये भिक्षु भोजन करें।

वह आहार के समय आहार, पानी के समय पानी, वस्न के समय वस्न, उपाश्रय के समय उपाश्रय और शयन के समय शयन का उपभोग करे।

उपदेशविधि का ज्ञाता भिक्षु दिशा, विदिशा में जहाँ जाय वहाँ धर्मीपदेश करे। भाव से अथवा कौतुक से भी जो कोई श्रोता आवे उसके आगे धर्म की विशेषताएँ और उसके फळ का प्रतिपादन करे।

वह शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, सरलता, कोमलता, लघुता और प्राणिमात्र की अहिंसा का उपदेश करें।

वह अन्न, पानी, वस्न, उपाश्रय, स्वजन और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिये कभी धर्मोपदेश न करे। केवल कर्मनिजरा हो उसके धर्म-कथन का निमित्त हो।

जिन वीर पुरुपों ने मिश्रु के निकट धर्मश्रवण करके उसका स्वी-कार किया वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए, सर्व पापों से दूर हुए, सम्पूर्ण शान्ति को प्राप्त हुए, कर्मक्षय कर निर्वाण को प्राप्त हुए। यही वह धर्मार्थी, धर्मविद् और संयमी भिक्षु है जिसकी आवाज से महापुण्डरीक के उड़ने की वात कही थी।

जिसने कर्मों, संयोगों और गृहवास को जाना है और जो शान्त, समित, हितसाधक और संयमी है ऐसे भिक्षु को श्रमण, ब्राह्मण, शान्त दान्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, ऋती, विद्वान्, भिक्षु, सुज्ञ, तीरार्थी और चरण-करणपारविद् इन नामों में बुलाना योग्य है।

१—स्त्रहताम श्रुतस्कन्ध २, अप्याय १, पृ० २७०-२९८ ।

## तृतीय परिच्छेद

## भागवान् महावीर के पूर्वभव

पश्चिम महाविदेह के एक गाँव में बलाधिक नामक एक राज्याधिकारी था। एक समय वह राजाज्ञा पाकर काठ लिवाने के लिए
गाड़ियाँ लेकर जंगल में गया। मध्याह का समय
हुआ और बलाधिक तथा उसके साथी दोपहर
के भोजन की तैयारी करने लगे। ठीक उसी समय वहाँ एक साधुसमुदाय थाया। साधु किसी एक सार्थ के संग चल रहे थे और सार्थ
के आगे निकल जाने पर मार्ग भूलकर भटकते हुए दोपहर को उस
प्रदेश में आये जहाँ बलाधिक की गाड़ियों का पड़ाव था।

साधुओं को देखते ही वलाधिक का हृद्य द्याहूँ हो गया। उसने कहा—वहे खेद की वात है, मार्ग से अनजान वेचारे तप्स्वी लोग मार्ग भूलकर जंगल की राह पड़ गये हैं। वह उठा और आद्रपूर्वक श्रमणों को अपने पास बुला कर आहार-पानी से उनका आतिथ्य किया और बोला, चलिए महाराज! आप को मार्ग पर चढ़ा दूँ। वह आगे चला और साधुगण उसके पीछे। सार्ग में चलते हुए गुरु ने योग्य जीव जान कर वलाधिक को धर्मीपदेश किया जो उसके हृद्य में वैठ गया। साधुओं को मार्ग वता कर वलाधिक वापस लीटा।

थोड़े से उपदेश से वलाधिक ने सम्यक्त प्राप्त किया और जीवनपर्यन्त गुरूपदेश का अनुसरण करते हुए उसने अपना जीवन सफल किया।

दूसरे भव में वलाधिक ने सौधर्म कल्प में पल्पोपम की आयु-स्थितवाला देवपद प्राप्त किया।

१--चरित्रकारों ने इसका नाम नयसार लिखा है।

देव गित का जीवन पूर्ण होने के अनन्तर वलाधिक का जीव तीसरे भव में चक्रवर्ती भरत का पुत्र गरीचि नामक राजकुमार हुआ।

एक समय भगवान् ऋषभदेव पुरिमताल के उद्यान में पघारे। नागरिकगण और राज के परिवार के सब लोग भगवान् को वन्दन करने और धर्मापदेश सुनने गये। भगवान् ने वैराग्यजनक धर्मदेशना की जिसे सुन कर मरीचि संसार से विरक्त हो गये और अनेक राजपुत्रों के साथ श्रमण-धर्म की प्रवज्या लेकर भगवान् के साथ विचरने लगे।

वहुत समय तक प्रव्रज्या पाठने के वाद मरीचि श्रमण-मार्ग की कित कियाओं से ऊव गये और साधुवेश के वद्छे उन्होंने एक नृतन वेश धारण किया। हाथ में त्रिदण्ड, सिर पर शिखा तथा छत्र, पाँवों में पादुकार्थे और शरीर पर गेरुआ वस्त्र धारण कर अपने को निर्मन्थ श्रमणों से जुदा कर छिया।

एक समय राजा भरतने ऋपभदेव से पूछा—भगवन् ! आपकी इस धर्मसभा में कोई मानी तीर्थंकर है ? उत्तर में मरीचि की तरफ इशारा करते हुए भगवान् ने कहा—राजन् ! यह त्रिदण्डी तेरा पुत्र मरीचि इसी अवसर्पिणी काल में चौवीसवाँ महावीर नामक तीर्थंकर होगा । इतना ही नहीं, तीर्थंकर होने से पहले यह भारतवर्ष में त्रिष्टिष्ट नामक वासुदेव होगा । उसके वाद पश्चिम महाविदेह में त्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा और अन्त में भारतवर्ष में अन्तिम तीर्थंकर महावीर होगा ।

भगवान के मुख से भावी वृत्तान्त मुनकर भरत मरीचि के निकट जाकर वन्दनपूर्वक बोळे—मरीचि! में तुम्हारे इस परिव्राजकत्व को नहीं वन्दन करता पर तुम अन्तिम तीर्थंकर होनेवाळे हो, यह जान कर सुम्हें वन्दन करता हूँ। संसार मे जो वड़े वढ़े लाभ हैं वे सब तुम्हें ही मिल गये हैं। तुम इसी भारतवर्ष में त्रिपृष्ठ वासुदेव, महाविदेह में प्रियमित्र चक्रवर्ती और फिर यहाँ वर्द्धमान नामक चौबीसवें तीर्थंकर होगे।

भरत की वात से मरीचि बहुत प्रसन्न हुआ। वह त्रिपदी आस्फालन

करके वोळा—अहो ! में वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर होऊँगा ! बस सेरे लिये इतना ही बहुत है।

में वासुदेवों में पहला ! पिता चक्रवर्तियों में पहले ! और दादा तीर्थंकरों में पहले ! अहो ! मेरा कुल कैसा श्रेष्ठ है !

भगवान् ऋषभदेव की जीवितावस्था में मरीचि भगवान् के साथ विचरते रहे और उनके निर्वाण के वाद उनके शिष्यों के साथ। उनके पास जो उपदेश अवण करने जाता उसे अमणधर्म का उपदेश करते और वैराग्यप्राप्त दोक्षार्थों को साधुओं के पास भेजते। कोई यह पूछता कि आप खुद दीक्षा क्यों नहीं देते ? तव कहते—'मैं खरा साधु नहीं हूं, यथार्थ साधुमार्ग वही है जो अमण पाछते हैं।'

एक समय मरीचि वीमार पड़े। वे विशाल साधु समुदाय के साथ थे तथापि असंयत समझ कर श्रमणों ने उनकी परिचर्या नहीं की। अव मरीचि को अपनी असहायावस्था का भान हुआ धौर उसे अपने लिए एक शिष्य की आवश्यकता प्रतीत हुई।

एक बार मरीचि के पास किपल नामक राजपुत्र आया। मरीचि ने उसे संसार की असारता का उपदेश किया। किपल संसार से विरक्त हो कर साधु होने को तैयार हुआ तब मरीचि ने उसे साधुओं के पास श्रामण्य लेने को कहा। किपल ने कहा—मैं आप के मत में प्रज्ञित होना चाहता हूँ। क्या आपके मत में धर्म नहीं है १ मरीचि ने कहा—है। धर्म वहाँ भी है और यहाँ भी। यह कहकर उसने किपल को अपना शिष्य बना लिया।

चौरासी लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके मरीचि ने महादेव-लोक में देवपद शप्त किया।

त्रहादेव लोक में दस सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर यलाधिक का जीव कोहाग सन्निवेश में कौशिक नामक त्राह्मण हुआ। उसने अस्सी लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पाया था। अपने उस पाँचवाँ मव दीर्घ जीवन में उसने अनेकविध कर्म किये और मर कर बहुतेरे भव किये जिनकी संख्या नहीं है। छठें भव में वलिधिक का जीव थूणा नगरी में पुष्यिमित्र नामक छठा और सातवाँ भव निष्ठ हुआ। उसका आयुष्य सत्तर लाख पूर्व वर्ष का था। अपने उस दीघें जीवन का अधि-कांश गृहस्थाश्रम में विता कर वह परित्राजक बना और आयुष्य पूर्ण करके सीधर्म देवलोक में देव हुआ।

देवलोक से च्युत होकर वलाधिक का जीव चैत्य संनिवेश में अग्नियोत ब्राह्मण हुआ। अग्नियोत भी अन्त में आठवाँ और नवाँ भव परिब्राजक बना और चौसठ लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य समाप्त करके ईशान देवलोक में मध्यमस्थितिक देव हुआ।

ईशान देवलोक से च्युत होकर वलाधिक का जीव दसवें भव में मंदिर संनिवेश में अग्निभूति ब्राह्मण हुआ। अन्त दसवों और ग्यारहवों भव में उसने परिब्राजक मत की दीक्षा ली और छप्पन लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य समाप्त कर ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देव- लोक में मध्यमिथितिक देव हुआ।

सनत्कुमार देवलोक से निकल कर वलाधिक का जीव श्वेतांविका नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ और अन्त में परिब्राजक वन कर चवालीस लाख पूर्व वर्ष का भागुष्य पूर्ण कर माहेन्द्र कल्प में देव हुआ। माहेन्द्र देवलोक से निकलने के बाद उसने कुछ काल तक अनियत संसार अमण किया जो भव गिने नहीं गये।

चौदहवें भव में वलाधिक का जीव राजगृह में स्थावर नामक प्राक्षण हुआ। उसने अपने चौंतीस लाख पूर्व वर्ष में से अधिकांश चौदहवां और पन्द्रदवाँ भव प्राजक धर्म स्वीकार किया और आयुप्य की समाप्ति होने पर ब्रह्म देवलोक में देव हुआ।

गढ़ा देवलोक से च्युत हो कर एसने कुछ काल तक अनियत अमण किया जिसकी स्यूल भवों में गणना नहीं की गई।

सोलहवें भव में वलाधिक का जीव राजगृह नगर में विश्वनन्दी

राजा के भाई विशाखभूति का पुत्र विश्वभूति राजकुमार हुआ। वह सोलहवाँ और सत्रहवाँ भव युवावस्था में नगर के बाहर पुष्पकरण्डक रद्यान में रहता और अन्त: पुर के साथ सुख-विहार में विताता था। उसका यह सुख रानी की दासियों से सहा नहीं गया। उन्होंने रानो के सामने विश्वभूति के सुख-विहार और क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कहा—राज्य के सुख-वैभव तो विश्वभूति भोग रहा है। यद्यपि कुमार विशाखनन्दी राजा के पुत्र हैं तथापि विश्वभूति के सुख वैभवों के सामने उनके सुख किसी गिनती में नहीं। कहने के छिए भले ही राज्य हमारा हो पर उसका वास्तविक फलोपभोग तो विश्वभूति के ही भाग्य में छिखा है।

दासियों की वातों से रानी के हृद्य में ईप्योग्नि भड़क उठी और उसने कोपगृह का आश्रय लिया। खबर मिलने पर राजा उसके पास गया और शान्त करने की कोशिश की। रानी कड़क कर बोली—जब राजा की जीवितावस्था में ही यह दशा है तब पीछे तो हमें गिनेगा ही कौन ?

राजा के बहुत अनुनय करने पर भी जब वह शान्त न हुई तब यह बात अमात्य तक पहुँची और इसने भी बहुत कुछ कहा सुना, पर सफलता नहीं मिली। आखिर अमात्य ने राजा की सलाह दी—महाराज! देवी के वचन का अनादर न कीजिये। खीहठ है, कहीं आत्मधात न कर बैठे।

राजा ने कहा—इसका कोई ज्याय नहीं है। हमारी फुळ-मर्योदा है कि जवतक प्रथम प्रविष्ट पुरुप वाहर न आ जाय, दूसरा वाग में प्रवेश नहीं कर सकता। विश्वभूति वसन्तऋतु विताने के छिए अन्दर ठहरा हुआ है, वह वाहर नहीं निकलेगा।

अमात्य-इसका उपाय हो सकता है।

षमात्य ने अज्ञात मनुष्यों के हाथ से राजा के पास कृत्रिम लेख पहुँचाये। लेख पढ़ते ही राजा ने युद्धयात्रा स्ट्घोपित की। यह बात विश्वभूति के कानों तक पहुँची और वह तुरंत बाग से निकल कर राजा के पास गया और राजा को रोक कर आप युद्धयात्रा के लिए चल दिया।

जिस प्रदेश में शतु के उपद्रव की वात कही गई थी, वहाँ विश्वभूति दळवळ के साथ जा पहुँचा। पर वहाँ न कुछ उपद्रव देखा, न युद्ध की हळचळ। विश्वभूति जैसे गया वैसे ही वापस छोट आया।

विश्वभूति के वाहर निकलते ही राजकुमार विशाखनन्दी ने पुष्प-करण्डकोद्यान में अपना स्थान जमा लिया।

विश्वभूति छौट कर घर आये और वाग में जाने छगे तव द्वारपाछों ने रोक कर कहा—कुमार विशाखनन्दी अन्तःपुर के साथ उद्यान में ठहरे हुए हैं।

अव विश्वभूति को ज्ञात हुआ कि युद्ध का संरम्भ वास्तव में उसे वाग से वाहर निकालने का प्रपंच मात्र था। कोध में आकर विश्वभूति ने द्वार पर स्थित एक कैथ के वृक्ष पर जोर से मुष्टि-प्रहार किया जिससे गिरे हुए कैथों से जमीन ढक गई। उसने द्वारपालों से कहा—में इसी प्रकार तुम्हारे सिर गिरा देता यदि बड़े वाप (ताऊ) का गौरव न करता।

विश्वभूति को इस अपमान से वड़ा आघात लगा। वह विरक्त हो कर घर से निकल गया और आयसंभूत स्थविर के निकट जाकर साधु हो गया।

राजा, युवराज और अन्य खजनगण ने जाकर विश्वभूति से क्षमा प्रार्थना की और घर चलने के लिये आमह किया पर वे अपने निश्चय से विचलित न हुए।

विश्वभूति प्रत्रजित होकर निविध तप करने छगे। पष्ट-अष्टम से छेकर वे मासक्षपण तक करते हुए देश निदेशों में निहार करते थे।

कालान्तर में विश्वभूति मधुरा गये और मासक्षपण की समाप्ति पर नगर में भिक्षाचर्या करने निकले। उन दिनों कुमार विशाखनन्दी भी शादी करने मथुरा आया हुआ था और अपनी बरात के साथ राजमार्ग के निकट ठहरा था। विश्वभूति उघर से होकर भिक्षाचर्यों के लिए जा रहे थे। उन्हें देख कर विशासनन्दी के मनुष्यों ने कहा—कुमार! आप इन्हें जानते हैं? . विशाखनन्दी ने कहा—नहीं। मनुष्यों ने कहा—ये विश्वभूति कुमार हैं।

विश्वभूति को देखते ही विशाखनन्दी की आँखों में क्रोध था गया। सरोध नेत्रों से वे देख ही रहे थे कि एक नवप्रसूता गाय ने विश्वभूति को शृंग प्रहार से गिरा दिया। यह देख कर विशाखनन्दी और उसके साथी खिछ खिछा कर हँसे और वोछे—कहाँ गया वह तेरा कैथ गिरानेवाछा बछ ? मुनि ने उधर देखा तो विशाखनन्दी पर दृष्टि पड़ी। उनके सन में रोष आया और गाय के शृंगों को पकड़ कर चक्र की तरह उपर धुमाते हुए वोछे—दुर्वछ सिंह का वछ भी शृंगाठों से नहीं छांघा जाता।

मुनि वहीं से पीछे छीट गये। वे मन में वोछे—अवतक यह दुरात्मा मुझ पर रोप धारण किये हुए है ? उन्होंने ने निदान किया—'यदि इस तप-संयम और ब्रह्मचर्य का कुछ भी फल हो तो भविष्य में से अपरिमित बलशाली होऊं।'

विश्वभूति ने अपने निदान का कभी पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त नहीं किया। वे अपने साधु-जीवन को निभाते हुए आयुष्य पूर्ण कर महार शुक्र कल्प में देवपद को प्राप्त हुए।

सहाशुक्त देवलोक से निकल कर वलाधिक का जीव पोतनपुर में निकल कर वलाधिक का जीव पोतनपुर में निष्ठ नामक वासुदेव हुआ। पोतनपुर फेराजा प्रजापित, प्रतिवासुदेव अश्वपीव के सण्डलिक थे। एनके दो पुत्र थे, एक अचल और दूसरा त्रिष्ठ ।

एक समय पोतनपुर की राजसभा में नाच-रंग हो रहा था। राजा, दोनों राजकुमार कौर सभासदगण उसमें मस्त हो रहे थे। ठीक उसी समय क्षत्वभीव का दूत कार्यवश राजसभा में भाया। राजा ने संश्रमपूर्वक दूत का स्वागत किया और जलसा वंद करवा कर उसका संदेश सुनने लगे।

रंग में भंग करनेवाले दूत पर फ़मार बहुत विगड़े। उन्होंने अपने आदमियों से कहा—जब यहाँ से दूत रवाना हो, हमें सूचित करना। सत्कारपूर्वक राजा से विदा लेकर दूत रवाना हुआ। दोनों कुमारों को इसकी सूचना मिली और उन्होंने पीछे से जाकर दूत को पीटा। दूत के साथी उसे छोड़कर भाग गये।

प्रजापित को जब इस घटना के समाचार मिळे तो उन्हें घड़ा रंज हुआ। दूतको वापस बुळवा कर दुगुना तिगुना पारितोषिक दिया और कहा—राजा से इस बात की शिकायत न करियेगा। दूत मान गया, पर उसके साथी उसके पहले ही राजा के पास पहुँच गये और यह सब मृत्तान्त अश्वप्रीव को निवेदन कर चुके थे।

दूत के अपमान की वात सुन कर अश्वमीव वहुत नाराज हुआ और अपने दूत को तिरस्कृत करनेवाछे दोनों राजपुत्रों को जान से मरवा डाळने का उसने निश्चय कर ळिया।

अश्वयीव को किसी भविष्यवेता ने कह रक्खा था कि जो मनुष्य तुम्हारे चण्डमेघ दूत को पीटेगा और महाविष्ठ सिंह को मारेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा।

अश्वग्रीव ने दूसरा दूत भेज कर प्रजापित को कहलाया—तुम अमुकं जगह जा कर हमारे शालिक्षेत्रों की रक्षा करो।

अपने पुत्रों को डांटते हुए प्रजापित ने कहा—यह तुमने अकालमृत्यु को जगाया। हमारी वारी न होने पर भी हमें यह आज्ञा मिली। यह
तुम्हारे औद्धत्य का फल है। अपने स्वामी की आज्ञा शिरोधार्थ करके
राजा सेना के साथ प्रयाण करने लगे तब राजकुमारों ने कहा—आप
यहीं रिहये। इस काम के लिये तो हमीं जायेंगे। राजा के रोकने पर भी
कुमार चले गये और मौके पर पहुँच कर कृपकों से पूछा—अन्य राजा
लोग आकर यहाँ किस रीति से रक्षण करते हैं ? लोगों ने कहा—जबतक रोतों में धान्य रहता है वे चतुरंगिनी सेना का घेरा डाल कर यहाँ
रहते हैं और सिह से लोगों की रक्षा करते हैं। त्रिष्ट्रप्ट वोला—इतने
समय तक कीन ठहरेगा ? मुझे वह स्थान वता दो जहाँ सिंह रहता है।
लोगों ने त्रिष्ट्रप्ट को सिहवाली गुफा दिखायी। कुमार रथमे बैठ कर
गुफा के द्वार पर पहुँचा। लोगोंने दोनों तरफ से शोर किया जिससे
चौंक कर सिंह गुफा के द्वार पर आया। कुमार ने सोचा यह तो पैदल

है और मैं रथिक! यह विषम युद्ध है। ढाल तलवार के साथ वह रथ से उतर गया और फिर सोचने लगा—यह दंष्ट्रा-नखायुध है और मैं ढाल-तलवारधारी! यह भी ठीक नहीं। उसने ढाल तलवार भी छोड़ दिये। यह देखकर सिंह के क्रोध का पार न रहा। वह मुँह फाड़ कर कुमार पर झपटा। त्रिष्टुष्ट ने पहले ही झपाटे में उसे दोनों जवड़ों से पकड़ा और जीर्ण वस्न की तरह फाड़ कर फेंक दिया। यह देख कर जनता ने जोरों का हर्षनाद किया।

त्रिपृष्ठ सिंह की खाल लेकर अपने नगर की तरफ चला। जाते समय उसने प्रामीणों से कहा—घोटकप्रीव से कह देना कि अब वह निश्चिन्त रहे।

छोगों ने सव हकीकत अश्वशीव के पास पहुँचा दी। वह बहुत रुष्ट हुआ और दूत भेज कर प्रजापित को कहछाया—अब तुम बृद्ध हो गये हो अतः सेवा में क़ुमारों को भेज दो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं।

प्रजापित ने कहा—मैं खुद सेवा में आने के छिए तैयार हूँ। धम्बग्रीव ने अतिकुद्ध होकर कह्छाया—कुमारों को न भेजकर

सूने हमारी आज्ञा का अनादर किया है अतः युद्ध के छिये तैयार हो जा।

कुमारों ने इस समय भी दृत को अपमानित कर निकाल दिया। अश्वप्रीव ने सम्पूर्ण सैन्य के साथ पोतनपुर पर चढ़ाई कर दी! त्रिष्ट आदि भो अपनी सेना के साथ देश की सीमा पर जा डटे। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध शुरू हुआ और पहले ही दिन युद्धभूमि रक्त रंजित हो गई। निरपराध जीवों का यह संहार त्रिष्ट को अच्छा न लगा। उसने अश्वप्रीव के पास दूत भेज कर कहलाया—कल से में और तुम दो ही युद्ध में प्रवृत्त हों तो बहुत अच्छा। निरपराध जीवों को मरवाने से क्या लाभ है ?

अश्वमीव ने त्रिष्ट्रप्ट का प्रस्ताव मंजूर किया और रथों में बैठ कर अपने अपने मोरचों से निकल कर दोनों परस्पर भिड़ गये। घंटों लड़े और खूब लड़े फिर भी मैदान दोनों का रहा। अश्वमीव ने देखा कि सब शख खत्म हो गये हैं फिर भी शब्दु मैदान में ढटा हुआ है। उसने अपने चक्रनामक अमोघाल को सँभाला और एठा कर त्रिष्ट्रष्ट पर जोरों से फेंका। अश्वप्रीव का विश्वास था कि इसके एक ही प्रहार से उसका काम पूरा हो जायगा। पर परिणाम विपरीत निकला। चक्र धार को तरफ से न लग कर तुम्चे की तरफ से त्रिष्ट्रष्ठ के वक्षस्थल पर गिरा। त्रिष्ट्रप्ट ने उसे पकड़ लिया और उसो से अपने शत्रु का सिर उड़ा दिया। तत्काल आकाशवाणी हुई—'त्रिष्ट्रप्ट नामक प्रथम वासुदेव प्रकट हो गया।'

सव राजाओं ने त्रिपृष्ठ की वश्यता खोकार की और आधे भारत-वर्ष को अपने अधोन करके उसने वासुदेव का पद धारण किया।

चौरासी छाख वर्ष का आयुष्य पूरा करके त्रिष्ट सातवीं नरकभूमि में तेंतीस सागरोपम की आयुष्य-स्थितिवाला नैरियक हुआ।

नरक से निकलकर वलाधिक का जीव सिंह हुआ और वहाँ से गीसवाँ, इक्षीसवाँ और मर कर फिर नरक में गया। नरक से निकलने के याईसवाँ भव वाद वलाधिक का जीव कुछ समय तक संसार में भटक कर अन्त में मनुष्य हुआ।

तेईसवें भव में वलिधक पश्चिम विदेह की राजधानी मूका नगरी में त्रियमित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने संसार से विरक्त होकर वेईसवों और चौबोसवों भव प्रेष्टिलाचार्य के पास प्रव्रज्या ली और चौरासी लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य भोग कर चौबीसवे भव में वह महाशुक्रकल्प के सर्वार्थ नामक विमान में देव हुआ।

सर्वार्थ विमान से निकल कर पचीसर्वे भव में वलाधिक का जीव पचीसर्वो और छच्चीसर्वो भव नामक राजकुमार हुआ। वह बाल्यावस्था में ही राज्यासन पर वैठा और चौबोस लाख वर्ष पर्यन्त राज्य किया। षाद में उसने प्रोष्टिलाचार्य के समीप प्रव्रज्या ली।

नन्दन मुनि ने वड़ी घोर तपस्यायें कीं । निरन्तर मास-मासक्षपण करके उन्होंने अर्हत्, सिद्ध, संघ, धर्मोपदेशक, षृद्ध, बहुश्रुत, तपस्वी,

१ इस मनुष्य का नाम क्या था, बायुष्य कितना था और किन शुभ एत्यों ये नकपती पद के योग्य पुष्य उपार्जन कियाथा-इन धार्ती का गुलासा नहीं मिला।

अहँदादिवात्सल्य, अहँदादि ज्ञानध्यान, दर्शन, विनय, नित्यनियम, शील, आत्मध्यान, दान, मुनि-सेवा, समाधि, अपूर्व ज्ञानप्राप्ति, शास्त्र-भक्ति, भौर प्रवचनोन्नति इन बीस पदों की भक्ति और आराधना करके उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म निकाचित किया।

अन्त में नन्दन मुनि ने दो मास का अनशन किया और समाधि-पूर्वक देह छोड़ कर प्रणतकल्प के पुष्पोत्तर विमान में देवपद प्राप्त किया।

प्रणतकल्प की दिन्य समृद्धि का उपभोग करके वलाधिक का जीव सताईसवें भव में ब्राह्मण-कुण्डपुर में क्षिष्ठभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवासताईसवाँ भव
निन्दा की कोख में पुत्रक्षप में अवतीण हुआ जहाँ वयासी
दिन रहने के बाद तिरासीवें दिन मध्यरात्रि के समय
वह हरिणैगमेधी देव द्वारा त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर में रखा गया
और वहीं सिद्धार्थ क्षत्रिय के घर जन्म लेकर वर्धमान—महावीर नामक
तीर्थंकर हुआ।

# चतुर्थं परिच्छेद

### जमालियवार्तिता 'बाहुरता' संप्रदाया

भगवान् महावीर के वचन का विरोध करनेवाले जो निह्नव हो गये हैं उनमें जमालि का नाम सर्वप्रथम है।

जमाछि का भगवान् महावीर के साथ किस विषय में किस प्रकार मतभेद खड़ा हुआ इसका संक्षिप्त वर्णन चरितखण्ड में जमाछि के प्रकरण में किया जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ जमाछि के मतभेद का बीज क्या है, यही बताना अभीष्ट है।

जमाि का मतभेद किया विपयक नहीं, तर्क विपयक था। इस छिए तर्कवाद की पद्धति से ही इस विपय का स्पष्टीकरण करना युक्ति-संगत होगा।

महावीर निश्चयानुसार क्रियाकाल और कार्यकाल को अभिन्न मानते थे। अतएव वे कहते—'चलमाणे चिल्ए' 'करेमाणे कडे' अर्थात् 'चलने लगा चला, क्रिया जाने लगा किया' इत्यादि।

अपनी बीमारी के दरमियान जमाि ने देखा कि संस्तारक किया जाने छगा है, पर वह 'किया' नहीं कहलाता, क्यों कि उस पर शयन-किया नहीं हो सकती। इस स्थिति में महावीर का 'करेमाणे कहे' वाला सिद्धान्त ठीक नहीं है।

जमालि की मान्यता थी कि कोई भी कार्य किसी एक ही समय में पूरा नहीं हो सकता। कोई भी कार्य-विषयक किया अनेक समय तक चल कर जब उपराम पाती है तब कहीं जाकर कार्य सिद्धि होती है। इस प्रकार एक कार्य अनेक समय की किया से निष्पम्न होता है। अतः कोई भी कार्य 'कियाकाल' में 'किया' नहीं कहा जा सकता, किन्तु किया-फलाप के अन्त में जब कार्य पूरा हो जाय तब हसे 'किया' कहना पाहिये।

जमाळि ने इस 'बहु'समयात्मक आग्रहवश अपना मतभेद खड़ा किया और उसके अनुयायी 'बहुरत' कहळाये।

अव हमें देखना है कि इस विषय में वास्तविकता महावीर के कथन में है या जमालि के।

महावीर का 'करेमाणे कडे' यह सिद्धान्त 'ऋजुसूत्र' नामक निश्चय-नय पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमानप्राही होने से इसके मत में किसी भी किया का काल 'समय' मात्र है।

इसके मत से कोई भी किया अपने वर्तमान समय में कार्य साधक होकर दूसरे समय में नष्ट हो जाती है। इस दशा में प्रथम समय की किया प्रथम समय में ही कुछ कार्य करेगी और दूसरे समय की दूसरे में। प्रथम समय की किया दूसरे समय में नहीं रहती और दूसरे समय की तीसरे में। इस दशा में प्रतिसमय भावी कियाएँ प्रतिसमय भावी पर्यायों का ही कारण हो सकती हैं, उत्तर कालभावी कार्य का नहीं। और जब कियाकाल और कार्यकाल निरंश समयमात्र है तब भगवान महावीर का 'करेमाणे' कडे' सिद्धान्त हो वास्तविक सिद्ध होता है।

इस सूक्ष्म नय-तर्क को जमाछि समझ नहीं सका। उसने सोचा— एक कार्योत्पित्त के पूर्ववर्ती क्रियाकछाप में जो समय छगता है वह सय उत्तरभावी अन्तिम कार्य का ही समय है, परन्तु वह यह नहीं समझ पाया कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पहछे असंख्य पूर्ववर्ती कार्य हो जाते हैं। ये सब कार्य अन्तिम कार्य का निमित्त समझी जानेवाछी उन क्रियाओं का फड हे जो प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के पहछे नियतरूप से हुआ करती हैं। यह वस्तुस्थिति हम एक दृष्टान्त से समझायेंगे।

'घट' कार्य के लिये कुंभकार चक्रश्रमणादि अनेक प्रवृत्तियों करता है, तब 'घट' रूप कार्य उत्पन्न होता है। स्थूल दृष्टि में चक्रश्रमणादि क्रियाकलाप 'घट किया' प्रतिभासित होती है और 'घट-निष्पत्ति' इसका फल। वे यह नहीं देखते कि 'घटाकार' बनने के पूर्व मृत्पिण्ड के शिवक-स्थासकादि कितने घट से विसद्दश स्थूल आकार उत्पन्न होते हैं और कितने इन स्थूल आकारों के अन्तर्वर्ती प्रति समय भावी सुहम आकारों का आविर्माव और तिरोभाव होता है। क्या ये सब कार्य नहीं ? यदि कार्य हैं तो क्या ये सब क्रियाओं के विना ही उत्पन्न होते हैं ? अवस्य ही कहना पड़ेगा कि घटोत्पत्ति-क्रिया के पूर्व जो जो क्रियाएँ की जाती हैं उनके ये कार्य हैं। इनको हम घट नहीं पर घट के पूर्ववर्ती पर्याय कहेंगे और इनकी उत्पादक क्रियाओं को भी 'घटक्रिया' न कह कर 'घटप्राक्षाळीन पर्यायक्रिया' कहेंगे। जिस अन्तिम क्रिया से 'घटपर्याय' बनता है उसी को हम 'घटक्रिया' कहेंगे और वह क्रिया अवस्य ही घटोत्पत्तिकाळीन होगी, क्योंकि सभी क्रियाएँ अपने अनुरूप कार्य को उत्पादिकाएँ होती हैं। घटक्रिया का अनुरूप कार्य 'घट' ही हो सकता है, उसका पूर्वपर्याय अथवा उत्तरपर्याय नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि 'घटोत्पत्तिकाळीन क्रिया' ही घटक्रिया है। और इस प्रकार जब क्रिया और कार्य समकाळभावो सिद्ध होते हैं तब भगवान महावीर का ऋजुसूत्र-नयानुसारी कथन 'करेमाणे कडे' अवस्य ही वास्तविक सत्यता रखता है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि घटोत्पत्ति-पूर्वकालीन किया 'घटकिया' नहीं है तो उस समय 'घटः कियते' अर्थात् 'घट किया जाता है' यह व्यवहार कैसे होता है ? क्योंकि घटपूर्ववर्ती पर्याय की किया वस्तुतः 'घटकिया' न हो तो उस कियाकाल में 'घट किया जाता है' यह प्रतीति न होनी चाहिये। यह ठीक है। हम भी कहते हैं कि उक्त प्रतीति न होनी चाहिये, पर होती है। इसका कारण समय की सूक्ष्मता और पर्यायों की अस्थायिता है। घट के पूर्वपर्याय इतनी शीव्रता से वनते विगड़ते हैं कि उनका अन्यान्य पदार्थों के रूप में अनुभव करना और भिन्न-भिन्न नामों से उद्देख करना अशक्य ही नहीं, असभव है। उस दीर्घकालीन कियाकलाप के अन्त में हम जिस स्थायी पर्याय को देराते हैं वही 'घट' है। प्रकृत कियाकलाप के अन्त में 'घट' अवइयंभावी होने से ही हमारी स्थूल दृष्टि उस कियाकलाप को एक ही किया मान लेती है और उसमें 'घट' कियते' का व्यवहार करती है।

इस व्यवहार का एक और भी कारण है। घट के पहले पिण्ड-ध्यासक-शिवकादि जो जो पर्याय उत्पन्न होते हैं उनसे घट का अविनाभावी संयन्ध है। सदा से यह देखा गया है कि स्यासक- शिवकादि पर्यायों के आविर्भाव-तिरोभाव के अन्त में ही 'घट पर्याय' की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थासकादिकाल में ही घटोत्पत्ति का आभास मिल जाने से हम 'घटः क्रियते' यह न्यवहार करते हैं। पर न्यवहार न्यवहारमात्र है, निश्चयनय इसमें विशुद्ध सत्यता का स्वीकार नहीं करता।

जमाि शुद्ध सत्यांश को खोकार करनेवाले इस नय सिद्धान्त को समझ नहीं सका अथवा तो यह सिद्धान्त उसके मन में उतरा ही नहीं, जिससे उसने 'करेमाणे कडे' इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध करने की चेष्टा की।

वहुत संभव है कि जमालि का यह 'वहुरत' संप्रदाय उसके साथ ही समाप्त हो गया होगा क्योंकि उसके जीवन के अन्तिम समय तक जमालि के सब अनुयायी उसका साथ छोड़ कर चले गये थे और अपने इस मत का माननेवाला वह अकेला ही रह गया था।

## पञ्चम परिच्छेद

### म् । चरिति सम्तान्दिन दर्शतः

गोशालक के सम्बन्ध में अनेक जगह यह कहा गया है कि वह भगवान महावीर से जुदा होने के बाद आजीविक मत का आचार्य वनकर अपने को जिन—वीर्यंकर कहलाने लगा था, पर यह प्रास्तिक नहीं बताया गया कि आजीविक मत का प्रवर्वक कीन था, इसका स्वरूप क्या था और इसका इतिहास क्या है ? पाठकगण की जिज्ञासापूर्ति के लिये इन सब बातों का हम यहाँ दिग्दर्शन करायेंगे।

'आजीविक' यह नाम 'आजीव' शब्द से विद्धित का 'इक' प्रत्यय हम कर बना है. जिसका अर्थ होता है—'आजीविका के स्थि किरने वाला'। कहीं कहीं कोशकारों ने और मध्यकालीन कैन प्रत्यकारों ने 'आजीवक' यह आजीविक का स्थानापन्न छदन्त शब्द भी प्रयुक्त किया है, जिसका अर्थ 'आजीविका अर्थात् जीविका चलानेवाला' होता है। पर प्राचीन जैन सूत्रों में इस मत सौर मतवालों के स्थि सर्वत्र 'आजीविक' (आजीविप) शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। कुछ भी हो, दोनों शब्दों का कासर्प एक ही है।

भव हम यह देखेंगे कि इस मत का यह नाम पड़ने का कारण क्या है ? क्या भाजीविका का साधन मात्र होने से ही इस मत का उक नामकरण हुआ है, अथवा किसी अन्य कारण से ?

जहाँ तक हम जान सके हैं इस मत के अनुयायी केवल साजीवि-का के ही लयों नहीं थे। वे विविध जात के तप और ध्यान भी करते थे। जैन-आगम स्पानाङ्ग में आजीविकों के चार प्रकार के तर्गे का निर्देश किया गया है।

कत्प-चूर्णिकार ने जिन पाँच प्रकार के समर्णों का नामोत्छेख किया है उनमें आजीविक भी एक है।

~

कुण्डल जोड़ी वगैरह कालक को भेंट में दिए, पर कालक ने यह कहते हुए कि 'यह मैंने निमित्त-शास्त्र का प्रयोग मात्र बताया है' उनको लेने से इन्कार कर दिया। इसी समय वहाँ आजीविक उपस्थित होकर बोले—'यह हमें गुरुदक्षिणा में मिलना चाहिये।'

उपर के उल्लेख से स्पष्ट है कि 'निमित्त-विद्या' यह आजीविकों की एक परम्परागत विद्या थी और उसके द्वारा वे अपनी आजीविका सुलभ करते थे। यही कारण है कि जैन शास्त्रकारों ने इन्हें लिंगाजीव (साधु वेष से आजीविका प्राप्त करनेवाले) कहा है।

इस प्रकार नियतिवादी बन कर भी विविध क्रियाओं के करने से और आजीविका के अर्थ निमित्त-विद्या का उपयोग करने से वे विरो-धियों—खास कर जैन निर्प्रन्थों द्वारा 'आजीविक' और इनका सम्प्रदाय 'आजीविकमत' के नाम से प्रसिद्ध किया गया।

यद्यपि नियतिवादियों के लिये 'आजीविक' यह नाम सम्भवत' उनके विरोधियों ने प्रचलित किया था तथापि इससे वे नाराज नहीं थे। अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने खुद इस नाम को स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि शिलालेखों आदि में सर्वत्र उनका इसी 'आजीविक' नाम से उल्लेख किया गया है।

अव हम यह देखेंगे कि इस आजीविक मत को किसने किस समय
प्रचित किया। डा॰ ए॰ एफ॰ आर॰ हॉर्नेछे का
र प्रवर्तक और
प्रवर्तनसमय
प्रच गोशालक है'। इस कथन की पृष्टि वे जैन
शास्त्रों का नाम लेकर करते हैं।

हमारे विचार में 'आजीविक संघ का संस्थापक गोशालक था अथवा नियतिवाद की मान्यता गोशालक ने प्रचलित की' इस अभिप्राय का स्पष्ट कथन किसी भी जैन शास्त्र में नहीं है।

आवश्यकचूर्णि और कल्पसूत्र को टोकाओं में तीन जगह गोशालक के 'नियति' पर विश्वास करने का उल्लेख है। भगवतीसूत्र के पन्द्रहवें शतक में और उपासकदशा के सातवें अध्ययन में गोशालक के भाजीविक भिक्षुसंघ का मुखिया होने की सूचनायें हैं और उसके नियतिवादी होने का स्पष्ट कथन तो उपासकद्शा के छठे और सातवें अध्ययन के अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक जगह है, पर इन सब उल्लेखों से भी 'गोशालक' आजीविक मत और संघ का संस्थापक था यह वात सिद्ध नहीं हो सकती। इसके विपरीत इन उल्लेखों से तो यह सिद्ध होता है कि उस समय में नियतिवाद एक चिरप्रचित मान्यता थी जिसकी गोशालक अपने किसी भी प्रयन्न की निष्फलता में दुहाई दिया करता था; और आजीविक संघ एक संघटित संस्था थी, जिसका मुखिया बनकर गोशालक बड़ी आसानी से अपने को तीर्थंकर मनवाने में सफल हुआ था।

महावीर ने तत्कालीन अन्यतीथिकों को चार विभागों में वाँटा था जिसमें नियतिवादियों का नम्बर चौथा था। यदि नियतिवाद का प्रवर्तक मंखिल गोशालक ही होता तो हमारा ख्याल है कि महाबीर उसे इतना महत्त्व कभी नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मंखिलपुत्र गोशालक और उसकी शक्ति कोई महत्त्व नहीं रखते थे। इससे ज्ञात होता है कि महाबीर के समय में 'नियतिवादी' आजीविक संघ एक चिर प्रचलित सुदृढ़ संस्था थी। इसीलिये महावीर को उसके खंडन की आवश्यकता प्रतीत हुई थी।

आजीविक संघ गोशालक से भी पहले था इसकी एक सूचना बौद्ध प्रन्थों से भी मिलती है।

वौद्धागम विनयपिटक और मिल्झमिनकाय में बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त होने के वाद तुरन्त एक 'डपक' नामक आजीविक भिक्षु के मिलने और इनके आगे अपने आध्यात्मिक अनुभव प्रकट करने का कथन है।

यदि आजीविक संघ की स्थापना गोशालक ने की होती तो बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त होते ही आजीविक भिक्षु का मिलना असम्भव था, क्योंकि महावीर की घत्तीस वर्ष की उम्र में जब पहले पहल गोशालक उन्हें मिला, उस समय उसकी किशोरावस्था थी। किशोरावस्था से हम १५-१६ वर्ष का अनुमान करते हैं। जिस समय कि महावीर को प्रवज्या लियेलगभग दो वर्ष हो चुके थे उस समय वह शिष्य होकर उनके साथ हुआ और नवें वर्ष उनसे जुदा हो श्रावस्ती में छः मास तक

आतापनापूर्वक तपस्या कर तेजोठेश्या प्राप्त की और बाद में निमित्त-शास्त्र का अध्ययन कर वह आजीविक संघ का नेता बना। निमित्ता-ध्ययन आदि के छिये यदि तीन चार वर्ष का समय और छे छिया जाय तो गोशालक का आजीविक संघ का नेतृत्व प्रहण करना और महाबीर का तीर्थंकर पद प्राप्त करना लगभग एक ही समय में हुआ, यह कहा जा सकता है।

हमारी गणना के अनुसार महावोर ने अपनी उम्र के तेतालीसवें वर्ष में जब तीर्थंकर पद प्राप्त किया उस समय बुद्ध को पैंसठवाँ वर्ष चलता था और तबतक उनको बुद्धत्व प्राप्त हुए भी अठाईस वर्ष हो चुके थे। इस परिस्थिति में बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होते ही गोशालक स्थापित आजीविक संघ के भिक्षु का मिलना विलक्कल असंभव है।

यदि बुद्ध और महावीर के बीच में इतना अन्तर न मानकर डा॰ स्मिथ आदि की मान्यता के अनुसार महावीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण से एक दो वर्ष पहले मान लिया जाय तो भी महावीर के तीर्थ- कर होने के पूर्व बारह वर्ष ऊपर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। उस समय गोशालक का आजीविक संघ का नेता होना तो दूर रहा, वह महावीर का शिष्य भी नहीं बन पाया था।

इस प्रकार वुद्ध को बुद्ध होने के समय गोशालक का किसी भी प्रकार आजीविक संघ का नेतृत्व प्रमाणित नहीं हो सकता और वुद्ध को इस समय आजीविक भिक्षु के मिलने की बात कहते हैं, इससे यह वात निश्चित हो जाती है कि आजीविक संघ का संस्थापक मंखलि गोशालक नहीं पर इसका पूर्ववर्ती कोई अन्य पुरुष होना चाहिये।

बौद्ध सूत्र दीर्घनिकाय और मिन्सिमिनकाय में मंखिल गोशालक के अतिरिक्त किस्ससंकिच और नन्दवच्छ नामक दो और आजीविक नेताओं के उद्धेख मिलते हैं। हमारा अनुमान है कि ये दोनों गोशालक के पूर्ववर्ती आजीविक भिक्षु थे और उन्होंने आजीविक मत स्वीकार करने के बाद गोशालक को तेजोलेश्या लिब्धारी और निमित्तशास्त्र-वेदी जान कर अपने संघ का नायक बनाया था। यही कारण है कि गोशालक स्वयं संघाप्रणी होकर भी इनके साथ मित्र का सा व्यवहार करता था।

ं इन सब वृत्तान्तों से यह वात तो लगभग निर्विवाद सिद्ध हो चुकी हे कि आजीविक मत और संघ गोशालक के प्रादुर्भाव के पहले से चला आता था।

आजीविक मत की स्थापना किसने की, इस विषय में यद्यपि कोई स्पष्ट उल्लेख या प्रमाण नहीं है तथापि भगवतीसूत्र में वर्णित गोशालक के शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त के ऊपर से हम कुछ अनुमान कर सकते हैं।

महावीर के सामने अपने मत के अन्यान्य सिद्धान्तों का वर्णन करने के वाद गोशालक कहता है—"दिव्यसंयूथ और संनिगर्भ के भव-कम से में सातवें भव में उदायी कुण्डियायन हुआ। वाल्यावस्था में ही प्रव्रज्या लेकर मेंने धर्माराधन किया और अन्त में उस शरीर को छोड़- कर कम से एणेयक, महराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्वाज और गौतमपुत्र अर्जुन इन छः मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश किया और कमशः २२, २१, २०, १९, १८, १७ वर्ष तक उनमें रहा। अन्त में मेंने गौतमपुत्र अर्जुन का शरीर छोड़ कर गोशालक मंखलिपुत्र के शरीर में यह सातवाँ शरीरान्तर प्रवेश किया और इसमें कुल १६ वर्ष रहने के उपरान्त में निर्वाण प्राप्त करूँगा।"

डा॰ हॉर्नेले कहते हैं—गोशालक ने यह कल्पना अपनी जाति को छिपाने के लिये की थी, पर हमारी समझ में गोशालक इतना मूर्ख नहीं था कि अपने अपलाप के लिये वह ऐसी असम्भावित कल्पना करने का साहस करता अथवा ऐसा करने पर भी उसके अनुयायी उसे सत्य मान छेते। इस तो समझते हैं कि आजीविक मतवालों की मान्यता ही कुछ ऐसी होगी कि उदायी कुण्डियायन के पद पर आनेवाला पुरुप अरीरान्तर प्रविष्ट स्वयं उदायी कुण्डियायन ही होता है। इस मान्यतानुसार गोजालक मंचलिपुत्र भी उदायी कुण्डियायन का सातवॉ पदाचार्य होने से सप्तम अरीर-प्रविष्ट उदायी कुण्डियायन मान लिया गया होगा और इसी चुत्ते पर उसने अपने लिये महात्रीर

का शिष्य गोशालक नहीं, पर उदायी कुंडियायन होने की बात कही होगी।

्यदि हमारी उक्त कल्पना में कुछ यौक्तिकता मानी जा सकती है तो यह मानना अनुचित नहीं है कि आजीविक संघ का आदि प्रवर्तक उदायी कुंडियायन नाम का पुरुष था और गोशालक के स्वर्गवास समय तक उसको स्वर्गवासी हुए एक सौ तेंतीस वर्ष हो चुके थे। तब-तक उसके पद पर ऐणेयक, मझराम, माल्यमंहित, रोह, भारद्वाज, गौतमपुत्र अर्जुन और गोशालक मंखलिपुत्र—ये सात पद्धर हो चुके थे जिन्होंने क्रमशः २२, २१, २०, १९, १८, १७ और १६ वर्ष तक आचार्य-पद भोगा था।

आजीविकों के धार्मिक आचार कैसे थे, यह जानना सहज नहीं। इस समय जनका खुद का कोई प्रन्थ या आचार-पद्धित विद्यमान नहीं है और जैन तथा वौद्ध सूत्रों में इनके आचारविषयक जो वर्णन मिलते हैं वे अतिसंक्षिप्त और अन्यवस्थित हैं। इस दशा में आजीविक मत के आचारमार्ग का निरूपण करना कोरो अटकल्वाजी ही होगी। फिर भी जैन और बौद्ध साहित्य में इस मत के सम्बन्ध-में जो कुछ लिखा गया है, उसीके आधार पर हम इनकी आचारपद्धित का निरूपण करेंगे।

जैन सृत्र स्थानाङ्ग में लिखा है—"आजीविकों के चार प्रकार के तप हैं—उम्र तप, घोर तप, रसनिर्यूहना तप और जितेंद्रिय-प्रतिलीनता तप।" इन तपों का यथार्थ स्वरूप क्या था, वह कहना किठन है। पर इनके नामों से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि ये वड़े ही दुष्कर तप होंगे। इन्हीं तपों के अनुकूल जीवन न्यतीत करते हुए आजीविक मिक्षुओं का वर्णन जैन औपपातिकसूत्र में मिलता है, जो इस प्रकार है—

'प्राम, नगर, पुर, संनिवेशों में जो आजीविक होते हैं वे इस प्रकार के होते हैं—द्विगृहान्तरित, त्रिगृहान्तरित, सप्तगृहान्तरित (क्रमसे दो, तीन और सात घरों में भिक्षार्थ जानेवाले और न मिलने पर उपवास करनेवाले), उत्पलगृन्तिक ( कमलों के वोटों का भोजन करने-वाले), गृहसामुदानिक ( घरों के क्रम से भिक्षा लेनेवाले), विद्युदन्तरित (वीच में विजली के चमकने पर भिक्षावृत्ति से निवृत्त होनेवाले) और चष्ट्रिका श्रमण (मिट्टी के बड़े बर्तन के भीतर वैठे रहनेवाले)।

'इस प्रकार की वृत्तिवाले आजीविक वहुत वर्षों तक श्रामण्य पाल कर अन्त में आयुष्य पूर्ण कर अच्युत-कल्प तक देवपद प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वे आराधक नहीं होते।'

अपर मुजव कष्टकारी व्रत रखते हुए भी आजीविक हरी वनस्पति, कचा अन्त और फल आदि का आहार कर लेते थे। इसी कारण महा-वीर ने एक वार इनके शास्त्र पर हमला करते हुए कहा था—"आजी-विक-समय का तो अर्थ ही यह है कि सचित्त पदार्थों का भोजन करना—सब प्राणियों की हिंसा, छेदन भेदन और विनाश कर आहार करना।"

आजीविक भिक्षुओं का वेष केवल नम्रता के रूप में था। जिस समय गोशालक नालन्दा की तन्तुवायशाला में चातुर्मास्य रहा था, उस समय उसके पास वस्त्र थे पर चातुर्मास्य के वाद जब महाबीर वहाँ से कोझाग संनिवेश की तरफ विहार कर गये तब वह भी नम्न हो उनकी खोज में निकल पड़ा और कोझाग में उनका शिष्य होकर महावीर के साथ विचरने लगा था।

बौद्ध शास्त्रों में भी भाजीविक भिक्षुओं को नम्न ही बताया है और इसी कारण उनके लिये वहाँ सर्वत्र 'अचेलक' शब्द का प्रयोग किया है।

डा० हार्ने की कल्पना है कि गोशालक का अनुकरण करके महा-वीर ने भी इस नाग्न्य आचार को स्वीकृत किया होगा। हम डाक्टर महाशय की इस कल्पना का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि महावीर के पास लगभग तेरह महीना ही वस्त्र रहा था। जिस समय वे दूसरा वर्षा चातुर्मीस्य नालन्दा में ठहरे थे, उनके पास वस्त्र नहीं था, परन्तु गोशालक तवतक वस्त्रधारी था जो चातुर्मीस्य के बाद महावीर का शिष्य होने के समय अचेलक बना था। इस दशा में महावीर ने नहीं किन्तु गोशालक ने ही महावीर का अनुकरण करके अपने वस्त्रीं का त्याग किया था, यह निश्चित है।

आजीविकों के आचार का कुछ वर्णन बौद्ध मिस्सिमिनकाय में

८ पलच्ध होता है। वहाँ छत्तीसवें प्रकरण में निर्धन्थसंघ के साधु सचक के मुख से बुद्ध के समक्ष गोशालक मंखलिपुत्र तथा उसके मित्र नन्द्वच्छ और किस्स-संकिच के अनुयार्यियों द्वारा पाले जानेवाले आचारों का वर्णन कराया है।

आजीविकों के सम्बन्ध में सचक कहता है—"वे सव वस्त्रों का परित्याग करते हैं। सब शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते हैं। अपने हार्थों में भोजन करते हैं। भिक्षा के लिए आने अथवा राह देखने संबंधी किसी की वात नहीं सुनते। अपने छिये आहार नहीं वनवाने देते। जिस वर्तन में आहार पकाया गया हो उसमें से उसे प्रहण नहीं करते। देह श्री के बीच रखा हुआ, ओखली में कूटा जाता और चूल्हे पर पकता हुआ भाहार प्रहण नहीं करते। एक साथ भोजन करते हुए युगल से तथा सगर्भा, दूधमुँहे वचेवाछी और पुरुष के साथ संभोग करती हुई स्त्री से आहार नहीं छेते । जहाँ आहार कम हो, जहाँ कुत्ता खड़ा हो और जहाँ मिक्खयाँ भिनभिनाती हों वहाँ से आहार नहीं छेते। मत्स्य, मॉस, मदिरा, मैरेय और खट्टी कांजी को वे स्वीकार नहीं करते। उनसें से कुछ केवल एक घर भिक्षा माँगते हैं और एक मुट्टी अन्न को प्रहण करते हैं। अन्य सात घरों में भिक्षा मॉगते हैं और सात मुझी अन्न का स्वीकार करते हैं। कोई एक, कोई दो और कोई सात अन्नोपहार से निर्वाह करते हैं। कोई दिन में एक वार, कोई दो-दो दिन वाद एक षार, कोई सात-सात दिन बाद एक बार और कोई पन्द्रह-पन्द्रह दिन वाद एक वार आहार करते हैं। इस प्रकार वे नाना प्रकार के उपवास करते हैं।

इसी प्रकार का आजीविकों का आचार-वर्णन दीर्घनिकाय में भी किया गया है, पर वहाँ पर यह वर्णन कश्यप के मुख से कराया गया है।

उत्तराध्ययनसूत्र के उपोद्घात में प्रो० जाकोवी ने आजीविक और निर्यन्थों के आचारों की एकता वताई है, पर वास्तव में इन दोनों सम्प्र-दायवालों के आचारों में बहुत बड़ा अन्तर था। यद्यपि मिल्लामिनकाय में आजीविकों के कठिनतम तप और भिक्षा के नियमों का वर्णन है तथापि सव आजीविक भिक्षुओं द्वारा सदाकाल ये ही नियम पालन किये जाते थे, यह मान लेना भूल होगी। संभव है, आजीविक भिक्षुओं में से अंगुक भाग अवस्था विशेष में अगुक समय तक के लिये इन कड़े नियमों का अनुसरण करता हो, पर इतने ही साहश्य से इनका आचार निर्मन्थों के आचार के तुल्य मान लेना ठीक नहीं।

निर्प्रन्थों और आजीविकों में मुख्य आचार-भेद सचित्त-अचित्त संबंधी था। निर्प्रन्थ कुछ भी सचित्त वस्तु का प्रहण और भक्षण तो क्या स्पर्श तक नहीं करते थे, पर आजीविकों के छिये यह बात नहीं थी। वे सचित्त (हरी, अखंडित वनस्पति, वनस्पति के बीज धर्यात् अनाज वगैरह) और आकरोत्पन्न शीतल जल का स्वीकार और सेवन कर लेते थे।

इसके सिवाय दूसरों भी अनेक शिथिळतायें आजीविकों के आचार में थीं। बौद्ध विनयपिटक में अमुक आजीविकों के छाता ओढ़ कर चळने का उल्लेख मिळता है। इससे ज्ञात होता है कि आजीविक भिक्षुओं में जिस प्रकार उम्र तपस्यायें प्रचिळत थीं उसी प्रकार हृद दर्जें की शिथिळता भी। निर्मन्थों की स्थिति इससे भिन्न थी। उनमें हृद दर्जें की कष्टकर प्रतिज्ञायें थीं, पर शैथिल्य का प्रवेश तक नहीं था। उनमें जिनकल्पिक, स्थिवर कल्पिक आदि निर्मन्थों के भिन्न-भिन्न देंजें नियत थे और सव नियमित मर्योदाओं में चळते थे।

आजीविक भिक्षुओं के तो क्या, आजीविकोपासक गृहस्थों के आचार भी बहुत मामूळी ढंग के होते थे। वृत्तिवान् जैन श्रमणोपासक जितने नियम उपनियमों से अपने को प्रतिज्ञाबद्ध करते थे उतने आजीविकोपासक नहीं। उनमें जो जो धार्मिक वृत्तिवाळे होते, वे निम्निटिखित ब्रत स्वीकार करते थे—

- १, मातापिता की सेवा।
- े २. पंचफल प्रत्याख्यान भर्यात् गृहरं, घड़, वेर, सतर और पीपल के फर्लों का त्याग ।
  - ३. प्याज, लहसुन और कंद-मूल का त्याग ।
  - ४, अलाञ्छित और विना नाये हुए वैलों से जीविका चलाना।

५ त्रस (चलते फिरते) जीवों को बचाकर जीवन निर्वाह करना।

भगवतीसूत्र के आठवें शतक के पाँचवें उद्देशक में भगवान्

महावीर कहते हैं कि ये बारह आजीविकोपासक हैं—ताल, तालपलंब,

इिन्वह, संविह, अविवह, उदय, नामुदय, णमुदय, अणुवालय, संखवालय, अयंपुल, और कायरय। ये अरिहंत को देवता माननेवाले,

भातापिता की सेवा करनेवाले, गूलर, वड़, बेर, सतर और प्रक्ष

(पीपल) इन पाँच फलों के त्यागी, प्याज लहसुन और कंद मूल

को नहीं खानेवाले, अनिर्लाङ्गल और अनाथित वैलों से और त्रस

प्राणों को बचाकर आजीविका चलाते हैं। जब आजीविकोपासक भी

इस प्रकार निरवद्य जीवन गुजारते हैं तो श्रमणोपासकों का तो कहना

ही क्या ? उन्हें तो इन पन्द्रह ही कर्मादानों को न स्वयं करना चाहिये,

न कराना चाहिये, न करते हुए का अनुमोदन करना चाहिये।

इसी सूत्र में अन्यत्र श्रमणोपासकों के त्रत विषयक विविध विकल्पों का वर्णन करके भगवान् महावीर कहते हैं कि इस प्रकार विविध विकल्पों से त्रत पालनेवाले श्रमणोपासक होते हैं, आजीविकोपासक ऐसे नहीं होते।

जैन श्रमणोपासकों के सामायिक और पौपध व्रत का आजीविक किस प्रकार मखौळ उड़ाते थे इसका पता भगवतीसूत्र के आठवें शतक के पाँचवें उद्देशक में वर्णित आजीविकों के प्रश्नों से छगेगा।

एक समय भगवान महावीर राजगृह के गुणशोल चैत्य में पधारे हुए थे। तब इन्द्रभूति गौतम ने आकर उनसे कहा—'भगवन ! आजी-विक लोग निर्मन्थ स्थिवरों से पृछते हैं कि सामायिकव्रत में स्थित श्रमणोपासक की किसी चीज की चोरी हो जाय तो व्रत पूर्ण होने के बाद वह उसकी तलाश करे या नहीं ? यदि करे, तो वह अपनी चीज की तलाश करता है यह कहा जायगा या दूसरे की चीज की ? और सामायिकस्थित श्रमणोपासक की भार्यो से कोई पुरूप गमन करे तो वहाँ क्या कहना चाहिये, श्रमणोपासक की भार्यो से गमन या और कुछ ?' इत्यादि।

ऊपर के दोनों प्रश्न आजीविकों के थे जिनका गौतम ने भगवान् महावीर से पूछकर खुळासा किया था।

उपर्युक्त उल्लेखों से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि निर्मन्थों और आजीविकों के आचार भिन्न-भिन्न थे। यही नहीं, कभी कभी वे एक दूसरे के साम्प्रदायिक आचारों पर कटाक्ष तक किया करते थे।

आजीविक मत के धार्मिक और दार्शिनिक सिद्धान्तों के विषय

र धार्मिक तथा
दार्शिनिक सिद्धान्त
स्वमत के जो धार्मिक सिद्धान्त भगवान् महावीर
के सामने प्रकट किये थे, डनका सविस्तर वर्णन भगवतीसूत्र के

पंद्रहवें शतक में है, जो 'गोशालक' वाले प्रकरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आजीविकों के नियतिवाद का भी अनेक स्थलों में उल्लेख आता है।

उपासकद्शांग के छठे अध्ययन में एक देव और श्रमणोपासक कुण्डकौलिक के संवाद में नियतिवाद की चर्चा है। पौषध ब्रत में वैठे .हुए श्रमणोपासक कुंडकौलिक की नाम-मुद्रिका श्रौर उत्तरीयवस्त्र उठा कर आकाशस्थित देव कहता है—'हे कुण्डकौलिक श्रमणोपासक! गोशालक मंखलिपुत्र की धर्मप्रहाप्ति बड़ी सुन्दर है। उसमें न उत्थान है, न कर्म है, न वल है, न वीर्य है और न पुरुषपराक्रम क्योंकि उसके मत में सर्वभाव नियत हैं। श्रमण भगवान महावीर की धर्मप्रहाप्ति, अच्छी नहीं। उसमें उत्थान, कर्म, वल, वीर्य और पुरुष-पराक्रम कारण माने गये हैं, क्योंकि उनके मत में सर्वभाव अनियत हैं।

इसी सूत्र के सातवें अध्ययन में आजीविकोपासक सहालपुत्र और महावीर का वार्तालाप है। अपने मिट्टी के वर्तन इधर उधर करते हुए सहालपुत्र से भगवान महावीर पूछते हैं—'सहालपुत्र! यह वर्तन कैसे बना ? पुरुपपराक्रम से या उसके वगैर ?' उत्तर में सहालपुत्र कहता है—'ये मृतिकाभाण्ड नियतिवल से वनते हैं, पुरुपपराक्रम से नहीं। सभी पदार्थ नियतिवश होते हैं। जिसका जैसा होना नियत

१ देखिए पृष्ठ १२७-१३४।

होता है वह वैसे ही होता है। उसमें पुरुषपराक्रम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वभाव नियत होते हैं।'

्र बौद्ध दीर्घनिकाय में गोशालक के सिद्धान्तों का सारांश इस प्रकार है—

'प्राणियों की अष्टता के छिये निकट का अथवा दूर का कोई कारण नहीं है। वे बगैर निमित्त अथवा कारण के भ्रष्ट होते हैं। प्राणियों की पंवित्रता के छिये निकट या दूर का कोई कारण नहीं है। वे बगैर निमित्त या कारण के ही पवित्र होते हैं। कोई भी अपने खुद के अथवा दूसरों के प्रयत्नों पर आधार नहीं रखता। संक्षेप में सारांश यही है कि कुछ भी पुरुष-प्रयास पर अवलंबित नहीं है, क्योंकि शक्ति, पौरुष अथवा मनुष्यवल जैसी कोई चीज ही नहीं है। प्रत्येक सविचार (उचतर प्राणी), प्रत्येक सेन्द्रियवस्तु (अधमतर कोटि के प्राणी), प्रत्येक प्रजितत वस्तु (प्राणीमात्र) और प्रत्येक सजीव वस्तु (सर्व वनस्पति) वलहीन, प्रभावहीन और शक्तिहीन है। इनकी भिन्न-भिन्न अवस्थायें विधिवश वा स्वभाववश होती हैं और पड् वगोंमें से एक, अथवा दूसरे की स्थित के अनुसार मनुष्य सुख-दु:ख के भोक्ता वनते हैं।

भाजीविक कैसे कट्टर नियतिवादी होते थे, इस बात को प्रमाणित करने के लिये अपर के जैन और बौद्ध वर्णन ही पर्याप्त हैं, तथापि हम उनकी एक और योजना यहाँ उद्घृत करेंगे जिससे यह जाना जा सकेगा कि वे कैसे नियतिवादी धार्मिक सिद्धान्तों पर विश्वास रखनेवाले होते थे। बौद्ध दीर्घनिकाय में आजीविकों के सिद्धान्तों में लिखा है—

चौदह लाख मुख्य प्रकार के जन्म हैं। फिर वे छः हजार (अथवा दुल्व मुजव साठ हजार) और छः सौ दूसरे हैं। कर्म के पाँच सौ प्रकार हैं, (पंचेन्द्रिय के अनुसार) फिर पाँच भी हैं और (मन, वचन, काया मुजव) तीन भी हैं, और पूरा कर्म और आधा कर्म, इस प्रकार दो भी है (पूरा अर्थात् मन वचन काया से किया हुआ कर्म और आधा अर्थात् केवल मन से किया हुआ कर्म)। आचरण के वासठ प्रकार हैं। आन्तरकल्प वासठ होते हैं। मनुष्यों में छः वर्ग (अभिजाति) हैं। मानव जीवन की आठ

अवस्थायें हैं। चार हजार नौ सौ प्रकार के धाजीव हैं। चार हजार नौ सौ प्रकार के परिव्राजक हैं। नागलोग में आबाद उनचास प्रदेश हैं। दो हजार शक्तियाँ हैं। तीन हजार पापमोचन स्थान हैं। छत्तीस धूलराजियाँ हैं। संज्ञो आत्माओं में से सात उत्पत्तियाँ हैं, असंज्ञी प्राणियों में से सात उत्पत्तियाँ हैं और ( ईख ) की दो गाँठों के बीच में से सात जल्पत्तियाँ हैं । सात प्रकार देवों के हैं । सात मनुष्यों के हैं । सात पिशाचों के हैं। सात सरोवरों के हैं। सात बड़े और सात सौ छोटे जलप्रपात हैं। सात आवश्यक और सात अनावश्यक स्वप्न हैं। चौरासी लाख महाकल्प हैं जहाँ वाल और पण्डित दोनों समान रीति से संसार में भटक-भटक कर अन्त में अपने दुःखों का अन्त करेंगे। यद्यपि वाल अमुक शील, व्रत, तप और व्रह्मचर्य द्वारा अपरिपक कर्मों को परिपक्त करने की आशा करेंगे और पण्डित इन्हीं साधनों द्वारा परि-पक हुए कमों से छूटने की भाशा करेंगे, परन्तु दो में से एक भी कृत-कार्य नहीं हो सकेंगे। मानो नाप नाप कर दिये हीं, ऐसे सुख-दुःखीं को संसार में कोई नहीं बदल सकता। इनमें न वृद्धि हो सकती है, न हानि। जैसे रस्सी के बंडल को उकेरने पर उसकी लंबाई तक ही **डकेरा जायगा** ज्यादा नहीं, वैसे ही बाल और पंहित दोनों समान रीति 'से नियत समय तक संसार भ्रमण करेंगे और उसके वाद ही उनके द्रःखों का अन्त होगा।'

अन्तिम नियतिवाद के उपदेश को छोड़ कर यही योजना मिझ्सम-निकाय और संयुक्तनिकाय में भिक्खु पक्षधकचायन की और तिव्वती दुल्व में अजितकेशकंबल की होने का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि केवल आजीविकों के ही नहीं दूसरे भी तत्कालीन-दार्शनिकों के सैद्धान्तिक विचार इसी प्रकार के होंगे।

इस योजना में डिलिखित मनुष्यों की पड् अभिजातियों का स्वरूप निर्मन्थ प्रवचन में दिये हुए छः छेश्याओं के स्वरूप से मिलता जुलता है और पाँच इन्द्रियों के द्वारा किया गया प्राणियों का पाँच में विभाग भी जैन प्रवचन की शैली से मिलता है। इसके अतिरिक्त 'सब्वे जीवा सब्वे सत्ता' इत्यादि शब्द रचना भी निर्मन्थ प्रवचन से अक्ष्रशः मिलती है। आजीविक आत्मवादी, पुनर्जन्मवादी और निर्वाणवादी होते थे, यह तो इनके सिद्धान्तों से ही निश्चित है; पर उनके मत में आत्मा का सम्रूप क्या था, यह जानना कठिन है।

बौद्ध मिस्झिमिनकाय में लिखा है कि बुद्ध के विरुद्ध छहों भिक्षु-नेता समान रीति से यह प्रतिपादन करते थे कि 'प्रबुद्ध आत्मा' निर्वाण के बाद अपना अस्तित्व जारी रखती है, तथापि इस अस्तित्व के खास प्रकार पर इनमें मतभेद था। गोशालक का मत था-कि आत्मा 'रूपी' है और महावीर की मान्यता थी कि यह 'अरूपी' है।

ं जैनसूत्र सूत्रकृताङ्ग में तोन सौ त्रेसठ प्रवादियों के क्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी—ये चार विभाग किये हैं। इनमें से दूसरे अक्रियावादियों के मूछ आठ भेद स्थानाङ्गसूत्र में माने हैं जिनमें सातवां भेद नियतिवादियों का है।

जैन नन्दीसूत्र में दृष्टिवादांग के वर्णन में ग्यारह परिकर्मी का निरूपण करके छिखा है कि चार परिकर्म चतुष्कनय संबंधी हैं और सात त्रिराशिक संबंधी। सूत्रगत के निरूपण में बाईस सूत्रों के नाम निर्देश करके छिखा है कि ये वाईस सूत्र छित्रच्छेदनयिक हैं, जो जैन दर्शन के क्रम का अनुसरण करते हैं। ये ही वाईस सूत्र अच्छित्रच्छेदनयिक हैं जो आजीविक सूत्र की परिपाटी का अनुसरण करते हैं। ये ही वाईस सूत्र त्रिकनयिक हैं जो त्रैराशिक सूत्र को परिपाटो का अनुसरण करते हैं अगेर ये ही वाईस सूत्र चतुष्कनयिक हैं जो जैन-प्रवचन का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार सब मिलकर अठासी सूत्र होते हैं।

उपर्युक्त वर्णन में त्रैराशिक और आजीविकों का उल्लेख है और वह भी यों हो नहीं पर उनके मतानुसारो वाईस वाईस सूत्रों की सूचना के साथ । टीकाकारों के कथनानुसार ये त्रैराशिक भी गोशालक के ही शिष्य थे और सत् असत् सदसत्, नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि सर्वत्र तीन राशियों की मान्यता के कारण वे त्रैराशिक कहलाते थे।

सूत्रकृताङ्ग की टीका में आचार्य शीडांकसृरि ने भी तैराशिकों को गोशालक के शिष्य लिखा है। परन्तु त्रैराशिक गोशालक के शिष्य थे, इस कथन में प्रमाण क्या है सो हम नहीं कह सकते। इसके विपरीत त्रैराशिक जैन संघ में से निकले थे ऐसा प्रमाण जैनागम कल्पसूत्र में मिलता है। आर्यमहागिरि के प्रशिष्य रोहगुप्त के वर्णन में सूत्र-कार लिखते हैं—"एत्थ तेरासिया निगाया" अर्थात् यहाँ से त्रैराशिक निकले।

आर्यमहागिरि आर्यस्थूलमद्र के बढ़े शिष्य थे और जिनकल्पकों का अनुकरण करते हुए वे अचेलक होकर विचरते थे। उनका अनुसरण करनेवाले उनके कितपय शिष्य भी वैसा ही करते थे। आश्चर्य नहीं, त्रैराशिक मत का प्रवर्तक रोहगुप्त भी उसी कोटि का हो और उसे आजीविकों की तरह नम रहते देख उसके विरोधियों ने 'गोशालक शिष्य' इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो। अथवा यह भी हो सकता है कि अमणसंघ से बहिष्कृत होने के बाद रोहगुप्त स्वयं ही आजी-विकों के संघ में मिल गया हो। कुछ भी हो, जहाँ तक हमारा ज्याल है, त्रैराशिकों की उत्पत्ति जैनसंघ से मानना अधिक युक्तिसंगत है।

उक्त नन्दोसूत्र के वर्णन में वाईस 'अछित्रच्छेद्नयिक' सूत्र आजी-विकों की सूत्र-परिपाटी का अनुसरण करनेवाळे कहे हैं। यद्यपि 'अछित्रच्छेद्नय' का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु जहाँ तक हम समझते हैं इसका तात्पर्य अशुद्ध नैगम, संग्रह और व्यवहार नय से हैं। यदि हमारी यह कल्पना ठीक मानी जाय तो यह अनुमान कर लेना अनुचित नहीं होगा कि आजीविक द्रव्यार्थिक नयों को माननेवाले थे। उनकी कतिपय दूसरी बातों से भी इस अनुमान का समर्थन होता है।

इसके विपरीत श्रमण भगवान महावीर पर्यायार्थिक नयों के अधिक आग्रही थे, यह वात जमालि के विरोध के कारण को विचारने से स्वयं समझ में आ सकती है। महावीर के 'करेमाणे कहे' के विकद्ध जमालि ने 'कहे कहे' यह प्ररूपणा की थो। वस्तुतः दोनों कथनों में भिन्न-भिन्न नयों की अपेक्षा थी। महावीर को दृष्ट 'ऋजुसूत्र' नामक पर्यायार्थिक नय पर थी और जमालि की 'व्यवहार' नामक द्रव्यार्थिक नय पर।

महावीर ने जमाछि को एक मात्र इसी दृष्टि-भेद के कारण निर्प्रन्थ प्रवचन का प्रत्यनीक मान कर संघ से विहण्कृत कर दिया था। इससे यह वात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि महावीर को पदार्थ प्ररूपण में अशुद्ध नयों का आसरा छेना पसंद नहीं था अर्थात् प्रमेय का जिज्ञा- सित स्वरूप जुदाकर न समझानेवाछे नयों से पदार्थ निरूपण करना महावीर पसंद नहीं करते थे। इससे सिद्ध है कि उनका झुकाव ऋजु- सूत्र, शब्द, समिम्हढ और एवंभूत इन चार नयों की तरफ अधिक था। यही कारण है कि नन्दीसूत्रकार ने छित्रच्छेदनयिक सूत्रों को स्वसमयपरिपाट्यनुसारी कहा है और अच्छिन्नच्छेदनयिक सूत्रों को आजीविकसूत्र परिपाट्यनुसारी।

सूत्रकृताङ्ग की टोका में त्रैराशिकों की मान्यताओं के वर्णन में छिखा है कि 'वे भात्मा की तीन अवस्था मानते हैं—समला, शुद्धा और अकर्मा।'

जिस तरह मिलन बल उवालने से शुद्ध होता है और उसमें के रजकण नीचे बैठ जाने पर वह विलक्षल निर्मल हो जाता है, इसी तरह कर्ममल से लिप आत्मा तप-संयम से शुद्ध होती है और सर्व-कर्माशों से मुक्त होने पर अकर्मा। पर जैसे निर्मल हुआ जल भी वायु आदि से रजकण गिरने से पुनः समल हो जाता है, उसी प्रकार अकर्मक आत्मा भी अपने तीर्थ की उन्नित अवनित को देख रागद्वेषवश हो फिर समल हो जाती है और अपने तीर्थ की उन्नित करती है।

उपर्युक्त सिद्धान्त गोशालक-शिष्य त्रैराशिकों का होना लिखा है, पर एक वो त्रैराशिक गोशालक के ही शिष्य थे इस वात का कुछ प्रमाण नहीं है। दूसरा उन्हें गोशालक के मतानुयायी मान लेने पर भी इससे यह सिद्ध होना कठिन है कि गोशालक की भी यही मान्यता थी क्योंकि गोशालक के स्वर्गवास के बहुत पीछे त्रैराशिक संप्रदाय निकला था।

पूर्वीक्त नन्दीसूत्र के उल्लेखानुसार पूर्वश्रुत मे आजीविक और हैराशिक मतानुसारी सूत्रपरिपाटी का वर्णन होने से डा० हार्नले का कथन है कि जिन आजीविक और हैराशिकों का नन्दी में उल्लेख है वे गोशालक से वदल कर महावीर के पास गये हुए आजीविक थे। ये दोनों सम्प्रदाय निर्प्रन्थ

सम्प्रदाय से पृथक् नहीं थे। उनका यह भी कथन है कि वर्तमान दिगम्बर जैन संघ उन्हों आजीविक और त्रैराशिकों का उत्तराधिकारी है। इसके प्रतिपादन में वे कहते हैं:—

- (१) महावीर के साथ गोशालक का झगड़ा हुआ उस समय जो आजीविक भिक्षु महावीर से जा मिले थे उन्होंने अपना नाग्न्याचार कायम रक्खा था।
- (२) आजीविक और प्रैराशिकों के मत का पूर्वश्रुत में वर्णन होने से ये निर्पन्थ सम्प्रदाय के वर्तुल के वाहर के नहीं हो सकते।
  - (३) आजीविक नम्र होते थे और दिगम्बर भी नम्न होते हैं।
  - (४) आजीविक एक दण्ड रखते थे और दिगम्बर भी रखते हैं।
- (५) तामिल भाषा में आजीविक शब्द का अर्थ दिगम्बर होता है।
- (६) शीलाङ्काचार्य के लेख से आजीविक और दिगम्बर एक साबित होते हैं।
- (७) दसवीं सदी के कोषकार हलायुध ने दिगम्बरीं को आजी-विक लिखा है।
- (१) डा॰ महोदय के 'महावीर से जा मिळनेवाळे आजीविक भिक्षु निर्प्रन्थ संघ में मिळने के बाद भी नग्न ही रहे थे' इस कथन में कुछ भी प्रमाण नहीं है।
- (२) पूर्वश्रुत में उल्लेख होने से ही आजीविक और त्रैराशिकों को निर्मन्य संघ के वर्तुल के भीतर मान लेना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि पूर्वश्रुत दृष्टिवाद का एक भाग होने से उसमें अन्य दृश्धिनकों के मत का उल्लेख होना कोई नयी बात नहीं है। दृष्टिवाद में प्रत्येक दृश्चेन की आलोचना प्रत्यालोचना होना स्वाभाविक है। आजीविक और त्रैराशिकों के सिद्धान्त अधिकांश में जैन सिद्धान्तों से मिलते जुलते ये इस वारते सूत्र विभाग में इनके मतानुसारी सूत्रों का होना कुछ अस्वाभाविक या आश्चर्यजनक नहीं है और इस कारण से ही इनको निर्मन्थ संघ में मान लेना ठीक नहीं।
  - (३) आजीविक और दिगम्बर दोनों नंत्र होने से भी एक नहीं

हो सकते। आजीविकों की ही तरह पूरणकश्यप और उसके अनुयायी भी नम रहते थे, तो क्या नमता के नाते इनको भी उन दोनों से अभिन्न मान िख्या जायगा ? कभी नहीं। वर्तमान समय में निरंजनी आदि अनेक वैष्णव साधुओं की जमातें नम रहती हैं फिर भी यह कभी नहीं कह सकते कि दिगम्बर जैन साधु इनसे अभिन्न हैं।

- (४) दिगम्बर जैनों के एक दण्ड रखने के विधान की बात भी हम सत्य नहीं मान सकते। जहाँ तक हमें ज्ञात है दिगम्बर जैन साधु किसी भी तरह का दण्ड नहीं रखते और न ऐसा करने का उनके शाकों में विधान ही है।
- (५) तामिल भाषा में आजीविक शब्द का अर्थ 'दिगम्बर' करने से भी आजीविक और दिगम्बर जैन एक नहीं हो सकते, क्योंकि उस प्रदेश में आजीविकों का अधिक प्रचार था और वे निरन्तर नम ही रहते थे इस कारण वे वहाँ दिगम्बर भी कहलाते होंगे। परन्तु इस शब्दार्थ मात्र से दिगम्बर जैन और आजीविक अभिन्न सिद्ध नहीं हो सकते। नम रहने से हर कोई दिगम्बर कहा जा सकता है पर इससे वह दिगम्बर जैन ही है यह मान लेना युक्तिसंगत नहीं।
- (६) शीलांकाचार्य ने आजीविक का पर्याय दिगम्बर किया तो इससे भी उनको नम्नता मात्र प्रकट होती है, न कि दिगंबर जैनों से अभिन्नता।
- (७) हलायुध ने अभिधानरत्नमाला में दिगम्बर जैनों को आजी-विक कह दिया, इससे भी वे अभिन्न सिद्ध नहीं किये जा सकते। कोप-कार कुछ प्रामाणिक इतिहासकार नहीं होते कि वे जो कुछ लिखें प्रमाण-सिद्ध ही लिखें। अपने समय में जिस शब्द का जो अर्थ किया जाता हो उसे उस अर्थ में लिख देना, इतना ही कोपकारों का कर्तव्य होता है। हलायुध के समय में दिगम्बर जैनों को जैनेतर लोग आजीविक नाम से भी पहचानते होंगे इस कारण कोपकार ने उन्हें आजीविक भी लिख दिया, पर इतने ही से वे आजीविक नहीं हो सकते।

अपर हमने देखा कि डा॰ हार्नछे के दिये हुए प्रमाणों में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं जो दिगम्बर जैनों को ही आजीविक अथवा प्रैराशिक सिद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त दिगम्बरों को त्रैराशिक मानने में किसी प्रकार का दार्शनिक मान्यता विषयक साहश्य भी नहीं है। यदि दिगम्बर जैन ही त्रैराशिक होते तो इनमें भी सत् असत् सदसत्, नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि त्रैराशिक संमत तीन राशि की और तीन नय की मान्यता होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।

श्वेताम्बर जैनसंघ के अनेक नये पुराने प्रन्थों में दिगम्बर सम्प्रदाय का उछेख और वर्णन है, पर कहीं भी इनको श्वेताम्बरों ने 'आजीविक' अथवा 'त्रैराशिक' नहीं कहा। भाष्यों और चूणियों में सर्वत्र
इनको 'वोडिय' (वोटिक) इस नाम से व्यवहृत किया है। दसवों
सदी के बाद के प्रन्थों में आशाम्बर, दिगम्बर, दिक्पट इत्यादि नामों
का इनके छिये प्रयोग हुआ है। कहीं भी आजीविक अथवा त्रैराशिक
थे शब्द दिगम्बर जैनों के छिये प्रयुक्त नहीं हुए। यदि वे एक होते तो
सबसे पहले श्वेताम्बर जैन ही उनको गोशालक शिष्य कहकर तिरस्कृत
करते, क्योंकि उनके सबसे अधिक निकटवर्ती वे ही थे। पर वैसा कहीं
भी उल्लेख नहीं किया। इसके विपरोत श्वेताम्बर प्रन्थकारों ने दिगम्बर
और आजीविकों का भिन्न-भिन्न उल्लेख किया है। उदाहरण के तौर पर
हम यहाँ ओघनिर्युक्ति-भाष्य की एक गाथा का अवतरण देंगे जिसमें
आजीविक और दिगम्बरों का अलग-अलग उल्लेख है।

साधु वर्षा चातुर्मास्य के छिए प्राम में प्रवेश करें उस समय होनेवाले अपशकुनों का वर्णन करते हुए उक्त भाष्यकार कहते हैं—

> 'चक्क्यरंमि भमाडो, भुक्खामारो य पंडुरंगंमि। तचन्निअ रहिरपहनं, वोडियमसिए ध्रुवं मरणं॥१०७॥

अर्थात् ( शाम में प्रवेश करते समय ) चक्रधर भिक्षु सामने मिले तो चातुर्मास्य में भटकना पड़े, पांडुरंग आजीविक भिक्षु सामने मिले तो भूख और मार सहन करना पड़े, वौद्ध भिक्षु के सामने मिलने पर खून गिरे और वोटिक दिगम्बर जैन तथा असित-भौत नामक भिक्षुओं के सामने मिलने पर निश्चित मरण हो।

चपर्युक्त गाथा में बाजीविकों के लिये 'पांडुरंग' और दिगम्बरों के

लिये 'वोडिय' नाम प्रयुक्त हुए हैं। यदि वे दोनों एक ही होते तो उनका भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती।

इन सब बातों का विचार करने पर यह बात निश्चित हो जाती है कि दिगम्बर जैन मूछ निर्मन्थ संघ का ही एक विभाग है। आजीविक या त्रैराशिकों से इसका कुछ भी संवन्ध नहीं।

अब हम आजीविकों के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे।

वौद्ध महावंश में छंका के राजा 'पांडुकाभय' के आजीविकों के छिये एक मकान बनवाने का उल्छेख है। यदि आजीविकों का इतिहास महावंशकार का यह कथन ठीक हो तो ई० स० पूर्व पाँचवीं सदी के अंतिम चरण तक आजीविक छंका तक पहुँच गये थे, यही कहना चाहिये।

हपल्डिंघ साधनों में आजीविकों के संवन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख तो गया के पास वर्षर पहाड़ की एक गुफा की दीवार पर खुदे हुए अशोक के एक लेख में हैं। इसमें लिखे मुजब यह लेख महाराजा अशोक के राज्य के तेरहचें वर्ष में खोदा गया था। इस लेख का भाव यह है—'राजा वियदर्शी ने अपने राज्य के तेरहवें वर्ष में यह गुफा आजीविकों को अपण की।'

दूसरा एल्लेख इसी महाराज अशोक के शासन स्तंभों में के सातवें स्तम्भ पर राज्य के २८ वें वर्ष में खुदे हुए लेख में आता है जो इस प्रकार है—'मैंने योजना की है कि मेरे धर्म महामात्र वौद्ध संघ के, बाह्मणों के, आजीविकों के, निर्मन्थों के धौर वास्तविक भिन्नतावाले कुछ पापण्डों के कार्य में व्याप्त हो जायंगे।'

तीसरा प्राचीन उद्धेख नागार्जुन की गुफा की दीवारों पर खुदे हुए अशोक के पुत्र दशरथ के छेख में आता है, जो इस प्रकार है— 'यह गुफा महाराज दशरथ ने राजगही पर आने के बाद तुरन्त आचन्द्रार्क निवास के छिये सम्मान्य आजीविकों को अर्पण की।'

पहले जो आजीविकों के पास कालकाचार्य के निमित्त शास्त्र पढ़ने की बात कही गई है, उमसे सिद्ध है कि विक्रम-पूर्व प्रथम शतान्दी में दक्षिण भारत में आजीविकों का खासा प्रचार था। आजीविकों का एक विचित्र वृत्तान्त सदजीरो सुगुइर (Sadajiro Suguira) 'हिन्दू लोजिक ऐज प्रीजर्व इन चाइना एण्ड जापान' नामक छोटे प्रन्थ में भाता है।

. उपोद्घात के पृष्ठ सोलह पर श्रन्थकार कहता है—'चीनी और जापानी श्रन्थकर्ता वार-बार इन महासम्प्रदायों में (अर्थात् सुप्रसिद्ध छः भारतीय सम्प्रदायों में ) दो विशेष सम्प्रदायों का समावेश करते हैं जो 'निकेन्द त्री' और 'अशिविक' के नाम से पहिचाने जाते हैं और एक दूसरे से विलक्षल मिलते-जुलते हैं। ये दोनों मानते हैं कि पापी जीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चुकाना ही पड़ता है और इससे बचना अशक्य होने से जैसे भी हो यह जल्दी ही चुकाना अच्छा है, जिससे कि भावी जीवन आनन्द में निर्ममन हो सके। इस प्रकार इनके विचार तापसिक थे। उपवास, मौन, अचलासन और आकंठ अपने को द्वाये रखना ये इनकी तपस्या के वोधक थे। सम्भवतः ये सम्प्रदाय जैन अथवा किसी अन्य हिन्दू सम्प्रदाय की प्रशाखायें थीं।'

उक्त छेख में उद्घिखत 'निकेन्द्त्री' और 'अशिविक' क्रमशः निर्प्रन्थत्रती और आजीविक हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

वृहज्ञातक के प्रव्रज्यायोग प्रकरण में वराहिमिहिर ने जो सात भिक्षु वर्ग वताये हैं उनमें आजीविक भी शामिल हैं।

विक्रम की सातवीं सदी की कृति निशीयचूर्णि में 'आजीविक' शब्द का परिचय देते हुए चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर छिखते हैं— 'आजीवक गोशालक-शिष्य होते हैं जो पंढरिमक्षुक भी कहलाते हैं।'

ओवनिर्युक्ति-भाष्यकार भी आजीविकों का पांडुरंग नाम से व्यवहार करते हैं जैसा कि पहले वताया जा चुका है।

अनुयोगद्वार चूर्णि में 'पंडरंग' शब्द का पर्याय वताते हुए चूर्णि-कार कहते हैं—"पंडरंगा सा (सस) रक्खा" अर्थात् 'पंडरंग' का अर्थ 'सरजस्क' भिक्षु है।

दसवीं सदी के प्रसिद्ध जैन टीकाकार आचार्य शीछांक ने एक-दण्डियों को शिवभक्त वताया है।

ग्यारहर्वी शताब्दी के टीकाकार भट्टोत्पल ने बृहजातक की टीका

में 'आजीविकों' का अर्थ 'एकदण्डी' किया है और उन्हें 'नारायण' का भक्त छिला है।

उपर्युक्त प्रमाणों और नामोल्छेखों से जो निष्कर्ष निकछता है उसका सार यह है कि वृहज्ञातक के उल्छेख से पाया जाता है कि वराहमिहिर के समय अर्थात् विक्रम की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध तक आजीविक विद्यमान थे और वे 'आजीविक' नाम से ही पहचाने जाते थे।

निशीथचूर्णि और ओघनियुंक्ति के भाष्यकार के समय विक्रम की सातवीं शताब्दी में आजीविक 'गोशालक शिष्य' के नाम से प्रसिद्ध होने पर भी 'पाण्ड्रभिक्षु' अथवा 'पाण्ड्रगंगिक्षु' कहलाने लगे थे।

अनुयोगद्वारचूणि में 'पंडुरंग' शब्द का पर्याय 'सरजस्क' लिखा है। इससे हमें उनका 'पाण्डुरंग' यह नाम प्रचलित होने का कारण भी समझ में आ जाता है। आजीविक भिक्षु नम्न रहते थे, इस कारण संभव है कि शीतनिवारणार्थ शैव संन्यासियों की तरह इन्होंने भी अपने शरीर पर भरम या किसी तरह की सफेद धूल (रजस्) लगाना शुरू कर दिया हो और इससे वे पांडुरंग (भूरे रंगवाले) या 'पांडुराङ्ग' (धूसर शरीरवाले) कहलाने लगे हों। कुछ भी हो, पर यह तो निश्चित है कि इन नामों के साथ ही आजीविक नये धर्म-संप्रदायों के निकट पहुँच चुके थे और इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिये था। विक्रम की आठवीं सदी में पहुँच कर आजीविक अपना अस्तित्व खो चैठे। वे हमेशा के लिये शैव और वैष्णव संप्रदायों में मिल कर उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हो गये। आचार्य शीलाङ्क इनको शैव और महो- स्पल नारायणभक्त वताते हैं उसका यही कारण है।

दक्षिण भारत में तथा अन्यत्र आज तक निरंजनी आदि नम्न संन्यासियों की जमातें जो दृष्टिगोचर होती हैं, हमारे ख्याळ से ये उसी नामशेप आजीविक संप्रदाय के अवशेप हैं।

्भव हम एक शंका का निराकरण कर के इस छेख को पूरा करेंगे।
'विक्रम की आठवीं शताब्दी में ही आजीविक सम्प्रदाय नामशेष
हो गया था' हमारे इस कथन पर प्रश्न हो सकता है कि यदि आठवीं
शताब्दी में ही आजीविकों को समाप्ति हो गई होती तो विक्रम की

तेरहवीं सदी के चौथे और चौदहवीं सदी के पहले चरण में चोलराजा राज के द्वारा पेरुमाल के मन्दिर की दीवारों पर खुदवाये गये संवत् १२९५-१२९६, १३०० और १३१६ के शिलालेखों में आजीविकों पर कर लगाने का उल्लेख कैसे होता ?

उत्तर यह है कि उक्त छेखों में आजीविकों पर कर छगाने का जो उल्छेख है, वह गोशाछकशिष्य आजीविकों के छिये नहीं किन्तु आजी-विकों के सादश्य से पिछछे समय में 'आजीविक' नामप्राप्त 'दिगम्बर' जैनों के छिये हैं।

दक्षिण भारत आजीविक और दिगम्बर जैन दोनों ही का मुख्य विहार क्षेत्र था। यही नहीं, दोनों ही सम्प्रदायवाछे दिगम्बर और अवैदिक भिक्षू थे। इस कारण सर्वसाधारण में उन दोनों का भेद समझान सहज नहीं था। छोग आजीविकों को दिगम्बर समझ छेते थे और दिगम्बरों को आजीविक भी। परन्तु जब से खरे आजीविक आजीविक मिटकर पंडुरंगादि नामों से प्रसिद्ध हो वैष्णवादि सम्प्रदायों में मिछ गये तबसे आजीविक नाम केवल दिगम्बर जैनों के लिये ही रह गया। धनख्य दिगम्बर जैनों के आजीविक नाम से प्रसिद्ध होने की जो बाव कहता है उसका कारण भी इससे समझ में आ जाता है क्योंकि उस समय से बहुत पहले ही वास्तविक आजीविकों का अस्तित्व मिट चुका था और नम भिक्षुओं के लिये सुप्रसिद्ध 'आजीविक' नाम का प्रयोग नम भिक्षुओं के नाते दिगम्बर जैनों के लिये कुवे कृद हो गया था। राजा राज के लेखों में दिगम्बर जैनों के लिये जो 'आजीविक' शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका यही कारण है।

भाजीविक मत सम्बन्धी मुख्य वातों का यथोपछन्ध वर्णन ऊपर कर दिया। गोशालक के जीवन वृत्तान्त और 'संखिलपुत्र' नाम के सम्बन्ध में ऊपर ऊहापोह नहीं किया, क्योंकि जीवन-६ उपसंहार वृत्तान्त चरित्त खंड मे 'गोशालक' नामक परिच्छेद में आ गया है और 'संखिलपुत्र' नामकी चर्चा छुछ महत्त्व नहीं रखती। इस विपय में हमारे विचार डा० हार्नले के विचारों से भिन्न हैं।

जेन सूत्रों में गोशालक की जाति और आजीविका के सम्बन्ध में जो छिखा हैं उसे हम यथार्थ मानते हैं । प्राचीन जैन सूत्रों में जहाँ तहाँ तमाशगीरों की नामावली आती है वहाँ सर्वत्र 'मंख' नाम भी आया करता है। इस वास्ते 'संख' शब्द का टीकाकारों ने जो अर्थ किया है उसमें शंका करने का कोई कारण नहीं दोखता। गोशालक का जितना परिचय जैनों को था उतना बौद्धों को नहीं। इस वास्ते बौद्धों का यह कथन कि 'मंखिले' यह गोशालक का नाम था, कुछ भी प्रमाण नहीं रखता। 'मंखिल' यह गोशालक के बाप या जाति का नाम था। इसीलिये उसके नाम के साथ सर्वत्र 'मंखलिपुत्र' यह विशेषण वोला जाता था। बौद्धों ने इस विशेषण के एक देश 'मंखिल' का गोशालक के लिये ही प्रयोग कर डाला और पिछले लेखकों ने उसका संस्कृत रूप 'मस्करिन' वनाकर उसे 'परिवाजक' शब्द का पर्याय वना लिया। डा॰ हार्नले का समिप्राय है कि 'मंखल' जैसा कोई शब्द नहीं जिससे 'मंखलि' शब्द सिद्ध हो। इसिछये 'मस्करिन' का प्राकृत रूप 'मंखिछ' अथवा 'मक्खिछ' मानकर उसे गोशालक का नाम मानना ही ठीक है, क्योंकि गोशालक धौर उसके अनुयायी एक दण्ड रखते थे जो संस्कृत भाषा में 'मस्कर' कहळाता था और जिसके घारण करने से गोशाळक 'मस्करी' कहळाता था।

जहाँ तक हम समझते हैं 'मक्खिलपुत्त' गोशालक के सम्बन्ध में डा॰ महोदय की यह कल्पना प्रामाणिक नहीं। गोशालक या उसके समय के आजीविक भिक्षु वंश-दण्ड रखते थे, यह बात किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती।

उस समय में जो एकदण्डी सन्यासियों का सम्प्रदाय था उसका आजीविकों से कोई वास्ता नहीं था, यह वात सूत्रकृताङ्ग की टीका में वर्णित आर्ट्रक मुनि के वृत्तान्त और दूसरे अनेक वर्णनों से सिद्ध है। गोशालक 'मस्करी' श्रमण कहलाता था यह सृत्य, पर उसका कारण 'मस्कर' नहीं, उसके वाप की अथवा जाति का नाम 'मंखलि' था।

जहाँ तक हमारा अनुमान है, गोशालक के स्वर्गवास के बाद जैनों की तरह आजीविकों में भी दण्ड रखने की प्रथा चली थी और वह दण्ड भी मुख्यतया वंग का ही होता था। पिछले समय के विद्वानों को आजीविक 'मस्करी' क्यों कहलाते हैं इसका वास्तविक ज्ञान न होने से वे वंश को हो 'मस्कर' मानकर 'मस्करयोगात् मस्करी' इस प्रकार की न्याख्या करने 'लगे। यही कारण है कि भाष्यकार पतछाल जैसे प्रौढ़ विद्वान् ने इस न्याख्या पर अहिं प्रदर्शित की है।

कापिल, योगी, बौद्ध आदि अनेक अवैदिक सम्प्रदायों को ही तरह आजीविक सम्प्रदाय भी सैकड़ों वर्षों से वैदिक धर्म की बृहत्कुक्षि में समाया हुआ है तथापि इसके बहु व्यापक संस्कार भारतवर्ष से कमी मिटनेवाले नहीं।

दाक्षिणात्य वैष्णव सम्प्रदायों का जो दया के सिद्धान्त की तरफ अधिक झुकाव है उसका भी कुछ श्रेय आजीविक सम्प्रदाय के हिस्से जायगा और इन सबसे अधिक व्यापक 'यद्भाव्यं तद्भविष्यति' वाला सिद्धान्त आज भी कितने ही भारतवासियों के हृद्य पर जमा हुआ है, जो आजीविकों की ही अमर देन है।

### षष्ठ पारिच्छेद

#### जिन्हरूव और स्थानिरक्र्प

भगवान् महावीर के श्रमणगण में आचार-मार्ग दो थे—एक स्थविरकल्प और दूसरा जिनकल्प ।

सभी मनुष्य पहले 'स्थविरकल्प' में दीक्षित होते थे। पर विशिष्ट संहनन और श्रुतसंपत्ति पाने के उपरान्त उनमें से जो श्रमण अधिक उम्र चर्या घारण करना चाहते वे 'स्थविरकल्प' से निकल कर 'जिनकल्प' का स्वीकार करते थे और तब से वे 'जिनकल्पिक' कहलाते थे।

श्वेतास्वर जैनों के निर्युक्ति और भाष्यादि आगम प्रन्थों में जिन-किल्पक की व्याख्या करते हुए उसकी योग्यता के विषय में छिखा गया है कि जो वज्रऋषभनाराचसंहननवाठा और साढ़े नवपूर्व के ऊपर तथा दशपूर्व के भीतर श्रुत पढ़ा हुआ हो वही जिनकल्प प्रहण कर सकता है। जिनकिल्पक नम्म, निष्प्रतिकर्म और विविध अभिप्रह्धारी होने के नाते एक होते हुए भी, 'पाणिपान्न' (हाथ में भोजन करने वाळे) और 'पात्रधारी' के भेद से दो प्रकार के होते हैं।

- (१) पाणिपात्र भी उपिधमेद से चार प्रकार के होते थे। कोई रजोहरण और मुखनिस्नका ये दो उपकरण रखते, कोई उक्त दो के अतिरिक्त एक, कोई दो और कोई तीन कल्प (चादरें) रखते थे।
- (२) पात्रधारी भी उक्त दो, तीन, चार और पाँच उपकरणों के अतिरिक्त सात प्रकार के पात्र निर्योग के रखने से क्रमशः नौ, दस, ग्यारह और वारह प्रकार की उपिध के कारण चार प्रकार के होते थे। इस प्रकार श्वेताम्बर प्रन्थों के अनुसार 'जिनकल्पिकां' के मूछ दो और और उत्तर आठ भेद होते थे।

दिगम्बर जैनाचार्य देवसेन छत 'भावसंप्रह' में जिनकल्पिकों का वर्णन नीचे मुजब उपलब्ध होता है— "तीर्थंकरों ने 'कल्प' दो प्रकार का कहा है—'जिनकल्प' और 'स्थिवरकल्प'। जिनकल्प उत्तम संहननधारी के छिये कहा है। जिन-कल्प में रहे हुए मुनि पैर में छगा कांटा या नेत्र में गिरि रज को स्वयं नहीं निकाछते, दूसरों के निकाछने पर वे मौन रहते हैं। जछदृष्टि आदि के कारण विहार मार्ग क्क जाने पर वे छः मास तक निराहार कायो-त्सर्ग-ध्यान में रहते हैं। वे एकादशाङ्ग सूत्रों के धारक, धर्म और शुरू ध्यान को ध्यानेवाछे, संपूर्ण कषायत्यागी, मौनव्रती और गुहावासी होते हैं। वाह्य एवं आभ्यन्तर परिग्रह रहित निःस्नेह निःस्पृह होकर जिनकी तरह विचरते हैं, अतएव वे जिनकल्पस्थित श्रमण कहछाते हैं।"

अब हम इन्हीं जिनकल्पिकों का वर्णन दिगम्बर विद्वान् वामदेव के 'भावसंग्रह' के आधार पर छिखेंगे।

'अब जिनकल्प नामक वृत्तान्त कहते हैं जिससे कि भव्य आत्माओं को सुक्ति का सङ्गम प्राप्त होता है। जिनकल्पिक शुद्ध सम्यक्त्व युक्त, इंद्रिय और कषायों को जीतनेवाले, एकादशाङ्ग श्रुत को एक अक्षर की तरह जाननेवाले होते हैं। पैर में लगाकांटा और आँखों में गिरो हुई रज को वे स्वयं नहीं दूर करते, दूसरों के दूर करने पर वे मौन रहते हैं। वे प्रथम संहनन (वज्रऋषभनाराच )वाले और निरन्तर मौनी होते हैं। पर्वत की गुफाओं में, जङ्गलों में अथवा नदी के तट पर रहते हैं। वर्षकाल में मार्ग जीवाकुल होने पर छः मास तक निःस्पृह और निराहार कायोत्सर्ग- ध्यान में खड़े रहते हैं। मोक्षसाधन में एकनिष्ठावाले, रलत्रय से शोभित, निःसंग और निरन्तर धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। ये मुनि 'जिन' की तरह अनियतवासी होकर विचरते हैं, इसी कारण से आचार्यों ने इनको 'जिनकल्प' इस नाम से कहा है।

श्वेताम्बर जैन आगमों में ध्यविरकल्पिकों का जो वर्णन मिळता है, उसे हम दो भागों में वॉटेंगे और उनको स्थितिरकल्पिक। क्रमशः 'सूत्रकाळीन' तथा 'भाष्यकाळीन' इन नामों से पहचानेंगे।

सूत्रकाठीन स्थिवरों का वर्णन इस प्रकार है— "जो भिक्ष तीन वस्न और एक पात्र के साथ रहता है, उसे कमी चतुर्थं षस्न माँगने की इच्छा नहीं करनी चाहिये। तीन वस्न भी निर्दोष जानकर माँगने चाहिये और जैसे मिलें वैसे ही काम में लाने चाहिये। न उन्हें धोवे रंगे, न धुले रंगे वस्नों को घारण करे। विहार में उन्हें न लिपाकर अल्प-वस्नवान होकर फिरे। यही वस्नधारी की सामग्री है। जब वह यह समझे कि शीतकाल बीत गया और श्रीष्मकाल आ गया है तब यथाजीर्ण वस्नों को त्याग दे वा कम कर दे अथवा एक शाटक ( दुकड़ा ) रख कर बाकी त्याग दे अथवा विलक्षल अचेल वन जाय। इस प्रकार करता हुआ वह अपने को हलका बनाता है और इससे एक प्रकार की तप साधना होती है। जो बात भगवान ने कही है उसे यथार्थ समझना चाहिये।

"जो भिक्षु एक पात्र और दो वस्त्रों के साथ रहता है उसे तीसरे वस्त्र की याचना नहीं करनी चाहिये।

"जो भिक्षु एक पात्र और एक वस्त्र के साथ रहता है उसे दूसरा यस्त्र माँगने की इच्छा नहीं करनी चाहिये।

"जो भिक्ष अचेलक होकर रहता है यदि वह यह समझे कि मैं तृणायर्श, शीतरपर्श, तेजःस्पर्श, दंशमशकरपर्श और दूसरा कोई भी भयंकर स्पर्श सहन कर सकता हूं, पर लजा प्रतिच्छादन को नहीं छोड़ सकता तो वह कटियन्धन रख सकता है। अचेलक होकर विचरने में तृण, शीत, ताप और दंशमशक का स्पर्श अथवा कोई अन्य भयंकर स्पर्श भी भा पड़े तो उसे सहन करे। अचेलक में लघुता समझ कर एक परीपह सहन करे।

"जो भी दो वखों से, तीन वखों से, बहुवखों से अथवा अचेलकता से अपना निभाव करते हैं वे एक दूसरे की निन्दा नहीं करते क्योंकि वे सभी जिनाज्ञा में चलते हैं।"

अब हम भाष्यकालीन अर्थात् विक्रम की दूसरी वीसरी सदी के स्थिवरों के वेप और उपकरणों का वर्णन करेंने—

भाष्यकाल में स्यविरों के उपकरणों में कुछ वृद्धि हो गई थी। यद्यपि तीन वस्न, कटिवन्ध और एक पात्र रखने की रीति पहले से ही चली आती थी पर उसमें खास परिवर्तन यह हुआ था कि पहले जो क्रिटिवन्ध नामक एक छोटा चिथड़ा कमर पर छपेटा जाता था और जिसके दोनों अंचछ गुह्य भाग ढॉकने के निमित्त आगे की तरफ छटके रहने के कारण 'अमावतार' भी कहछाता था, उसका स्थान अब चोछ-पट्टक ने महण कर छिया था। पहछे प्रतिव्यक्ति एक ही पात्र रक्खा जाता था पर आर्यरिक्षतसूरि ने वर्षाकाछ में एक 'मात्रक' नामक अन्य पात्र रखने की जो आज्ञा दे दी थी उसके फलस्वरूप आगे जाकर 'मात्रक' भी एक अवश्य धारणीय उपकरण हो गया। इसी तरह झोली में भिक्षा छाने का रिवाज भी छगभग इसी समय चाछ हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणों की दृद्धि हुई। परि-णाम स्वरूप स्थिवरों के कुछ १४ उपकरणों की संख्या हुई जो इस प्रकार है:—

१ पात्र, २ पात्रवन्ध, ३ पात्रस्थापन, ४ पात्रप्रमार्जनिका, ५ पटल, ६ रजस्राण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो सौत्र वस्त्र (चादरें) १० ऊनी वस्त्र (कम्बल), ११ रजोहरण, १२ मुखबिस्त्रका, १३ मात्रक और १४ चोलपट्टक।

यह उपिघ 'औघिक' अर्थात् सामान्य मानी गयी और आगे जॉकर इसमें जो कुछ उपकरण बढ़ाये गये वे 'औपमिहिक' कहलाये। औपमिहिक उपिध में संस्वारक, उत्तरपट्टक, दंडासन और दंडक ये खास उल्लेखनीय हैं। ये सब उपकरण आजकल के खेताम्बर जैन मुनि रखते हैं।

आचार्य देवसेन अपने 'भावसंग्रह' नामक ग्रन्थ में छिखते हैं

—"जिन ने साधुओं के छिये स्थविरकल्प भो कहा है। वह इस प्रकार
है—पंचवस्त्रत्याग, अिकंचनता, प्रतिलेखन, पंच
सहात्रतों का धारण करना, खड़े भोजन, एक वार
स्थितरकल्प
भोजन, हाथ में भोजन (वह भी समय पर भिक्तः
पूर्वक दिया हुआ), भिक्षा की याचना न करना, दो प्रकार के तप में
उद्यम करना, सदाकाल छः प्रकार का आवश्यक करना, भूमिशयन,
केशलोच और जिनवर के जैसा प्रतिरूप ग्रहण करना।

"संहनन के गुण और दुःपमकाल के प्रभाव से आजकल स्थविर-

कल्पित साधु पुर, नगर और ग्रामवासी हो गये हैं और उन्होंने वह उपकरण भी प्रहण किया है जिससे कि चारित्र का भंग न होता हो। योग्य होने पर पुस्तकदान भी स्वीकार करते हैं। समुदाय से विहार, यथाशक्ति धर्मप्रभावना, भव्य जीवों को धर्मोपदेश, शिष्यों का पाठन तथा ग्रहण स्थविरकल्पिकों का आचार है। यद्यपि संहनन तुच्छ, काल दु:पम और मन चपल है तथापि धीर पुरुष महाव्रतों का भार उठाने में उत्साहवान हैं।

 "पूर्वकाल में उस शरीर से हजार वर्ष में जितने कमों का नाश करते थे, आजकल के हीनसंहननी एक वर्ष में उतने कमों की निर्जरा करते हैं।"

भव हम महावीर के शासन में 'श्वेताम्बर' और 'दिगम्बर' नामक दो शाखाएं निकलने के कारण पर विचार करेंगे।

कुछ यूरोपीय और भारतवर्षीय विद्वानों का यह ख्याल है कि
महावीर के निर्वाण के बाद तुरन्त ही उनके शिष्यों में दो विभाग हो
गये थे। पर वास्तव में यह बात नहीं है। जिन बौद्ध
मतमेद का अद्धर
 उल्लेखों के आधार पर वे ऐसा ख्याल करते हैं वे
उल्लेख वस्तुत: महावीर की जीवित अवस्था में उनके शिष्य जमालि द्वारा
खड़े किये गये मतभेद के सूचक हैं। यह बात हम ने 'वोरिनर्वाण
संवत् और जैन कालगणना' नामक पुस्तक में प्रमाणपूर्वक समझा दो
है। जहाँ तक हम समझते हैं इस मतभेद का वीज 'आचाराङ्गसूत्र' का
यह उद्देख है कि जिसमें साधु को अचेलक रहने में लाभ वताया है।

महावीरिनर्वाण के बाद चौंसठ वर्ष तक उनके शिष्यों में स्थिवर-फिल्पक और जिनकिल्पक दोनों तरह के साधु रहे, पर बाद में जिन-फल्प का आचरण वंद पड़ गया और उगमग डेढ़ सौ वर्ष तक उसकी कुछ भी चर्चा नहीं हुई। स्थिवरकल्प में रहनेवाले साधु यद्यपि नम-प्राय रहते थे, तथापि शोतिनवारणार्थ कुछ वस्त्र और एक पात्र अवश्य रखते थे। यह स्थिति भद्रवाहु के पट्टधर आर्थ स्थूलभद्र तक वरावर चलती रहो।

आर्य स्थूलभद्र के शिष्यों में से सन से बड़े आर्य महागिरि ने पिछ्छे

समय में अपना साधुगण आर्य सुहस्ती को सौंप दिया और आप वस्र-पात्र का त्याग कर जिनकल्पिक साधुओं का सा आचार पाछने छगे। यद्यपि वे स्वयं जिनकल्पिक होने का दावा नहीं करते थे तथापि उनका झुकाव वस्तुत: जिनकल्प की ही तरफ था।

उस समय के सब से बड़े श्रुतघर होने के कारण आर्य महागिरि के इस आचरण का किसी ने विरोध नहीं किया, बलिक जिनकल्प की तुळना करनेवाले कहकर उनके सतीर्थ्य आर्य सुहस्ती जैसे युगप्रधान ने उनकी प्रशंसा की, पर आगे जाते यह प्रशंसा महँगी पड़ी। आर्य महा-गिरि वो वीरनिर्वाण संवत् २६१ में स्वर्गवासी हो गये, पर उन्होंने जो जिनकल्प का अनुकरण किया था उसकी प्रवृत्ति वंद नहीं हुई। उनके कतिपय शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया। परिणामस्वरूप आर्य महागिरि और सुहरती सूरि के शिष्य गण में अन्तर और मनसुटाव बढ़ने छगा और अन्त में खुड़मखुझा नम्नचर्या और करपात्रष्टति का विरोध होने लगा। महागिरि की परम्परावाले आचाराङ्ग के अचेलकत्व प्रतिपादक उस उल्लेख से अपनी प्रवृत्ति का समर्थन करते थे, तब विरोध पक्ष वाछे उस उद्घेख का अर्थ जिनकिलपकों का आचार होना बताते थे और स्थिवरों के लिये वैसा करना निषिद्ध समझते थे। वे कहते थे कि 'विलक्कल वस्न न रखना और हाथ में भोजन करना जिनकल्पिकों का आचार है, स्थविरकल्पिकों को उसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि जब इस समय उत्तम संहनन न होने से जिनकल्प पाळा ही नहीं जाता तो उसका स्वांग करने से क्या छाभ ?' इस प्रकार दोनों की तना-तनी बढ़ती जाती थी। सम्भवतः आर्ये महागिरि का शिष्य रोहगुप्त और प्रशिष्य आर्थ गंग भी बाद में जिनकल्पिक पक्ष में मिल गये थे जो कि तीन राशियों के और दो क्रियाओं के अनुभव की प्ररूपणा करने के अपराध में संघ से बहिष्कृत किये गये थे। यद्यपि रोह्गुप्त, गांगेय वगैरह के मिल जाने के कारण वह पक्ष कुछ समय के लिये विशेष आग्रही वन गया था, पर अन्त में वह निर्वेछ हो गया। आर्य महागिरि के शिष्यः प्रशिष्यों के स्वर्गवास के वाद दो तीन पीढ़ी तक चल कर वह नाम-शेप रह गया।

इस प्रकार आचाराङ्ग के एक उल्लेख रूप बीज से सचेलकता-अचेलकता के मतभेद का अंकुर उत्पन्न हुआ और कुछ समय के बाद मुरझा गया। यद्यपि इस तनातनी का असर स्थायी नहीं रहा, तथापि इतना जरूर हुआ कि पिछले आचार्यों के मनमें आर्य महागिरि के शिष्यों के संबंध में वह श्रद्धा नहीं रही जो वैसे श्रुतधरों के ऊपर रहनी चाहिये थी। यही कारण है कि वालभी गुगप्रधान पट्टावली में आज हम महागिरि के शिष्य विलस्सह और स्वाति जैसे बहुश्रुतों का नाम नहीं पाते। उधर आर्य मुहस्ती की स्थिवर-परम्परा प्रतिदिन व्यवस्थित और प्रवल हो रही थी और आर्य वन्न तक इसी प्रकार उन्नति करती रही, पर आर्य वन्न के समय में दो बार पड़े हुए दीर्घकालीन दुर्भिक्षों के कारण जैन श्रमणसंघ बहुत छिन्न-भिन्न हो गया। वन्न प्रभृति सैकड़ों स्थिवर दुष्काल के कारण अनशन करके परलोक सिधार गये। शेष जो बचे थे वे भी एक दूसरे से बहुत दूर चले गये थे। यद्यपि वन्न के बाद आर्यरिक्षत, जो कि सर्व-सम्मति से संघस्थिवर नियत हुए थे, अंततक संघ स्थिवर रहे, पर आर्यरिक्षत के स्वर्गवास के बाद स्थिवरों में दो दल हो गये।

जो श्रमणगण दुष्काल के कारण पूर्व एवं उत्तर में दूर तक चले गये थे उन्होंने आर्यरक्षित के वाद आर्य निन्दल को अपना नया संघ-स्थिवर नियत कर लिया। जो श्रमणगण दक्षिण, पश्चिम और मध्य-भारत में विचरते थे उन्होंने आर्यरक्षित के वाद उनके शिष्य पुष्यमित्र को संघ-स्थिवर माना जो आर्यरिक्षत के उत्तराधिकारी थे। इस प्रकार विक्रम की दूसरी सदी में श्रमण संघ की यद्यपि दो शाखार्ये हो गई थीं तथापि उनके आचारमार्ग में कुछ भी शिथलता नहीं आने पाई थी। सभी श्रमणगण आचारङ्गसूत्र के अनुसार एक-एक पात्र और मात्र शीतकाल में ओढ़ने के लिये एक, दो या तीन वस्न रखते थे। चोलपट्टक का अभी तक प्रचार नहीं हुआ था, पर कटिवन्ध (अग्गोयर-अग्रावतार) का लगभग सार्वित्रक प्रचार हो गया था। यद्यपि वस्ती के वाहर उसे कोई रखता और कोई विलक्षल नम रहता पर वस्ती में जाते समय सभीको उसका उपयोग करना पड़ता था। शीतनिवारणार्थ जो एक कम्बल और एक दो सूती वस्न रक्षे जाते थे वे भी ठंडी के

समय में ही ओढ़े जाते थे, शेष काल में ओढ़ने की प्रवृत्ति नहीं थी। आर्यरक्षित के स्वर्गवास के वाद धीरे-धीरे साधुओं का निवास बिस्तयों में होने लगा और इसके साथ ही नम्रता का भी अन्त होता गया। पहले वस्ती में जाते समय बहुधा जिस कटिवन्ध का उपयोग होता था वह वस्ती में वसने के बाद निरन्तर होने लगा। धीरे-धीरे किट-वस्त का भी आकार-प्रकार वदलना गया। पहले मात्र शरीर का अगला गुह्य अंग ही ढकने का विशेष ख्याल रहता था, पर बाद में सम्पूर्ण नम्रता ढांक लेने की जरूरत समझी गयी और उसके लिये वस्न का आकार प्रकार भी छुछ बदलना पड़ा। फलतः उसका नाम 'कटिवन्ध' मिटकर चोलपट्टक (चुलपट्ट—छोटा वस्न) पड़ा। इस प्रकार स्थिवर-किल्पयों में जो पहले ऐच्छिक नम्रता का प्रचार था उसका धीरे धीरे अन्त हो गया।

धार्य महागिरि के समय से जिनकल्प की तुल्ना के नाम से कित-पय साधुओं ने जो नम्न रहने की परम्परा चाल्न की थी वह उस समय के बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। आचाराङ्ग के उस अचेलकता प्रति-पादक उल्लेख को जिनकल्प-प्रतिपादक करार दिया जा चुका था/और उस समय के प्रन्यकार चोलपट्टक की गणना स्थविरकल्पियों के मृत्र-उपकरणों में कर चुके थे।

स्थिवरकल्प की जिस परिस्थित का ऊपर उद्धेख किया गया है इसी परिस्थित में मथुरा के निकटस्थ 'रहवीर' नामक गाँव में रह कर आर्य कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने फिर जिनकल्प की मतमेदाङ्कर की चर्चा खड़ी की और स्वयं जिनकल्प बनकर चिर्क काल से मुरझाये हुए जिनकल्प और स्थिवरकल्प के मतभेद के अड़्रुर को नवपहिवत किया।

१—'रहवीर' गांव कहाँ या, इसका श्वेताम्बर अन्यों में कुछ भी खुलासा नहीं है, तथापि उसे हमने मधुरा के निकट बताया है। इसके दो कारण हें—

<sup>(</sup>१) मधुरा के कंकाली टीले में से जैन श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य आर्य 'कुट्' की एक अर्घ नम नूर्ति निकली है जो प्रायः विक्रम की द्वितीय शतान्दी के

पाठकों के ज्ञानार्थ हम आवश्यकमूलमाष्य और उसकी चूर्णि में कहा हुआ शिवभूति का वृत्तान्त च्यों का त्यों यहाँ लिख देते हैं ताकि इस विषय में खेतान्वरों की मौलिक मान्यता जानी जा सके।

"महावीर को सिद्ध हुए छः सौ नौ वर्ष व्यतीत हुए तब रथवीरपुर में वोटिकों का दर्शन उत्पन्न हुआ। रथवीरपुर नगर था। वहाँ 'दीपक' नाम का उद्यान था। आर्थ कृष्ण नाम के आचार्य वहाँ पधारे।

"वहाँ सहस्रमञ्ज शिवभूति नामक एक आदमी रहता था। एक समय उसकी स्त्री ने अपनी सास से शिकायत करते हुए कहा—'वे नित्य आधी रात के समय आते हैं, तब तक में जागती हुई भूखी वैठी रहती हूँ। सास ने कहा—आज द्वार बंद कर सो जा, मैं जागूँगी। वह सो गई। आधी रात के समय उसने द्वार खटखटाया। तब माता ने फटकार कर कहा—इस समय जहाँ खुळे द्वार दिखाई दे वहाँ चला जा। वह लौट गया और तलाश करने पर साधुओं का उपाश्रय खुला पाया। सने साधुओं को वन्दन करके कहा—मुझे प्रवज्या दीजिये। पर साधुओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं को। उसने स्वयं अपना लोच कर दिया, तब उसे साधु का वेष दिया गया और उसके साथ साधु वहाँ से चले गये।

"कालान्तर में साधु फिर वहाँ आये। राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य कम्बल दिया। आचार्य ने कहा—साधुओं को इसकी क्या जरू-

प्रारम्भ में निर्मित हुई थी। तथा मधुरा के आसपास और उसके पश्चिम प्रदेश में वहुत पूर्वकाल में 'कृष्ण गच्छ' अथवा 'कृष्णिविं गच्छ' नाम से प्रसिद्ध श्वेताम्बराम्प्राय का एक प्राचीन गच्छ भी प्रचलित हुआ था जो विक्रम की पन्द्रहवीं सदी तक चलता रहा। कालसाम्य का विचार करने पर हम समझते हैं कि ये मूर्तिवाले और गच्छ के आदिपुरुष वे ही आर्य कृष्ण होंगे जिनके शिष्य शिवभृति ने जिनकल्य का स्वीकार किया था।

(२) दिगम्बराचार्यों ने नियमपूर्वक शौरसेनी भाषा का सर्व से अधिक आदरं िक्या है जो कि मधुरा के आसपास की प्राचीन काल की भाषा है। इससे भी हमारे अनुमान का समर्थन होता है कि दिगम्बर शास्ता का मूल उन्नवस्थान वही श्ररसेन देस है जिसकी राजधानी मधुरा थी।

रत है ? तू ने यह क्यों छिया ? यह कहकर बगैर पूछे ही कंवछ को फाड़ कर उसकी निपद्मायें (निशीथियें) कर दीं। इससे शिवभूति बहुत नाराज हुआ।

"एक दिन जिनकल्पिक साधुओं का वर्णन हो रहा था कि जिन-कल्पिक दो प्रकार के होते हैं—पाणिपात्र और पात्रधारी । इस समय शिवभूति ने पूछा—आजकल इतनी उपिंध क्यों रखी जाती है १ जिनकल्प क्यों नहीं किया जाता ? आचार्य ने कहा—नहीं किया जा सकता। इस समय उसका विच्छेद हो गया है। शिवभूति बोला—विच्छेद कैसे हो जाय ? मैं करता हूं। परछोकार्थी को यही करना चाहिये। उपधि-परिमह क्यों रखना चाहिये ? परिग्रह में कषाय, मूर्छी, भय आदि बहुत दोष हैं। शास्त्र में भी अपरिग्रहत्व ही कहा है। जिनेश्वर भगवान् भी अचेलक ही थे। इसिंखये अचेलकता ही अच्छी है। गुरु ने कहा—तव तो शरीर का भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि किसी को इसपर भी कषाय मूर्छोदि हो जाते हैं। शास्त्र में अपरिहमत्व कहा है, पर उसका तात्पर्य इतना ही है कि साधु को धर्मोपकरण पर भी मूछी नहीं करनी चाहिये। जिन भी एकान्त अचेलक नहीं थे। शास्त्र में कहा है कि सभी जिन-वर एक देवदूष्य के साथ दीक्षित हुए थे। इस प्रकार स्थविरों ने शिव-भूति को समझाया, पर कर्मीदय के वश वह वस्नों को छोड़ कर चला गया। उत्तरा नामकी उसकी एक वहन थी। वह उद्यान स्थित शिवभृति के बंदनार्थ गयी और उसको देखकर उसने भी अपने वस्न छोड़ दिये। वह भिक्षार्थ गाँव में गई। उसे देखकर एक गणिका ने, यह सोचकर कि इसे देखकर लोग हम से भी बिरक्त हो जायंगे उसके उर:प्रदेश पर एक वस्त्र वांघ दिया। यद्यपि उसकी इच्छा वस्त्र रखने की नहीं थी, पर शिवभूति ने कहा-'रहने दे, यह तुझे देवता ने दिया है।

"उसने कॉडकुण्ड<sup>\*</sup> और वीर नामक दो शिष्य किये और तब से शिष्य परम्परा चली।

<sup>9—</sup>भाष्य का पाठ "कोडिन्नकोहंबीरा" है जिसका चूर्णिकार ने 'कोडिन' और 'कोहबीर' इस प्रकार पदच्छेद किया है और इन्हें शिवभूति का शिष्य लिखा है, परन्तु हमारे विचार में 'कोडिन्नकोहं' यह कोण्डकुण्ड का अपभंश

"बोटिक शिवभूति और उत्तरा ने अपनी तर्क बुद्धि से रथवीरपुर में इस मिथ्यादर्शन को उत्पन्न किया है।

"बोटिक शिवभूति से बोडियलिङ्ग की उत्पत्ति हुई और कोडिन्न-कोट्रवीर परम्परास्पर्शक उत्पन्न हुए।"

दिगम्बर सम्प्रदाय का उत्पत्ति विषयक श्वेताम्बर प्रन्थों में यही मौलिख वृत्तान्त है। बाद के प्रनथकारों ने जो कुछ भी इस विषय में लिखा है सब इसी वृत्तान्त के आधार पर लिखा गया है।

पञ्चकरपचूर्णि में शिवभूति का नाम 'चण्डकर्ण' वताया है और वहाँ इसके पिता के सम्बन्ध में भी कुछ वृत्तान्त लिखा है। पाठकों के अवलोकनार्थ हम उसे भी यहाँ लिखे देते हैं।

"राजा का एक शीर्षरक्षक (अङ्गरक्षक एडीकांग) था। वह साधुओं के पास धर्म सुन कर श्रावक हो गया। उसकी वही आजीविका थी इसिटिये उस तलवार को छोड़ काष्ट्र की तलवार रखता। उसके मित्र ने राजा से कह दिया कि वह काष्ट्र की तलवार रखता है। राजा ने उसे तलवार दिखाने को कहा। इस पर श्रावक ने सम्यग्दृष्टि देवता का स्मरण-नमस्कार करके तलवार खींची और म्यान से छोड़े की तलवार निकली। राजा ने उस पुरुष की तरफ देखा तो वह सकुचा गया, तब श्रावक ने राजा के पैरों में पड़कर सत्य बात कह दी। उसके चंडकर्ण नामा पुत्र था जिसने दीक्षा छेकर बोटिकों को उत्पन्न किया।"

इवेताम्बराचार्यों के लिखे हुए शिवभूति के वृत्तान्त के अक्षरशः सत्य होने का भले ही हम दावा न करें, तथापि उनके पिता का राजा का अंगरक्षक होना, उनकी सहस्रमल्ल और चण्डकर्ण जैसी उपाधियाँ

है और 'वीर' यह वीरनन्दी, वीरसेन या इससे मिलते जुलते नामवाले आचार्य का नाम है। भाष्य में इन्हें शिवभूति का शिष्य नहीं लिखा किन्तु 'परम्परास्पर्शक' (भाष्य के शब्द—परंपराफाससुषण्णा) लिखा है। इससे स्पष्ट है कि ये शिव-भृति के दीहा-शिष्य नहीं, परम्परा शिष्य थे। अधिक प्रसिद्ध होने के कारण या दिगम्बर शासा में महत्त्वपूर्ण कार्यकर होने के कारण माध्यकार ने शिवमूित के अनन्तर इनका नामोहेन्द्र किया है।

और दीक्षा छेने के बाद राजा की तरफ से अमूल्य कम्बल की मेंट इत्यादि ऐसी वार्ते हैं कि शिवभूति के राजकर्म वारी होने और कुटुम्ब के अपमान से घर छोड़ चल निकलने की बात को सत्य मानने में कुछ भी सन्देह नहीं रहता। साथ ही ऐसे राजमान्य मनुष्य को राजा की तरफ से मिली हुई मेंट के सम्बन्ध में गुरु का उपालम्भ और उस चीज का नाश कर देना, यह भी अवश्य अपमानजनक घटना है। इस घटना से उत्तेजित शिवभूति का गुरु से विरुद्ध होना, और वह भी वस्त्र के ही सम्बन्ध में, बिलकुल स्वामाविक है।

शिवंभूति ने आर्य ष्टुष्ण से उपिध न रखने के सम्बन्ध में जो दलीलें की हैं उनका सार इतना ही है कि उपिध कषाय, मूर्छो और अय इत्यादि का कारण है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उपिध रखने से मुक्ति ही नहीं होती। इसके विपरीत वे आर्या उत्तरा को वस्त्र रखने की सम्मति देते हैं, क्योंकि साधु को अचेलक होने के विषय में तो शास्त्र का आधार था पर स्त्रो को वैसा करने के सम्बन्ध में कल्पाध्ययन की स्पष्ट निषेधाज्ञा थी। शिवभूति इस वात से अनिभज्ञ हों यह संभव नहीं था और इसीलिये उन्होंने उत्तरा को अचेलक न होने की आज्ञा दी थी। इस विषय में गणिका द्वारा उसे वस्त्र देने की जो बात कही गयी है, संभव है वह द्वेप का परिणाम मात्र हो।

यद्यपि शिवभूति ने वस्न-पात्र न रखने का उत्कृष्ट जिन कर्प स्वीकारा था तथापि आगे जाकर उन्हें अनुभव हुआ कि इस प्रकार का उत्कृष्ट मार्ग अधिक समय तक चलना कठिन है। अतएव उन्होंने साधुओं के आपवादिक लिङ्ग का भी स्वीकार किया।

पाठकगण हमारी इस वात को कोरी कल्पना न समझें, क्योंकि इसी सम्प्रदाय के प्राचीन प्रन्थों से यह वात प्रमाणित होती है।

दिगम्बर सम्प्रदाय के धुरन्धर आयार्थ आर्यशिव जो कि स्वयं इस्तभोजी थे अपने 'भगवतीआराधना' श्रन्थ में लिखते हैं—''जो औत्सर्गिक लिङ्ग में रहनेवाला हो उसके लिए तो वह है हो, पर आप-वादिक लिङ्गवाले को भी संथारा लेने के समय औत्सर्गिक लिङ्ग (नगनता) धारण करना श्रेष्ट है। "जिसको विहारचर्या में मानसिक, वाचिक और कायिक दोष निश्चितक्षप से छगे हों वह भी संस्तारक के समय औत्सर्गिक छिङ्ग धारण कर छे।"

संस्तारक के समय कारण से विशेष आपवादिक लिङ्ग भी रह सकता है। इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं—"यदि स्थान योग्य न हो, संस्तारक लेनेवाला महर्द्धिक या लजाशोल हो, म्लेच्छ लोगों की वस्ती हो, स्वजन वहाँ विद्यमान हों तो आपवादिक लिङ्ग भी रह सकता है।"

"ही भी परिमित उपि रखती हुई उनके छिये जो औत्सर्गिक और आपवादिक छिङ्क कहा है उसमें रहे।"

यहाँ पर यह भी बता देना चाहिये कि आर्य शिव अचेलकता, केशलोच, न्युत्सृष्टशरीरता और प्रतिलेखन इन चार वार्तों को औत्सर्गिक लिङ्ग कहते हैं। आपवादिक लिङ्ग में किन किन वार्तों की छूट होती थी, इसका यद्यपि उन्होंने खुलासा नहीं किया तथापि महर्द्धिक और लजाशील को आपवादिक लिङ्ग की छूट देने से यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि इस आपवादिक लिङ्ग में वस्न की छूट अवस्य होती थीं। स्त्री

"सहजुप्पण रूवं, दट्हं जो मण्णए ण मच्छरिसो। सो संजमपंडिवणो, मिच्छादिही हवइ एसो॥२४॥"

"टीका—मिच्छादिही हवइ एसो-मिथ्यादिष्टभैवत्येष । अपवादवेपं घरकापि मिथ्यादिष्टिर्मातव्य इत्यर्थ । कोऽपवाद वेप ? कलौ किल म्लेच्छाद्यो नमं दृष्ट्रोपद्रयं यतीना कुर्वन्ति तेन मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तृही-सादरादिकेन शरीरमाच्छाय चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुझतीत्युपदेशः कृत । संय-मिनां इत्यपवादवेप । तथा नृपादिवर्गोत्पनः परमवैराग्यवान् लिंगगृद्धिरहितः उत्पन्नमेहनपुटदोप ल्जावान् वा शीतायसिहण्णुर्वा तथा करोति सोऽप्ययवाद्यिगः प्रोच्यते । उत्सर्गवेपस्तु नम एविति झात्व्यम् । सामान्योक्तो विधिरत्सर्ग । विशेषोक्तो विधिरपवाद इति परिभाषणात् ।" (दर्शनप्रामृत टीका पृ० २१) उपर्युक्त टीका के पाठ में श्रुतसागर स्ति ने दो यातें कही हैं।

पहली यह कि पिछछे समय में दिगम्बर भद्यारकों में जो वस्न पहनने की प्रवृत्ति चली उसका आरम्भ माडवगढ़ में भद्वारक वसन्तकीर्ति से हुई थी।

<sup>9.</sup> दर्शनसार की चौबीसवी गाया की टीका में दिगम्बराचार्य श्री श्रुतसागरस्रि ने भी आपवादिक लिङ्ग में बस्नादि रखना ही स्वीकार किया है—

को परित्त उपिष के उपरान्त औत्सर्गिक अथवा आपवादिक छिङ्ग रखने की आज्ञा से यह भी सिद्ध है कि पहले दिगम्बर सम्प्रदायवाले धार्मिक योग्यता के नाते श्री और पुरुषों में कुछ भी अन्तर नहों मानते थे। यद्यपि श्री को सर्वथा नम्म रहने का निषेध था तथापि उनकी आत्मोन्न्नित की योग्यता पुरुषों से हीन नहीं मानी गई थी जैसा कि पिछले आचार्यों ने माना है। पिछले आचार्यों ने स्नियों में पंचम गुणस्थानक से आगे बढ़ने की योग्यता हो नहीं मानी, फिर वह चाहे मास-मास के उपवास करनेवाली और चारित्र पालनेवाली आर्या (साध्वी) ही क्यों न हो। पिछले दिगम्बर अन्थकारों के मत से वह उतनी ही आत्मोन्त्रित करेगी जितनी कि एक देशविरित गृहस्थ शावक कर सकता है, परन्तु हम समझ सकते हैं कि भगवती-आराधनाकार आचार्य शिव आर्या और साधु की योग्यता में कोई अन्तर नहीं समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने आर्याओं के मरण को 'बाल-पण्डित मरण' न मानकर 'पण्डित मरण' माना है।

यद्यपि प्राचीन दिगम्बराचार्यक्ठत प्रन्थों में श्रमण और आयों भों की उपिय में क्या क्या उपकरण रहते थे, इसका कुछ निर्णय नहीं देखा जाता, तथापि उक्त आपवादिक छिङ्ग के विधान से और इसी प्रन्य के कितिपय अन्य उद्देखों से यह निश्चित है कि वे वस्त्र और पात्र रखते अवश्य थे, पर इस प्रवृति को वे 'उत्सर्ग मार्ग' न कह कर 'अपवाद सार्ग' कहते थे।

पाठकों के विलोकनार्थ हम उन उल्लेखों को यहाँ उद्धृत करेंगे जिनसे कि दिगम्बर सम्प्रदाय में भी साधुओं के लिये पात्रों का रखना अनिवार्य ठहरता है।

सांघु द्वारा किये जानेवाले कायिक विनय का वर्णन करते हुए शिवार्य कहते हैं—'आसन देना, उपकरण देना, उचित शरीर का स्पर्श

दूसरी वात टीकाकार ने यह कही कि राजादिवर्ग का मनुष्य वैराग्यशील हो, जो लिंगग्रिदि रहित हो, जिसकी पुरुपेन्द्रिय विकृत हो अथवा जो लजाशील हो या ठंडी आदि सहन करने में असमर्थ हो वह वैसा कर सकता है, अर्थात् अपवाद लिंग हप टाट, (चटाई) वस्त्र आदि से अपनी लजा और शीत दूर कर सकता है।

करना (विश्राम के छिये पगर्चंपी वगैरह करना), समयोचित कार्य करना, भोजन छाना, संथारा करना, उपकरणों की प्रतिछेखना करना इत्यादि शरीर से साधुवर्ग का जो उपकार किया जाता है वह 'कायिक विनय है।'

भगवती आराधना की ३१० वीं गाथा में तो स्पष्ट रूप से आहार भौषधादि द्वारा साधु अन्य साधु का वैयावृत्त्य करे ऐसा विधान किया है।

पाठकगण के विलोकनार्थे हम उस मूल गाथा को ही यहाँ उद्भृत कर देते हैं—

"सेज्ञागासणिसेज्ञा-उवधिपडिछेहणा उवगाहिदे । भाहारोसहवायण-विकिंचणुव्वत्तणादीया ॥" ३१० ॥

धर्यात् निवासस्थान, आसन, उपिघ और औपमहिक उपकरणों की प्रतिलेखना करना; आहार, भीषघ, वाचना देना, मलमूत्र आदि को वाहर परतना (फॉकना), शरीर मर्दन भादि करना वैयाष्ट्रस्य (सेवा-वन्दगी) कहलाता है।

यही गाथा कुछ परिवर्तन के साथ वहकेरस्वामी के मूलाचार प्रन्थ में पञ्चाचाराधिकार में भी भाती है, जहाँ उसके टीकाकार भाचार्य वसुन्तन्दी लिखते हैं—"आहारेण—भिक्षाचर्या, औपधेन—शुंठिपिप्पल्यादि-केन, शास्त्रन्याख्यानेन, च्युतमल्लिहरणेन, वन्दनया च, शय्यावकाशेन, निपद्योपिधना, प्रतिलेखनेन च पूर्वोक्तानामुपकारः कर्वन्यः। एतेस्ते प्रति-गृहीता भारमीकृता भवन्तीति।" ( मूलाचार प्र० ३०८ )

उसी भगवती आराधना की गाथा ६६५-६६८ में संलेखना करनेवाले साधु की सेवा संबंधी न्यवस्था वताते हुए शिवार्य कहते हैं—"लिन्धवान और सरल प्रकृतिक चार मुनि उसके योग्य निर्दोप आहार लावें तथा चार वैसा ही निर्दोप पानी लावें, चार मुनि क्षपक के लिये प्रस्तुत किये हुए आहार-पानी के द्रव्यों की सावधानी से रक्षा करें और चार वैयायृत्य कर मुनि क्षपक के मलमूत्र आदि को परते (वाहर ले जाकर लोहें ) और समय पर उपि, श्रव्या संयार आदि की प्रतिलेखना करें।"

इसी यन्थ की गाथा ६९२ में यन्थकार कहते हैं—'तेल और कसेंले द्रव्य से क्षपक को बार बार कुले कराने चाहिए ताकि उसकी जीभ और कान बलवान और मुख तेजस्वी हो।'

ये ही मन्यकार गाथा ७०२ और ७०३ में कहते हैं—"यदि क्षपकं की इच्छा हो तो उसकी समाधि के लिये सब प्रकार का आहार लाकर उसे खिलाना चाहिए और फिर एक एक कम करते हुए पहले के आहार पर ले भाना और क्रमशः भोजन का त्याग करवा कर उसे पानी पर ले भाना चाहिये"।

मूळाचार के समाचाराधिकार की "गच्छे वैज्ञावच्चं" इस १०४ वीं गाथागत 'वेज्ञावच' शब्द की व्याख्या करते हुए वसुनन्दी श्रमणा-चार्य छिखते हैं—"वेज्ञावच्चं—वैयावृत्त्यं कायिकव्यापाराहारादिभिष्प- श्रहणम्।" अर्थात् वैयावृत्त्य का अर्थ शारीरिक प्रवृत्ति और आहार आदि से उपकार करना है।

आचार्य वहुकेर मूळाचार के समयसाराधिकार की ६१ वीं गाथा में कहते हैं—'साधुओं को साब्वियों के उपाश्रय में ठहरना, बैठना, स्रोना, पढ़ना और आहार नीहार करना (भोजन करना और ट्टी जाना) नहीं चाहिये'।

प्रिय पाठकगण! जो भाचार्य गुणाधिक चपाध्याय, तपस्त्री, शिष्य, दुर्वल, समनोझ, गण, कुल और संघका आहार औषधादि से विनय वैयावृत्य करने की साधुओं को आझा करते थे, क्षपक के लिये चारचार साधुओं को आहार पानी लाने और मलमूत्र को दूर त्यागने के लिये नियत करने का विधान करते थे, उसकी सब प्रकार का भोजन लाकर देने और तेल भादि के कुले कराने की सलाह देते थे और जो भाचार्य साधुओं के लिए साध्वियों के स्थान में भाहार पानी करने का निषेध करते थे क्या उनके सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वे पात्र रखने के विरोधी थे १ हम जानते हैं कि वे स्वयं हार्यों में भोजन करनेवाले थे तथापि साधुओं को अपर मुजब उपदेश देते थे। इसका अर्थ यही है कि उनके समय में अपवादमार्ग से वक्ष-पात्र रक्षे जाते थे।

यदि ऐसा न होता तो इन पात्रसाध्य कार्यों के विधान का छुछ अर्थ ही नहीं होता और 'गृहस्थ के ही घर में साधु भोजन करे' ऐसा पहले एकान्त नियम होता तो साध्वी के उपाश्रय में आहार करने के निषेध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

ऊपर कहा गया है कि शिवभूति ने प्रारम्भ में अपने आचरण से जिनकल्प का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया था, पर आगे जाने पर सन्हें अनुभव ने सिखाया कि वर्षमान समय में जिनकल्प परिणाम को चलाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति कैसा भी आचरण कर सकता है पर वैसे ही आचरणवालों की परम्परा जारी रखना सरल नहीं। परिणामस्वरूप अपने मार्ग को उन्होंने आचारा- होक्त मूल स्थविरमार्ग में परिगणित किया और इस उत्सर्गमार्ग को न पाल सके उनके लिये उसी सूत्र के अनुसार कुछ वस्त-पात्र रखने की व्यवस्थावाला अपवाद मार्ग भी नियत किया।

यद्यपि शिवभूति के सम्प्रदाय का उद्भव उत्तरापथ में हुआ था पर वहाँ उसका अधिक प्रचार नहीं हो सका। कारण स्पष्ट है। प्राचीन स्थितरसंघ का उन दिनों वहाँ पूर्ण प्रावल्य फैला हुआ था और मथुरा के आसपास के ९६ गाँवों में तो जैनधर्म राजधर्म के रूप में माना जाता था। इस स्थिति में शिवभूति या उनके अनुयायियों का वहाँ टिकना बहुत कठिन था। इस कठिनाई के कारण उस सम्प्रदाय ने उधर से हटकर दक्षिणापथ की तरफ प्रयाण किया, जहाँ आजीविक संप्रदाय के प्रचार के कारण पहले ही नम्न साधुओं की तरफ जन-साधारण का सद्भाव था। वहाँ जाने पर इस सम्प्रदाय की भी अच्छी कदर हुई और धीरे-धीरे वह पगभर हो गया। यद्यपि सम्प्रदायवालों ने अपने संप्रदाय का नाम 'मूलसंघ' रक्खा था, पर दक्षिण में जाने के बाद वे 'यापनीय' और 'खमण' इन नामों से अधिक प्रसिद्ध हुए।

प्राचीन स्थिवर परम्परा में प्रतिदिन शैथिल्य के भाव वढ़ रहे थे। यस्ती में रहना तो उन्होंने पहले ही शुरू कर लिया था, अब धीरे-धीरे उनमें चारित्रमार्ग की अन्य शिथिलताएँ भी प्रवेश कर रही थीं। यद्यिष सुविहित गीतार्थ न्यवस्था बनाये रखने के लिये बहुत कुछ प्रयत्न कर

रहे थे, शिथिलाचारियों का 'पासत्था' आदि नामों से परिचय दे उनके चेप से वचने के लिये वे साधुओं को उपदेश दे रहे थे, फिर भी निम्नगामी शैथिल्य-प्रवाह रोका नहीं जा सका। विक्रम की पाँचवीं और छठी सदी तक 'पासत्था' आदि नामों से पहचाने जानेवाले शिथिलाचारियों के गाँव-गाँव में अड्डे जमने लगे और उप्रविहारी सुविहितों की संख्या कम होने लगी। इस स्थिति से नवीन स्थविर (दिगम्बर) परम्परा ने पर्याप्त लाभ उठाया। परिमित वस्त्र-पात्र की छूट के कारण उनके यहाँ साधुओं की संख्या खूब बढ़ती गई और प्राचीनकालीन नमतादि उत्कृष्ट कियाओं के कारण गृहस्थवर्ग भी प्रतिदिन उनकी तरफ झुकता गया। परिणाम यह हुआ कि विक्रम की पाँचवीं सदो के आसपास जाकर इस परम्परा ने अपना स्वतन्त्र संघ स्थापित कर दिया और प्राचीनस्थविर परम्परा के पूर्व नाम 'मूळसंघ' को अपने लिये व्यवहृत किया।

यद्यपि यह नया 'मूळसंघ' तबतक छन्हीं जैन आगमों से अपना काम चळाता था, तथापि महाबीर का गर्भापहार, उनका विवाह आदि अनेक बातें वह नहीं भी मानता था और इस कारण वह धीरे-धीरे अपना नया साहित्य निर्माण किये जाता था।

प्राचीन स्थिवर परम्परा के अधिक साधुओं के शिथिल और नित्य-वासी हो जानेपर भी उसमें त्यागी सुविहित श्रुतधरों की भी कमी न थी। नवीन परम्परा की उत्कृष्टता अथवा उन्नति के कारण नहीं, पर उसके नये विचार और कितपय सिद्धान्तभेद के कारण उन्होंने इसका फिर प्रतिवाद करना शुरू किया और परिणामस्वरूप दोनों परम्परा-वालों में तनातनी बदने लगी। छठी सदी के विद्वान् आचार्य कुन्दकुन्द,

<sup>9</sup> आचार्य कुन्दकुन्द का समय हमने निनंग की छठी सदी माना है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

<sup>(</sup>१) कुन्दकुन्दाचार्य कृत पद्यास्तिकाय की टीका में जयसेनाचार्य लिखते हैं कि यह प्रन्थ कुन्दकुन्दाचार्य ने शिवकुमार महाराज के प्रतिवोध के लिये रचा था। डॉ॰ पाठक के विचार से यह शिवकुमार ही कदम्धवंशी शिवस्रोश धे जो संभवतः विकंम की छठी शताब्दी के व्यक्ति थे। अतएव इनके समकालीन कुन्दकुन्द भी छठी सदी के ही व्यक्ति हो सकते हैं।

देवनन्दी वगैरह ने प्राचीन परम्परा से मजवूत मोरचा लिया। पहले जो सूत्र, निर्युक्ति आदि प्राचीन आगमों को इनके पूर्वाचार्य मानते आये थे, इन्होंने उनका मानना भी अस्वीकार कर दिया और अपने लिये आचार, विचार और दर्शनविषयक स्वतन्त्र साहित्य की रचना

(२) प्रसिद्ध दिगम्बर जैन विद्वान पं॰ नाथूरामजी प्रेमी ने नियमसार की एक गाया खोज निकाली है, जिसमें भाचार्य कुन्दकुन्द ने 'लोकविभाग' परमागम का उन्नेख किया है। यह 'लोकविभाग' प्रंथ संभवतः सर्वनन्दी भाचार्य की कृति है, जो कि वि॰ स॰ ५१२ में रची गयी थी। इससे भी कुन्दकुन्द छठी सदी के प्रन्थकार प्रतीत होते हैं।

उपर्युक्त दो कारणों के अतिरिक्त कुन्दकुन्द के प्रन्थों में भनेक 'बहेल ऐसे हैं जो उनको विक्रम की पांचवीं सदी के बाद का प्रन्थकार सिद्ध करते हैं। उनमें से फुछ उहेल ये हैं—

(१) समय प्राप्तत की गाया ३५० तथा ३५१ में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—''लोगों के विचार में देव, नारक, तिर्थेच और मनुष्य प्राणियों को विष्णु बनाता है, तब श्रमणों (जैन साधुओं ) के मत में पट्निकाय के जीवों का कर्ता आत्मा है।''

"इस प्रकार लोक धीर श्रमणों के सिद्धान्त में कोई विशेष नहीं है। लोगों के मत में कर्ता 'विष्णु' है और श्रमणों के मत में 'आत्मा'। कहने की जरूरत नहीं है कि 'विष्णु' को कर्तापुरुष माननेवाले 'वैष्णव' संप्रदाय की उत्पत्ति विष्णु-स्वामी से ई॰ स॰ की तीसरी शताब्दी में हुई थी। उनके सिद्धान्त ने खासा समय बीतने के बाद ही लोक सिद्धान्त का रूप घारण किया होगा, यह निश्चित है। इससे कहना परेगा कि कुन्दकुन्द विकम की चौथी सदी के पहले के नहीं हो सकते।

- (२) कुन्दकुन्द ने 'योघप्रामृत' की गाया ६-८ और १० में क्रमशः 'आयतन', 'चैत्यगृह' और 'प्रतिमा' की चर्चा की है। जहाँ तक हमने देखा है, इन वातों की चर्चा चैत्यवास के साथ सम्बन्ध रखती हुई पायी गई है। अतएव इन चर्चाओं से पाया जाता है कि कुन्दकुन्द का अस्तित्व-समय "चैत्यवास" काल के पहले का नहीं हो सकता।
- (३) 'भावप्रास्त' की १४९ वीं गाया में कुन्दकुन्द ने 'शिव' 'परमेष्टी' 'सर्वक्ष' 'विग्णु' 'नतुर्भुख' कादि कतिपय पौराणिक देवों के नामों का उहेख किया है। इससे भी जाना जाता है कि ने पौराणिक काल में हुए थे, पहले नहीं।

की जिसमें वस्त-पात्र रखने का एकान्त रूप से निषेध किया। यद्यपि इस ऐकान्तिक निषेध के कारण उन्हें स्त्रीमुक्ति और केविल्युक्ति का भी निषेध करना पड़ा, क्योंकि स्त्रियों को सर्वधा अचेलक मानना अनु-चित था और वस्त्रसहित रहते हुए उनकी मुक्ति मान लेने पर अपने

- (४) 'भावप्रामृत' की १६२ वीं गाया में वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का और 'मोक्षप्रामृत' की ४ थी गाया में तथा 'रयणसार' की १३४ से १४५ पर्यन्त की गायाओं में उन्होंने 'वाह्य' 'आभ्यन्तर' और 'पर' इन त्रिनिय आत्माओं की चर्चा की है, जो विक्रम की पांचवीं सदी के बाद में प्रचलित होनेवाले विषय हैं।
- (५) 'लिंग प्रामृत' की गाथा ९-१०-१६ और २१ वी में साधुओं की भाचार विषयक जिन शिथिलताओं की निन्दा की है उनको देखने से यही मानना पहता है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि साधुओं में पर्याप्त शिथिलता आ गई थी। उनमें गृहस्थों के जैसी अन्य प्रवृत्तियों के उपरान्त जमीन जागीर छेने और खेतीबाड़ी कराने तक की शिथिलता प्रविष्ट हो गयी थी। यह समय निश्चित हम से विक्रमीय पाँचवीं सदी के बाद का था।
- (६) 'रयणसार' की १८ वीं गाया में सात क्षेत्र में दान करने का उपदेश करने के उपरान्त उसी प्रकरण की गाया २८ वीं में कुन्दकुन्द कहते हैं—''प्वम-काल में इस भारतवर्ष में यंत्र-मंत्र-तंत्र-परिचर्या (सेवा या खुशामद), पक्षपात और मीठे वचनों के ही कारण दान दिया जाता है, मोक्ष के हेतु नहीं।'

इससे यह सावित होता है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि इस देश में तांत्रिक मत का ख्व प्रचार हो गया था और मोक्ष की भावना की अपेक्षा सासारिक स्वार्थ और पक्षापक्षी का वाजार गर्म हो रहा था। पुरावत्त्ववेत्ताओं को कहने की शायद ही जरूरत होगी कि भारतवर्ष की उक्त स्थिति विक्रम की पाववीं सदी के बाद में हुई थी।

(७) 'रयणसर' की गाया ३२ वी में जीणोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा और तीर्यवन्दनविषयक द्रव्यभक्षण करनेवाले को नरक-दु.ख का भोगी वताकर कुन्द-कुन्द कहते हैं—"पूजादानादि का द्रव्य हरनेवाला पुत्रकलत्रहीन, दरिद्र, पंग्र, गृंगा, बहरा और अन्या होता है और चाण्डालादि कुल में जन्म लेता है।"

इसी प्रकार अगली २३-३६ वीं गाथाओं में पूजा और दानादि ह्रव्य भक्षण करनेवालों को विविध दुर्गतियों के दु.रामोगी होना वतलाया है। इससे वखघारी प्रतिस्पर्द्धियों की मुक्ति का निपेघ करना असंभव था। इसी तरह केवली का कवलाहार मानने पर उसके लाने के लिये पात्र भी मानना पड़ता और इस दशा में पात्रधारी स्थविरों का खंडन नहीं करने पाते।

सिद्ध होता है कि कुन्दकुन्द के समय में देवद्रव्य और दान दिये हुए द्रव्यों की दुर्व्यवस्था होना एक सामान्य वात हो गई थी। संदिरों की व्यवस्था में साधुओं का पूरा दखल हो चुका था और वे अपना आचार मार्ग छोड़ कर गृहस्थोचित चैत्य कार्यों में लग चुके थे। जैन इतिहास से यह बात सिद्ध है कि विक्रम की पाँचवीं सदी से साधु चैत्यों में रहकर उनकी व्यवस्था करने लग गये थे और छठी से दसवीं सदी तक उनका पूर्ण साम्राज्य रहा था। वे अपने अपने गच्छ-सम्बन्धी चैत्यों की व्यवस्था में सर्वाधिकारी के ढंग से काम करते थे। उस समय के सुविहित आचार्य इस प्रगृत्ति का विरोध भी करते थे, परन्तु उनपर उसका कोई असर नहीं होता था। इस समय को इवेताम्बर प्रन्थकारों ने 'चैत्यवासप्रवृत्तिसमय' के नाम से उद्घोपित किया है। यही समय दिगम्बर सम्प्रदाय में ''महारकीय-समय' के नाम से पहचाना जाता है। साचार्य कुन्दकुन्द ने ठीक इसी समय की प्रवृत्तियों का खण्डन किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वे पाँचवीं सदी के पूर्व के व्यक्ति नहीं थे।

(८) 'रयणसार' की १०५ तथा १०८ से १११ तक की गाथाओं में कुन्दकुन्द ने साधुओं की भनेक शियिल प्रवृत्तियों का सण्डन किया है, जिनमें राजसेवा, ज्योतिषिविद्या, मंत्रों से आजीविका, धनधान्य का परिग्रह, मकान, प्रतिमा, उपकरण आदि का मोह, गच्छ का आग्रह, वल और पुस्तक की ममता आदि यातों का सण्डन लक्ष्य देने योग्य है। कहने की शायद ही जहरत होगी कि उक्त दारावियाँ साधु समाज में छठी और सातवीं सदी में पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो रही थीं। पाँचवीं सदी में इनमें से बहुत कम प्रमृत्तियाँ साधुसमाज में प्रविष्ट हो पायी धीं और विक्रम की तीसरी चौथी शताब्दी तक ऐसी कोई भी बात जैन निर्मन्यों में नहीं पायी जाती थी। इससे यह निस्सदेह सिद्ध होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के बाद के प्रन्यकार हैं। यदि ऐना न होता और दिगम्यर जैन पद्यवित्यों के देखानुसार वे विक्रम की प्रयम अयवा दूसरी सदी के ग्रंयकार होते तो छठी सदी की प्रमृत्तियों का उनके प्रन्थों में राज्दन नहीं होता।

इन नये सिद्धान्तों की योजना से उन्हें अपंनी परम्परागत आप-वादिक लिङ्ग प्रवृत्ति को त्वयं चठा देना पड़ा, क्योंकि ऐसा किये बिना वे विरोधिपक्ष का सामना कर नहीं सकते थे।

कुन्दकुन्दाचार्य भादि के इन नये सिद्धान्तों से इस परम्परा को कुछ लाभ हुआ और कुछ हानि भी।

लाभ यह हुआ कि ऐसी ऐकान्तिक अचेलकपृत्ति से दक्षिण देश में, जहाँ पहले से ही आजीविक आदि नम सम्प्रदायवालों का मान और प्रचार था, इनके अनुयायी गृहस्थों की संख्या काफी वढ़ गई भौर इस कारण साधु समुदाय में भी वृद्धि हुई।

हानि यह हुई कि इनके नये सिद्धान्तों को इस परम्परा के सभी अनुयायियों ने स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह परम्परा जो पहले केवल 'मूलसंघ' के नाम से पहचानी जाती थी अब से अनेक भागों में वँट गई और उसके अनेक संघ वन गये, 'यापनीयसंघ',

<sup>(</sup>९) कुन्दकुन्द ने अपने प्रंथों में भनेक स्थान पर "गच्छ" शब्द का प्रयोग किया है जो विकम की पाँचवीं सदी के बाद का पारिभाषिक शब्द है। श्वेताम्वरों के प्राचीन भाष्यों तक में 'गच्छ' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। हाँ, छठी सातवीं शताब्दी के बाद के भाष्यों, चूणियों और प्रकीणंकों में 'गच्छ' शब्द का व्यवहार अवश्य हुआ है। यही बात दिगम्बर सम्प्रदाय में भी है। जहाँ तक हमें शात है उनके तीसरी चौथी शताब्दी के साहित्य में 'गच्छ' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ।

<sup>(</sup>१०) विकम की नवीं सदी के पहले के किसी भी शिलालेख, ताम्रपत्र या ग्रंथ में कुन्दकुन्दाचार्य का नामोक्षेख न होना भी यही सिद्ध करता है कि वे उतने प्राचीन व्यक्ति न थे जितना कि अधिक दिगम्बर विद्वान् समझते हैं। यद्यपि मर्करा के एक ताम्रपत्र में, जो कि संवत् ३८८ का लिखा हुआ माना जाता है, कुन्दकुन्द का नामोक्षेख है, तथापि हमारी इस मान्यता में कुछ भी आपित्त नहीं हो सकती। क्योंकि उस ताम्रपत्र में उल्लिखत तमाम आचारों के नामों के पहले 'मटार' (मटारक) शब्द लिखा गया है। इससे सिद्ध है कि यह ताम्रपत्र महारक काल में लिखा गया है जो विकम की सातवीं सदी के बाद शुरू होता है। इस दशा में ताम्रपत्रवाला संवत् कोई अवीचीन संवत् होना चाहिये अथवा तो यह ताम्रपत्र ही जाली होना चाहिये।

'काष्टासंघ' 'माथुरसंघ' वगैरह नामों से प्रसिद्ध हुए और एक दूसरे को भला गुरा कहने लगे।

विक्रम की सातवों शताव्ही के प्रारम्भ से दसवों के अन्त तक के चार सौ वर्षों में दोनों स्थविर परम्पराओं में अनेक दिगाज विद्वान् उत्पन्न हुए।

पहली परम्परा के विद्वानों में सिद्धसेनगणि, जिनभद्रगणि क्षमा-श्रमण, मह्रवादी, जिनदासगणिमहत्तर, हरिभद्रसूरि, वप्पभट्टिसूरि, शीलाङ्काचार्य भादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

द्वितीय परम्परा में भी समन्तमद्र, अकल्द्वदेव, विद्यानन्दी, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, देवसेनभट्टारक आदि अनेक नामी विद्वान् हो गये। इन सभी विद्वानों ने अपनी अपनी कृतियों द्वारा अन्य दार्श-निक विद्वानों का सामना तो किया ही पर साथ ही साथ अपने विरुद्ध जैन परम्परा के सिद्धान्तों का खण्डन करने में भी कुछ उठा नहीं रक्खा। इसी समय से एक दूसरे को दिगम्बर श्वेताम्बर कहने का भी प्रारम्भ हुआ।

हम अपर कह आये हैं कि पहले पहल आवश्यक-भाष्यकार ने नूतन स्थिवर परम्परा वालों को 'बोडिया' नाम से सम्बोधित करके इनके मत को 'मिथ्यादर्शन' कहा था और इसका उत्तर भी अनेक दिगम्बर विद्वानों ने दे दिया था; पर भट्टारक देवसेन ने अपने दर्शन-सार और भावसंग्रह में श्वेताम्बरों को 'धूर्त, संशयिमथ्यादृष्टि, गृहि-किल्हक, त्रतश्रष्ट, समन्थलिंगी, मार्गश्रष्ट' आदि विशेषणों द्वारा उसका व्याज के साथ बदला लिया और इन्हीं का अनुसरण पं० वामदेव, भट्टारक रत्ननन्दी प्रभृति पिछले विद्वानों ने किया।

भट्टारक देवसेन ने श्वेताम्बरों को गालियाँ देकर ही सन्तोप नहीं माना; किन्तु आवश्यक-भाष्य-चूर्णि मे दिगम्बरों की जो उत्पत्ति लिखी है, उसके उत्तर में उन्होंने श्वेताम्बरों की उत्पत्तिविषयक एक कथा भी गढ़ दो, जो नीचे दो जाती है।

'जय विकम राजा की मृत्यु हुए एक सौ , छत्तीस वर्ष हो

चुके तव सौराष्ट्र में 'वलभी' नगरी में श्वेतपट (श्वेताम्बर) संघ की उत्पत्ति हुई।

'छज्जियनी नगरी में भद्रबाहु नामक एक अच्छे निमित्त शास्त्रवेता आचार्य थे। उन्होंने निमित्तज्ञान से भविष्य जानकर अपने संघ से कहा—यहाँ वड़ा दुर्भिक्ष होनेवाला है, जो पूरे बारह वर्ष तक रहेगा। इसल्ये अपने अपने संघ के साथ दूसरे देशों में चले जाना चाहिये। भद्रवाहु के उक्त वचन को सुनकर सब आचार्य अपने अपने संघ के साथ जहाँ सुभिक्ष था वहाँ चले गये। परन्तु एक शान्तिनामा आचार्य जो कि बहुशिष्य-परिवार युक्त था, सुन्दर सौराष्ट्र देश की वलभी नगरी पहुँचा, जाने के बाद वहाँ भी वड़ा भयंकर दुष्काल पड़ा। जहाँ भिखारियों ने पेट चीर भोजन निकालके खाया। इस निमित्त को पाकर सर्व साधुओं ने कम्बल, दण्ड, तुंवा और ओढ़ने के लिये श्वेत वस्त्र धारण किये। ऋषियों का आचार छोड़कर दीनवृत्ति से माँग कर भिक्षा ली और उपाश्रय में वैठकर यथेच्छ भोजन किया।

'इस प्रकार का आचरण करते करते कितना ही काल वीतने पर
सुभिक्ष हुआ तव 'शान्ति' आचार्य ने अपने संघ को बुलाकर कहा— 'अब इस कुत्सित आचरण को छोड़ो और इसकी निन्दा गर्हा कर फिर
सुनींद्रों का आचार प्रहण करो।' यह वचन सुन कर उनके प्रथम
शिष्य ने कहा—'इस अति दुर्धर आचरण को कौन धारण कर सकता
है ? न मिलने पर उपवास, दूसरे अनेक दुःसह अन्तराय, एक ही
स्थान पर भोजन करना, अचेलक रहना, किसी चीज का न माँगना,
बह्मचर्य, जमीन पर सोना,दोदो महीने के बाद असह्य केश लोच करना,
नित्य असह्य बाईस परीपहों का सहना (यह सब कठिन आचार इस
समय कौन पाल सकता है ? इस समय तो) जो कुल भी आचार
हम ने प्रहण किया है वही सुखकर है, दुःपमकाल में इसे छोड़ नहीं
सकते।' तब शान्ति ने कहा—'चारित्रश्रष्ट होकर जीवित रहना
अच्छा नहीं, यह जैनमार्ग को दूपित करने वाला है। जिन भगवान के
कहे हुए निर्मन्थ प्रवचन को छोड़ अन्यथा प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व
है।' इस पर रुष्ट होकर शिष्य ने (शान्ति के) मस्तक में एक लम्बे दण्ड से प्रहार किया, जिसकी चोट से स्थविर मरकर व्यन्तर देव हुआ।

'तब पाखण्ड को प्रकट करने वाला शिष्य श्वेतपट संघ का अधिपति हुआ और 'सग्रन्थ को भी निर्वाण हो सकता है' इस प्रकार का धर्मी-पदेश करने लगा।

'अपने अपने पाखण्ड के अनुकूछ शाखों की रचना की और छोगों में उनका ज्याख्यान करके उसी प्रकार का आचार प्रचित किया। (इस प्रकार) निर्प्रन्थता को दूषित कर उसकी निन्दा और अपनी प्रशंसा कर वह कपटपूर्वक बहुद्रज्य प्रहण करके मूर्ख छोगों में अपना जीवन विताने छगा।

'उधर शान्ति आचार्यं का जीव व्यन्तरदेव उपद्रव करके कहने छगा—'जिन धर्म पाकर मिथ्यात्व को मत प्राप्त होओ'। तब डर कर जिनचन्द्र ने उसकी सर्व-द्रव्य-सम्पूर्ण अष्टप्रकारी पूजा बनाई जो आज भी उसको दी हुई है। आज भी वह बिछपूजा सर्व प्रथम उसीके नाम से दी जाती है। वह श्वेतपट संघ का पूज्य-कुछदेव कहा गया।

'इस प्रकार मार्गश्रष्ट सेवड़ों की उत्पत्ति कही।'

् इसी आशय की श्वेताम्बरोत्पत्ति विषयक कथा मन्थकार ने अपने 'दर्शनसार' नामक प्रन्थ में भी लिखी है, पर वहाँ उन्होंने अपने अतिशय ज्ञान का भी परिचय दे दिया है, लिखा है 'और इस प्रकार अन्य भी आगमदुष्ट मिथ्याशास्त्रों की रचना करके 'जिनचन्द्र' ने अपनी आत्मा को प्रथम नरक में स्थापित किया।'

इसी कया को पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी के आस पास के दिगम्बर विद्वान् पं० वामदेव जी ने भी अपने भावसंग्रह में लिखा है, जहाँ अन्य वृत्तान्त तो इसी प्रकार का है, पर एक बात जो उन्होंने नयी कही है उसे नीचे लिख देते हैं।

'ढरे हुए जिनचन्द्र ने उपद्रव की शान्ति के छिये आठ अंगुट टम्चे एक चतुरस्र काष्ट पर उसका संकल्प कर के पूजन किया। खेत यस्र पर स्थापन करके विधिपूर्वक पूजन करने से उस ज्यन्तर ने

1

उपद्रवात्मक चेष्टा को छोड़ दिया। वह 'पर्युपासन' नामक कुछदेव हुंआ जो आज भी जलगम्ध आदि से बड़ी भक्ति से पूजा जाता है।'

'बीच में उत्तम खेतवस्त्र रख कर उसका पूजन किया इस कारण यह मत लोक में 'खेताम्बर' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ'।

विक्रम की सत्रहवीं सदी के भट्टारक रक्षनन्दी ने 'भद्रवाहु चरित्र' नामक एक प्रन्थ बनाया है, यद्यपि इसका नाम भद्रवाहु-चरित्र है पर वास्तव में इसकी रचना श्वेताम्बर मत के खण्डन के लिये की गई है। इसमें भी श्वेताम्बरमतोत्पत्ति का वृत्तान्त दिया है, पर यह देवसेन और वामदेव के दिये हुए वृत्तान्तों से विलक्षल विलक्षण है। भट्टारकजी का दिया हुआ वृत्तान्त यहाँ पूरा पूरा उद्धृत करना तो अशक्य है; पर इसका संक्षिप्त सार दे देते हैं।

'एक समय श्रुतकेवली भद्रबाहु वारह हजार मुनि परिवार के साथ उज्जयिनी नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। उज्जयिनी का राजा चन्द्रगुप्ति आचार्य महाराज के वन्द्रनार्थ गया, और पिछली रात में देखे हुए १६ स्वप्नों का फल पूछा। भद्रबाहुस्वामी ने राजा को उसके स्वप्नों का फल वताया जिसे सुन कर राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ और भद्रबाहु के पास दीक्षा ले जैन मुनि हो गया।

'एक समय भद्रवाहु स्वामी जिनदास सेठ के घर आहार के छिये गये, तव घर में जाते ही वहाँ पालने में झूलते हुए दो मास के वालक ने उनसे कहा—'आओ आओ।' स्वामी ने पूछा—कितने समय तक ? वालक ने उत्तर दिया—'वारह वर्ष पर्यन्त।'

'भद्रवाहु ने स्थान पर आकर मुनिसंघ को बुलाकर कहा—साधुओ ! इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, इस वास्ते संयमार्थी मुनियों के लिए अब इस देश में रहना एचित नहीं है।

'भद्रवाहु के वचन सुनकर संघ वहाँ से विहार करने को तत्पर हुआ। उद्मियनी के घनाट्य श्रावकों के वहाँ रहने के लिये आग्रह करने पर भी जब भद्रवाहु ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने रामल्य स्यूलाचार्य, स्थूलभद्र वगैरह साधुओं से वहाँ रहने की प्रार्थना की और उसे उन्होंने स्वीकार किया और वारह हजार साधु वहीं ठहरे। 'भद्रवाहु उज्जयिनी से वारह हजार साधुओं के साथ कर्नीटक की तरफ विहार कर गये, एक वड़ी अटवी में जाकर उन्होंने निमित्त से अपनी आयुष्य अल्प जानकर विशाखाचार्य को संघ के साथ आगे विहार कराके आप वहीं अटवी में चन्द्रगुप्त मुनि के साथ ठहरे, अनशन किया और समाधि मरण कर स्वर्ग सिधारे। चन्द्रगुप्त मुनि गुरु के चरणों का आलेखन कर उनकी सेवा करते और कान्तारवृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए वहीं रहे।

'विशाखाचार्य संघ के साथ चोलदेश पहुँचे। उधर उज्जियिनो में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। एक दिन रामल्य, स्यूलभद्रादि आहार करके वन में जा रहे थे, उनमें से एक मुनि पीछे रह गये। भीखमंगों ने उनका पेट फाड़ भोजन निकाल खाया यह बात नगर में पहुँचते ही हाहाकार मच गया और श्रावकों ने एकत्र हो मुनि मंडल से प्रार्थना की—'भगवन्! बड़ा विषमकाल है इस समय आप नगर में पघार जाय तो बहुत अच्छा हो। क्योंकि ज्ञानियों के लिये वन और नगर दोनों समान है।' श्रावकों की प्रार्थना का स्वीकार हुआ तत्र श्रावकों ने समहोत्सव उन्हें नगर में लाकर ज्ञाति के वन्धनानुसार भिन्न भिन्न उपाश्रयों में ठहराया।

'प्रतिवर्ष भीपण दुर्भिक्ष पड़ रहे थे और रंक भीखमंगों की बाढ़सी धा गई थी जिनके भय से गृहस्य छोग दिन भर किवाड़ वन्द कर रहने छगे। साधु आहार के छिये जाते तो रंक उनके भी पीछे पड़ते, जिन्हें श्रावक छोग छाठियों से मारकर दूर करते, इस विपत्ति से घवरा कर श्रावक छोगों से साधुओं ने कहा—महाराज, भीखमंगों से नाकों दम आ गया है और हम छोग रसोई भी इनके डर से रात्रि के ही समय करते हैं, मिहरवानी करके आप भी रात्रि के ही समय हमारे यहाँ से पात्र में आहार छे जायँ और दिन में उसका भोजन करें। श्रावकों के इस बचन पर सब ने विचार कर के निर्णय किया—'जब तक विपम काछ है तब तक ऐसा ही करेंगे, और उन्होंने तुम्बी का पात्र और मिछुक तथा छुत्तों के भय से हाथ में ठाठी घारण की। गृहस्थों के घर से आहार ठाकर एक दूसरे को देने छगे और मकान का द्वार बन्द कर गवाध के उजाछे मे भोजन करने छगे। 'एक दिन रात्रि के समय आहार के लिये गये हुए क्षीणकाय नम साधु को देखकर यशोभद्र की सगर्भा स्त्री राक्षस की आन्ति से ढर गई और उसका गर्भपात हो गया। साधु तो यों ही छौट गया पर शावकों में इस घटना से हाहाकार मच गया और उन्होंने साधुओं से जाकर कहा—'मुनि महाराज! समय वड़ा खराव है और आपका यह रूप भी भयंकर है, इस वास्ते सुर्भिक्ष होने तक आप आधा वस्त्र पहनकर कंघे पर कम्बल रख रात्रि के समय आहार लेने जायँ और दिन में भोजन करें।' शावकों की प्रार्थना से साधुओं ने वैसा ही किया और धोरे-धीरे वे शिथिल हो गये।

'बारह वर्ष के बाद देश में फिर सुभिक्ष हुआ और विशासाचार्य दक्षिण देश से चलकर उत्तर देश में क्रमशः कान्यकुञ्ज नगर के बाहर उद्यान में प्रधारे।

'खूलाचार्य ने विशाखाचार्य को भाया सुनकर उन्हें देखने के लिए भपने शिष्य भेजे। सुनियों ने जाकर आचार्य को वन्दन किया पर उन्होंने उन्हें प्रतिवन्दना नहीं की और कहा—'यह कौन सा नया मत निकाला है ?' साधु लिजत होकर वापस भाये और सब वृत्तान्त अपने गुरु को कह सुनाया।

'रामल्य, स्यूलभद्र और स्यूलाचार्य ने सब साधुओं को इकड़ा करके कहा—'अब हमें क्या करना चाहिये ?' इस पर स्यूलाचार्य ने अपना अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा—'इस बुरे आचार को छोड़ कर जिन मार्ग का स्वीकार कर छेदोपस्थापना करनी चाहिये ।' साधुओं को स्यूलाचार्य की वात पसंद न आयी, उन्होंने कहा—'इस सुगम मार्ग को छोड़ कर अब दुष्कर मार्ग कीन यहण करेगा ?' स्यूलाचार्य बोले—'यह मत अच्छा नहीं है, मूलमार्ग को छोड़ कायरों का मार्ग पकड़ना संसार अमण का कारण है' इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने तो मूलमार्ग का स्वीकार कर लिया पर कितनेक उस सत्य वचन से उलटे जलने लगे और बोले—'यह बूढ़ा क्या जानता है ? इसकी बुद्धि में अम हो गया है, जो इस प्रकार बकता है, परन्तु जब तक यह जीता है हमें सुख से नहीं रहने देगा' यह कह कर उन पापियों ने उन्हें दण्डों से मारकर गहे में फंक

विया। आर्तध्यान से मरकर आचार्य व्यन्तर देव हुआ और अवधि-ज्ञान से पूर्व भव देख कर उन नामधारी साधुओं को दु:ख देने लगा। तय भयभीत होकर उन्होंने मिलकर उससे अपराध की क्षमा मांगी; देव ने कहा—'विपरीत मार्ग को छोड़ कर संयम मार्ग को स्वीकार करो।' साधु बोले—'यह दुर्धर मार्ग पालना तो कठिन है, पर गुरु-खुद्धि से तुम्हारी पूजा नित्य किया करेंगे' इत्यादि विनय से व्यन्तर को ज्ञान्त किया और गुरु की हड्डी लाकर उसमें गुरु की कल्पना कर नित्य पूजने लगे। आज भी क्षपक अध्यि की कल्पना से उसे 'खमणादिहडी' कहते हैं। फिर उसकी ज्ञान्ति के लिये आठ अंगुल लम्बी काठ की चतुरस्त पट्टी को 'वही यह है' ऐसी कल्पना कर उसे विधिपूर्वक पूजा। तम उसने उपद्रव की चेष्टा छोड़ दो और इनका 'पर्युपासन' नामक कुलदेव हुआ, जो आज तक बड़ी भक्ति से पूजा जाता है। इस प्रकार लोक में यह 'अर्धफालक' नामक अद्भुत मत कलिकाल के वल से फैल गया।

'जिस व्रत का इन पञ्चेन्द्रियलोलुपों ने स्वयं भाचरण किया था उसी प्रकार अपनी बुद्धि से सूत्र में लिख दिया।

'इस प्रकार बहुत समय न्यतीत हो गया। एक समय वलभी के राजा लोकपाल की रानी चन्द्रलेखा, जो कि उज्जयिनी के राजा चन्द्रकीर्ति की पुत्री और अर्धफालक मतवालों की शिष्या थी, अपने पित से बोली—'कान्यकुन्ज' नगर में हमारे गुरु महाराज विचरते हैं सो आप उन्हें यहाँ युलायें।' रानी के कथन से राजा ने जिनचन्द्रादि अर्धफालकों को वलभीपुर युलाया। प्रवेशमहोत्सव के दिन राजा उनकी अगवानी के लिये गया, पर साधुओं को नम और चस्रधारियों से विलक्षण वेषवाला देख कर वह वापस चला आया। रानी को इस बात का पता लगते ही गुरु के पास काफी संख्या में रवेत वस्त्र भेजे जिन्हें उन्होंने लेकर धारण किया। फिर राजा ने उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की। रवेतवस्त्रों के धारण करने से उसी दिन से अर्धफालक मत से 'श्वेताम्बर' मत प्रकट हुआ।

'विक्रम राजा की मृत्यु के याद एक सौ छत्तीस वर्ष वीतने पर छोक में रवेताम्बर नामक मत उत्पन्न हुआ। केवली को भोजन, स्त्री और ससंग साधुओं को उसी भव में मोक्ष, गर्भोपहार आदि बातों का प्रतिपादक आगम संप्रह उसी मृद् जिनचन्द्र आचार्य ने रचा।

इन किएत कथाओं को यहाँ छिख कर इन्हें हम अप्राप्त महत्त्व नहीं देते और न इनकी मीमाँसा करने का ही कष्ट उठाते, परन्तु हम देखते हैं कि आजकछ के बहुतेरे दिगम्बर विद्वान् भी इन्हें सत्य मानते हैं और इन्हों बूतों पर श्वेताम्बर जैन संघ को अर्वाचीन ठहराने की चेष्टा करते हैं।

प्रथम तो देवसेन भट्टारक इपवों और पं० वामदेव और रक्षनन्दी भट्टारक क्रमशः सोलहवीं सत्रहवों सदी के लेखक हैं। इनके पहले के किसी भी दिगम्बरीय जैन प्रन्थ में इन कथाओं का उल्लेख नहीं है। इस दशा में क्षमशः साढ़े आठ सौ, चौदह सौ और पन्द्रह सौ वर्ष के वाद निराधार लिखे गये ये किस्से स्वयं ही महत्त्वहीन ठहरते हैं। दूसरे ये सभी लेखक इस विषय में एकवाक्य भी नहीं हैं। देवसेन दुर्भिक्ष के कारण दण्ड, कम्बल, तुम्बी और श्वेतवस्त्र धारण करने के कारण 'श्वेताम्बर' नाम पड़ा बताते हैं, वामदेव काठ की पट्टी पर श्वेतवस्त्र स्थापन करके व्यन्तर देव की पूजा करने के कारण 'श्वेताम्बर' नाम पड़ा लिखते हैं, और रक्षनन्दी रानी चन्द्रलेखा के कहने से श्वेतवस्त्र धारण करने से स्वेतवस्त्र धारण करने से श्वेतवस्त्र धारण करने से से श्वेतवस्त्र धारण करने से स्वेतवस्त्र धारण करने से

देवसेन और वामदेव, दूसरे नैमित्तिक भद्रबाहु ने उज्जयिनी से जिस दुर्भिक्ष के कारण दक्षिण में विहार किया था उसी दुर्भिक्ष के समय रवेतान्त्ररों की उत्पत्ति वताते हैं, तब रत्ननन्दी दुर्भिक्ष का वृत्तान्त प्रथम श्रुतकेवली भद्रवाहु के साथ जोड़ते हैं और उस समय उज्जयिनी में 'अर्थफालक' मत की उत्पत्ति हुई लिखते हैं और फिर बहुत समय के वाद वलभी में सुभिक्ष के समय में रानी के कहने से रवेत वर्कों को धारण कर 'रवेतान्तर' हुए लिखते हैं।

देवसेन जिनचन्द्र द्वारा शान्तिन्यन्तर की सर्वे द्रन्यों से अष्टिवध पूजा प्रचलित होना और अपने समय तक उसका चालू रहना बताते हैं, तब वामदेव और रत्ननन्दी आठ अंगुल लम्बी चौरस काठ की पट्टी पर इवेत वस्नस्थापन कर पूजा करना और अपने समय तक उसका चालू रहना वताते हैं।

देवसेन शान्तिन्यन्तर को श्वेताम्बरों का पूष्य कुछदेव मात्र छिखते हैं तब पिछछे दोनों छेखक उसका 'पर्युपासन' नाम होना बताते हैं।

रत्ननन्दी शिष्यों द्वारा शान्ति की हिंडुयों को इकट्टा कर पूजना और वह रीति अपने समय तक चाळ् रहना और उसका नाम 'खमणादिहडी' प्रसिद्ध होना लिखते हैं जिसका कि प्रथम दो लेखकों ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया।

इस प्रकार इन लेखकों के परस्पर विरुद्ध कथन से ही इन कथाओं का वाह्य कलेवर तो स्वयं जर्जरित हो जाता है; परन्तु 'स्थान' और 'समय' इन दो बातों में ये सभी लेखक एक मत हैं, अर्थात् सब विक्रमराजा की मृत्यु के बाद १३६ वर्ष वीतने पर वल्लभो नगरो में इवेताम्बर मत का उत्पन्न होना वताते हैं।

अव हम यह देखेंगे कि लेखकों को ये वातें अपने उद्भव में कुछ आधार भी रखती हैं या नहीं।

विक्रम की दूसरी शताब्दी के द्वितीय चरण में वर्छमी में 'मतोत्पत्ति' वताना निराधार है, क्योंकि उस समय वर्छमी का अस्तित्व था इसमें कोई प्रमाण नहीं है, वर्छमी कनकसेन के समय विक्रम की वीसरी शताब्दी में वसी थी, यह वात इतिहास प्रसिद्ध है।

षलभी नगरी और शान्तिसूरि इन दो नामों के उल्लेख से हम समझते हैं कि इन कथाओं का सम्बन्ध विक्रम की छठी शताब्दी के प्रथम चरण में वलभी में घटो हुई किसी घटना के साथ होना चाहिए।

वीर संवत् ९८० (विक्रम संवत् ५१०) में चलभी में मायुर भीर पालभ्य नाम से प्रसिद्ध दो श्वेताम्बर जैन संघों का सम्मेलन हुआ था और दोनों संघों ने दोनों वाचनाओं का समन्वयपूर्वक एकीकरण किया था। इस सम्मेलन में मायुर संघ के प्रधान देवर्द्धिनिण क्षमात्रमण थे और वालभ्य संघ के प्रमुख कालकाचार्य और उपप्रमुख गंधर्य वादि वेताल शान्तिस्रि। हम ऊपर कह आये हैं कि वालभ्य संघ नम्रता धारण करने वालों के विषय में बहुत अनुदार था और इसी कारण महागिरि के शिष्य विलस्सह और स्वाति जैसे स्थविरों के नाम भी अपनी युगप्रधानावली में रखने की उदारता नहीं कर सका। आश्चर्य नहीं कि इसी सम्मेलन में दिगम्बरों के साथ भी मेल जोल करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उपस्थित हुआ हो, पर वालभ्य संघ तथा खासकर शान्तिस्रि के शिष्यों ने उसे सफल न होने दिया हो और इस कारण दिगम्बर परम्परा-वालों ने शान्तिस्रि और उनके शिष्यों को कोसा हो।

सभी दिगम्बर छेखक श्वेताम्बरमत-प्रवर्तक का नाम 'जिनचन्द्र' छिखते हैं और वर्तमान जैन आगम उसी जिनचन्द्र के बनाये हुए बताते हैं। हम समझते हैं कि दिगम्बरों का यह 'जिनचन्द्र' और कोई नहीं, आचार्य 'जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण' हैं; जिनका समय विक्रम की छठी और सातवीं सदी का मध्य भाग था।

जिनभद्र उस समय की द्वेताम्बर परम्परा के युगप्रधान आचार्य ही नहीं वरन् कट्टर साम्प्रदायिक सिद्धान्तकार भी थे। इन्होंने विशेषा-वश्यकभाष्यादि अनेक भाष्य और अन्य प्रकरण प्रन्थों की रचना की है। दिगम्बर विद्वान् इनको इतना कोसते हैं इसका यही कारण है कि इन्होंने दिगम्बरों का वड़ी कट्टरता पूर्वक खंडन करके द्वेताम्बर परम्परा को पुष्ट किया था।

भट्टारक देवसेन उपद्रव की शान्ति के लिये शान्ति न्यन्तर की पूजा करने की जो वात कहते हैं, वह वास्तव में श्वेताम्वर जैन परम्परा में प्रसिद्ध 'शान्तिस्तात्र' की सूचना है। श्वेताम्वरों में बहुत पुराने समय से 'जिन भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव' करने की प्रयृत्ति चली आती थी जो पिछले समय में 'शान्तिस्तात्र' और 'शान्तिपूजा' इन नामों से प्रचलित हुई थी जो भाज तक इन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, शान्तिनाथ और पाश्वेनाथ की प्रतिमाओं का २७ वार अथवा १०८ बार अभिषेक और पूजन किया जाता है। इसके प्रारम्भ में प्रह और दिक्षालों को बलिदान भी किया जाता है। माल्यम होता है भट्टारक देवसेनजी ने इसी शान्तिपूजा का नाम

सुनकर द्वेषवश 'शान्तिञ्यन्तर' और उसकी पृजा की कल्पना गढ़ हो है।

पं० वामदेवजी 'आठ अंगुल लंबी चतुष्कोण काठ की पट्टी पर इवेतवस्त्र विलाकर शान्तिव्यन्तर की पूजा करने की बात कहते हैं। यह कथन वस्तुतः इवेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित योग-क्रिया का सूचक है। इवेताम्बर मुनि सूत्रों के योग-सम्बन्धो काल, प्रहण, स्वाध्याय प्रस्थापन आदि क्रियायें करते समय करीब आठ अंगुल लम्बी और चार पाँच अंगुल चौड़ी एक काठ को पट्टो अपने सामने रखते हैं और उस पर इवेतविस्त्रका भी विछाते हैं। उसके आगे जो विधि की जाती है उसमें इस्तिक्रया भी ऐसी ही होती है, जिसे अनभिज्ञ आदमी नम-स्कार ही समझ ले। पं० वामदेवजी ने इस प्रकार की योग-क्रिया करते हुए इवेताम्बर मुनियों को कहीं देखकर यह मान लिया है कि यह शान्ति-व्यन्तर की पूजा करते हैं।

पं० वामदेवजी 'पर्युपासन' यह नाम कहाँ से उठा छाये इसका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इस नाम का या इसके मिलते जुलते नाम का खेताम्बर सम्प्रदाय में कोई भी देव नहीं माना गया है।

भट्टारक रज़नन्दी की हिड्डियों को पूजने की कल्पना ने तो पहले के दोनों लेखकों को मात कर दिया। इवेताम्बर जैन साधु अपने पास जो स्थापनाचार्य रखते हैं उन्हों को लक्ष्य करके रज़नन्दी की यह कल्पना है। इवेताम्बर जैन सम्प्रदाय के साधुओं में अपने आचार्य की स्थापना रखने की प्राचीन प्रवृत्ति है। स्थापना में आचार्य की मूर्ति या चित्र नहीं किन्तु पाँच कोड़े रखते हैं। जिनका आकार घुटने के ऊपर की हड्डी से कुछ मिलता जुलता सा होता है, भट्टारक जी महाराज ने इन्हें कहीं देख लिया और तुरन्त लिख दिया कि 'ये शान्तिस्रि की हड्डियाँ हैं।' वे जो यह कहते हैं कि 'आज भी वे 'खमणादिहडी' इस नाम से प्रसिद्ध हैं' सो शायद यह कल्पित नाम नन्दी किया में 'खमासमणहत्येणं' इस शब्द के ऊपर से अथवा गुरु को वन्दन करने के लिए जो 'खमासमणों,' शब्द बोलते हैं हमके ऊपर से यह 'खमणादिहंडों' नाम गढ़ लिया गया है।

इस प्रकार इवेताम्बरोत्पत्ति के विषय में दिगम्बराचारों ने जो कथाएँ गढ़ी हैं उनका शरीर भानमती के पिटारे की तरह इधर उधर की नयी पुरानी बातों से भरा गया है। विक्रम संवत् १३६ में हवेताम्बरों के उत्पन्न होने का जो कथन है, उसका तात्पर्य इतना हो है कि लगभग इसी असे में शिवभूति ने जिनकल्प की हिमायत की थी और स्थिवरों के निषेध करने पर भो वे जिनकल्पी वनकर गच्छ से निकल गये थे। सम्भव है कि नम्नता का सिक्कय विरोध करने के लिये स्थिवरकल्प के नाम से चली आती हुई ऐच्छिक नम्नता का प्रचार भी उसके बाद रोक दिया गया हो और अपने विक्छ वक्षधारियों की इस प्रवृत्ति को पिछले दिगम्बराचार्यों ने 'इवेताम्बरमतोत्पत्ति' के नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो। ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि इवेताम्बरों ने दिगन्बरों के मत की उत्पत्ति लिखी थी तो दिगम्बरों को भी उसका कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही था।

हम प्रारम्भ में ही कह आये हैं कि महावीर के शिष्यों का मुख्य भाग वस्त्रधारी होता था, तथापि संहनन, श्रुतज्ञान आदि की योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त कितने ही जिनकल्प का स्त्रीकार आधुनिक विद्वानों के त्राण प्राचीन जैन जैनेतर शास्त्रों में जैनश्रमणों के सम्बन्ध में नम्नतासूचक उद्धेख मिळ जाम़ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के उद्धेखों को देखकर कुछ यूरोपीय अथवा भारत-वर्षीय विद्वानों ने ळिख दिया कि 'प्राचीन समय में जैनश्रमण नम्न होते थे' तो इसमें आश्चर्य नहीं है। हम खुद भी तो कहते हैं कि जैन श्रमणों में कुछ नम्न भी होते थे, पर इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि सभी जैन श्रमण नम्न होते थे, वस्नधारी होते ही नहीं थे ?

वीद्धों की अर्वाचीन जातक कथाओं में निर्मन्थ श्रमणों को 'नम्न निर्मन्य' लिखा देखकर कोई कह दे कि 'प्राचीन निर्मन्य भी नम्न होते थे' वो ऐसे अंशिक ज्ञानवालों के कथन से प्राचीन श्रमणों की नम्नता सामित नहीं हो सकती। जिन्होंने भीद्धों के मय से प्राचीन पालियन्यों और प्राचीन जैन सूत्रों का तलस्पर्शी अध्ययन किया है ऐसे विद्वानों की सन्मति ही इस विपय में अधिक विश्वसनीय हो सकती है।

डाक्टर हर्मन जेकोवी इसी प्रकार के विद्वान हैं और इन्होंने जैन-सूत्रों की प्रस्तावना में प्राचीन बौद्ध प्रन्थों के उहेखों से यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी है कि प्राचीन निर्प्रनथ श्रमण एक वस्त्र रखते थे। इसोलिए बौद्ध लोग उन्हें 'एक साटक' कहा करते थे।

कतिपय कट्टर साम्प्रदायिक आधुनिक दिगम्बर डा० हार्नले जैसे विचारकों के किसी एकदेशीय अभिप्राय को पढ़कर उसे आप्त वाक्य से भी अधिक मान बैठते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, हार्नले साहब के कथन से श्वेताम्बर मंघ की उत्पत्तिविषयक दिगम्बर जैन कथानकों की सत्यवा झलक जाती है। परन्तु वे यह नहीं सोचते कि हार्नुडे साहब ने उस कयानक की सत्यता में न तो कोई प्रमाण दिया है भौर न उसकी कंसीटी ही की है। उन्होंने भद्रवाहु श्रुतकेवली के दक्षिण में जाने और बाद में इवेताम्बर मत की उत्पत्ति बतानेवाला दिगम्बर जैनों का अर्वाचीन कथानक बिना विचारे ही अक्षरशः संत्य मानकर दुष्काल में मगध में रहने वाले मुनियों के वस्त्रधारण करने के कारण दिगम्बर इवेताम्बर सम्प्रदायों का विभाग होना वता दिया। यदि उन्होंने इस कथानक को कसीटी पर चढ़ाया होता, तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि यह कथानक जो बृतान्त उपिथत करता है उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। श्रवण वेल्गुल के एक शाचीन लेख से इस कथानक की पोल खुल चुकी है कि दक्षिण में जाने वाले 'भद्रवाहु श्रुतकेवली' के नाम से प्रसिद्ध प्रथम भद्रवाहु नहीं किन्तु द्वितीय ज्योतिषी भद्रवाहु थे, जो विक्रम की कई शताब्दियों के वाद के आचार्य थे। इस पर भी यदि दिगंवर विद्वान् डा० हार्ने छे को आप्त मानने का आग्रह करते हीं तो लीजिये हम भी इन्हों हार्ने साहब के वचनों का प्रमाण चद्भव कर दिखाते हैं।

आजीवक नामक अपने निजन्य में डा॰ हार्नछे कहते हैं—'जब सम तापस एक मत थे कि श्रीर के उपरान्त कुछ भी दूसरी मिलकत तापस को न रखनी चाहिये, तम महावीर ने भिक्षात्र छेने के लिये भिक्षापात्र रखने की हूट रक्सी' (जैं॰ सा॰ सं॰ ३५०) उसी नियन्य में डा० हार्ने कहते हैं—'यह सम्भवित जान पड़ता है कि निर्मन्थ समाज में सामान्य नियम छंगोटी पहनने का था और केवल नम्नता का सम्प्रदाय गोशालक की टोली में ही प्रवर्तमान था।' (जैन साहित्य संशोधक पृ० ३५०)

डा० हार्नले अपने उसी निबन्ध में आगे जाकर कहते हैं---'आजी-विक पक्ष के जो सनुष्य अपनी तरफ सिक्कय सहानुभूति रखते थे उनको लेकर गोशालक (महावीर से ) दूर हो गया, इस प्रकार जुदा पढ़ने वालों का समृह बड़ा था। या तो वह अपने नेता गोशालक की मृत्यु के बाद जीवित रहा था यह मान छेने का कोई कारण नहीं है। जो गोशा-छक की नीति के विरुद्ध आचार-विचारों के समर्थंक नहीं थे वे आजीविक पक्ष के मनुष्य निर्मन्थ संघ में ही रहे, परन्तु सम्पूर्ण नम्नता, भिक्षापात्र का त्याग, अहिंसा विषयक अपूर्ण सावधानी, दण्ड की विशिष्ट संज्ञा भौर सम्भवतः अन्य वार्तो सम्बन्धी अपने विचारों को रक्खे रहे । इन भेदौं के कारण आजीविक पक्ष और निर्मन्थ समृह के वीच अवस्य ही कुछ संघर्षण तो था ही, पर खास करके वह भाजीविकों के प्रति सहानुमूर्वि रखने वाळे भद्रवाहु के समय में वाहर आया । ई० स० पहले की तीसरी सदी के पूर्व भाग में वह पराकाष्टा को प्राप्त हुआ और तेरासि ( त्रैरा-शिक ) के नाम से परिचित पक्ष निश्चित रूप से हमेशा के छिये जुदा पड़ा और उसका विशिष्ट संघ वना जो अब 'दिगम्बर' कहलाता है। इस प्रकार दिगम्बर और इवेताम्बर जैन विभागों के मूछ का च्द्गम जैन धर्म के मूछ प्रारम्भ तक में ज्ञात होता है, कारण कि इसका अस्तित्व परोक्ष रीत्या दो परस्पर विरोधी विभागों के प्रतिनिधि स्वरूप महावीर और गोशालक नाम के दो सहचर अमेसरों के वैमनस्य के आभारी हैं।' ( जै॰ सा॰ सं॰ ३५६ )

दिगम्बर विद्वान् अपने आचार्यों द्वारा गढ़ी हुई भद्रवाहु विषयक किल्पत कथा को सत्य ठहराने के छिये 'प्रख्यात यूरोपीय विद्वान्' कहकर जिनके अभिप्राय को गर्वपूर्वक उद्धृत करते हैं, उन्हों डाक्टर हार्नेले के उपर्युक्त उद्धेख हैं जिनमें वे महावीर को भिक्षापात्र की छूट रखनेवाला, उनके निर्प्रन्थों को लंगोटी पहनने वाला और आधुनिक दिगम्बर संघ को भद्रवाहु के समय में निर्मन्थ संघ से जुदी पड़ी हुई गोशालक सन्तित होना बताते हैं। क्यों विद्वानो ! प्रख्यात यूरोपीय विद्वान् के इन विचारों को भी आप अक्षरशः सत्य मानेंगे न ?

इसी प्रकार डा० जे० स्टीवेन्सन और मि० एम० एस० रामस्वामी ऐयंगर ने ईसा की प्रथम शताब्दी में श्वेताम्बर-दिगम्बरों के प्रथक् होने की जो बात कही है, उसका आधार महारक देवसेन की वह कथा है जो कि उन्होंने श्वेताम्बरों की उत्पत्ति के विषय में गढ़ी है। यदि ये विद्वान इस कथा को कसौटी पर चढ़ा कर जॉच करते तो विक्रम संवत् के निर्देश आदि से अपने आप इसकी नृतनता और कृत्रिमता प्रकट हो जाती।

इसने उपर इस कथा की जो मीमांसा की है, उससे विचारक समझ सकते हैं कि इस कथा में कुछ भी वास्तविकता नहीं है और जब आधारभूत वृत्तान्त ही कृत्रिम है, तो उसके आधार पर व्यक्त किये गये आधुनिक विद्वानों के अभिप्रायों का मूल्य कितना हो सकता है ? विचारक पाठकगण स्वयं निर्णय कर सकते हैं।

एनसाइक्वोपीडिया-बृटेनिका के किसी छेखक ने इवेताम्बर जैन संघ की पुस्तकछेखन-संबंधी घटना का रहस्य न समझ कर उसे खेताम्बरों की उत्पत्ति मानने की भूछ कर छी और उस भूछ को प्रमाण के तौर पर उद्धृत करके दिगम्बर विद्वानों ने कह दिया कि देखो! इसमें खेताम्बरों की उत्पत्ति पॉचवों सदी में होना छिखा है। परन्तु उन्हें यह तो समझ छेना चाहिये था कि जब दिगम्बराचार्य स्वयं भी इवेता-म्बरों की उत्पत्ति विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुई छिखते हैं तब यह पॉचवों सदी धतानेवाछा छेखक किस प्रकार प्रामाणिक हो सकेगा; परन्तु जिन्हें येन केन प्रकारेण इवेताम्बरों की अर्वाचीनता ही सिद्ध करना है, उन्हें इन वार्तों से क्या मतछ्य ?

कपर हमने यह बताने का यन्न किया है कि श्वेताम्बरों की खत्पित के विषय में प्राचीन और आधुनिक विद्वानों को प्राचीनता ने जो कुछ लिखा है, उसमें वे सफल नहीं हुए, बिक उन्हों के लेखों से श्वेताम्बर परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है।

े कर हम यह देखीं कि खेलाका सम्बद्ध के प्रतिना के सिंद करोज़ के हुक प्रयोग भी सरक्रव होते हैं व नहीं।

वैद्धे के प्रचंत पास्त्र में व्यक्तिता के तेर रोज़का के इस पिद्धनों के बाँग निका है जिस्से नहाँ को हमा ने से में हिर होता हुट केर कराइट के द्धा करियों को तो हैं। इसमें में कुरते निक्तितार में बेंडियहाँ केर रोज़ते के लिए बार में निक्त के कहा हुए कहा है। इस सब में निकेश के लिए पहुत के दस्त के कहा हुए कहा हैं— कि है। पिकार ना निका स्वस्त्र करें कराई हुए कहा हैं— कि है। पिकार ना निका स्वस्त्र करें कराई है। (कंतुस्तीकर मा है हुई हुई)

इस प्रवान के इस्तान है निर्माण के तिये को वहाँ देख को हैं तो कहाँ हैं की कहाँ के तिये को वहाँ देख को हैं की कि वह विशेष प्रवृत्त किया है जीत इसो प्रवाद दुसरे नार्कों में भी कि प्रवाद के हैं है निर्माण के तिये प्रवाद को विशेष प्रवाद के विशेष कि होता है कि हुछ के समय में भी महावीद के साह पत्र वास करता हमते थे, दभी समय दुर्जी ने से समझे दार विशेष दिस्ता दिस्ता हमते हैं

त्रमु सम्बद्धिक हिन्दा यह प्रत्मासको विदेश हार्सने विदेश र पहाँ है किने पहुत होने को सम्बद्धा करते हैं, तरह वर्षे यह सहस्म नहीं के बीद विद्धिकों में निम्म्यों बन्ह केवल निमेन सहसी के किने पहुत्व हुता है। जान्त्रों के किने नहीं । वहाँ कहीं में हैन अवकों का प्रत्ये काम है, वहाँ सक्ते 'निमोदन नवहुत्तन सक्ते' (निमेन कामहा के समझे प्रदान निदेश कर्षे मार्की के जनका, इस प्रत्या अवकार स्वाह का ही स्वेत हुता है। मार्कि निमेरी कामका, इस प्रत्या अवकार स्वाह का ही स्वेत हुता है। मार्कि निमेरी कामका अस्त प्रत्या अवकार स्वाह का ही स्वेत हुता है।

वीद्यान की सम्बन्धित के निर्माण के हैं सहा स्वत्र के सुन से इंद्र के समस् रोजन क्षेत्रीहरू का उसके जित्र कर्माण की क निर्माणिक के समुक्तियों के उसने को बन्दे कर्मा हा वर्षे सम्बन्धी सचक कहता है—'ये सर्व वस्त्रों का त्याग करते हैं (अचेलक), सर्व शिष्टाचारों से दूर रहते हैं ( मुक्ताचार ), आहार अपने हाथों में हो चाटते हैं ( हस्तापलेखण ) इत्यादि ।

समझने की बात है कि यदि निर्मन्थ जैन श्रमण सचक स्वयं अचेलक और हाथ में भोजन करनेवाला होता तो वह आजीविक भिक्षुओं का 'हाथ चाटनेवाले' आदि कहकर उपहास कभी नहीं करता। इससे भी जाना जाता है कि महावीर के साधु वस्त्रपात्र अवस्य रखते थे।

वौद्ध दीर्घनिकाय के पासादिक मुत्तंत में महावीर के निर्वाण के वाद उनके साधुओं में झगड़ा होने की वात कही गई है और छिखा है कि निर्मन्यज्ञातपुत्र के जो उन्बर वस्त्रधारी गृहस्थ श्रावक ये वे भी निर्मन्य ज्ञातपुत्र के साधुओं से विरक्त हो गये। ग्रन्थ के मूल शब्द ये हैं—'येपि निग्गण्ठस्स नायपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना तेपि निग्गण्ठेसु नायपुत्तियेसु निव्विण्णस्त्रा।'' इसमें प्रयुक्त 'ओदातवसना' शब्द का अर्थ किसी अंग्रेज विद्वान् ने 'श्वेतवस्त्रधारी' ऐसा किया। इस पर से वाबू कामताप्रसाद जैन जैसे विद्वानों ने मान छिया कि श्वेतवस्त्रधारी महावीर के श्रावक होते थे। इसिछिये वौद्धमन्थों का 'एकसाटक' निर्मन्थ भी श्वेतवस्त्रधारी जैनश्रावक ही होगा। परन्तु वे यह तो देखें कि यहाँ पर साक्षात् 'श्रावक' शब्द का उल्लेख हुआ है। यदि 'निग्गंध' शब्द श्रावकवाची होता तो यहाँ 'सावक' शब्द के प्रयोग को आवश्यकता ही क्यों होती ?

दूसरे अवदात शब्द का अर्थ भी श्वेत नहीं, उज्बल अथवा स्वच्छ होता है। उज्वल श्वेत भी हो सकता है और अन्यवर्ण भी। अंग्रेज कोई केवली नहीं हैं, जो उनके कहने से अवदात का अर्थ श्वेत हो माना जाय भीर अन्यवर्ण न माना जाय।

यिहारी है ऐसे कट्टरपंथी विद्वानों की जो अपने पूर्ववद्ध विचारों के समर्थन के छिये सत्य वस्तु का गछा घोंटने में और असत्य वस्तु को मूर्तिमान वनाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते।

दिगम्बर छेखक कहा करते हैं कि इवेताम्बरमत प्रवर्तक जिनचन्द्र

अब हम यह देखेंगे कि इवैताम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता को सिद्ध करनेवाले कुछ प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं या नहीं।

बौद्धों के प्राचीन पालियन्थों में भाजीविकमत के नेता गोशालक के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है जिसमें मनुष्यों की कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, ग्रुक्त और परमशुक्त ये छः अभिजातियाँ बतायी गई हैं; इनमें से दूसरी नीलाभिजाति से बौद्धमिक्षुओं और तीसरी लोहिताभि-जाति में निर्मन्थों का समावेश किया है। इस स्थल में निर्मन्थों के लिये प्रयुक्त बौद्धसूत्र के शब्द इस प्रकार हैं—"लोहिताभिजाति नाम निर्णांथा एकसाटकाति वदति"। अर्थात् एक-चीथड़ेवाले निर्मन्थों को वह लोहिताभिजाति कहता है। (अंगुत्तरनिकाय भाग ३ प्रष्ठ ३८३)

इस प्रकार गोशालक ने निर्मन्थों के लिये जो यहाँ 'एक चीथड़ेवाले' यह विशेषण प्रयुक्त किया है और इसी प्रकार दूसरे स्थलों में भी भति- प्राचीन वौद्ध लेखकों ने जैन निर्मन्थों के लिये 'एकसाटक' विशेषण लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध के समय में भी महावीर के साधु एक वस्त्र अवस्य रखते थे, तभी अन्य दार्शनिकों ने उनको उक्त विशेषण दिया है।

कहर साम्प्रदायिक दिगम्बर यह 'एकसाटक' विशेषण उदासीन निर्प्रम्थ श्रावकों के लिये प्रयुक्त होने की सम्भावना करते हैं, परन्तु उन्हें यह माल्स नहीं कि बौद्ध त्रिपिटकों में 'निग्गम्थ' शब्द केवल निर्प्रम्थ साधुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है; श्रावकों के लिये नहीं। जहाँ कहीं भी जैन श्रावकों का प्रसंग आया है, वहाँ सर्वत्र 'निग्गंठस्स नाथपुत्तस्स सावका' (निर्प्रम्थ ज्ञातपुत्र के श्रावक) अथवा 'निगंठसावक' (निर्प्रम्थों के श्रावक) इस प्रकार श्रावक शब्द का ही उल्लेख हुआ है, न कि 'निग्गंथ' शब्द का। इसलिये 'निग्गंठ' शब्द का 'श्रावक' अर्थ लगाना कोरी हठधर्मी है।

वौद्धसूत्र मिन्समिनकाय में निर्मन्थ-संघ के साधु सचक के मुख से वुद्ध के समक्ष गोशाल मंखलिपुत्त तथा उसके मित्र नन्दवच्छ और किस्ससंकिच के अनुयायियों में पाले जाने वाले आचारों का वर्णन कराया है। सचक कहता है—'ये सर्व वस्तों का त्याग करते हैं (अचेलक), सर्व शिष्टाचारों से दूर रहते हैं (मुक्ताचार), आहार अपने हाथों में हो चाटते हैं (हस्तापलेखण) इत्यादि।

समझने की बात है कि यदि निर्मन्य जैन श्रमण सचक स्वयं अचेलक और हाथ में भोजन करनेवाला होता तो वह आजीविक भिक्षुओं का 'हाय चाटनेवाले' आदि कहकर उपहास कभी नहीं करता। इससे भी जाना जाता है कि महावीर के साधु वस्त्रपात्र अवश्य रखते थे।

वौद्ध दोर्घनिकाय के पासादिक मुत्तंत में महावीर के निर्वाण के वाद उनके साधुओं में झगड़ा होने की बात कही गई है और लिखा है कि निर्मन्यज्ञातपुत्र के जो उन्बल्ल वस्रधारी गृहस्थ श्रावक थे वे भी निर्मन्य ज्ञातपुत्र के साधुओं से विरक्त हो गये। प्रन्थ के मूल शन्द ये हैं—'येपि निग्गण्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना तेपि निग्गण्ठेस नाथपुत्तिय निन्वण्णरूवा।'' इसमें प्रयुक्त 'ओदातवसना' शन्द का अर्थ किसी अंग्रेज विद्वान् ने 'श्वेतवस्त्रधारी' ऐसा किया। इस पर से वायू कामताप्रसाद जैन जैसे विद्वानों ने मान लिया कि श्वेतवस्त्रधारी महावीर के श्रावक होते थे। इसलिये वौद्धग्रन्थों का 'एकसाटक' निर्मन्थ भी श्वेतवस्त्रधारी जैनश्रावक ही होगा। परन्तु वे यह तो देखें कि यहाँ पर साक्षात् 'श्रावक' शन्द का उल्लेख हुआ है। यदि 'निग्गंथ' शन्द श्रावकवाची होता तो यहाँ 'सावक' शन्द के प्रयोग की आवश्यकता ही क्यों होती ?

दूसरे अवदात शद्द का अर्थ भी श्वेत नहीं, उत्वर अथवा खच्छ होता है। उत्वर श्वेत भी हो सकता है और अन्यवर्ण भी। अंग्रेज कोई पेवली नहीं हैं, जो उनके कहने से अवदात का अर्थ श्वेत हो माना जाय और अन्यवर्ण न माना जाय।

विटिहारी है ऐसे कट्टरपंथी विद्वानों की जो अपने पूर्ववद्ध विचारों के समर्थन के लिये सत्य वस्तु का गला घोंटने में और असत्य वस्तु को मूर्तिमान् वनाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते।

दिगम्यर छेराक कहा करते हैं कि इवेताम्बरमत प्रवर्तक जिनचन्द्र

ने अपने आचरण के अनुसार नये शास्त्र बनाये और उनमें स्नीमुक्ति और केविलकवलाहार और महावीर का गर्भापहार आदि नयी बातें लिखों। इस आक्षेप के ऊपर हम शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते, क्योंकि स्नीमुक्ति और केविलमुक्ति का निषेध पहले पहल दिगम्बराचार्य कुन्द-कुन्द ने ही किया है जो कि विक्रम की छठी सदी के विद्वान् प्रन्थकार हैं। इनके पहले के किसी भी प्रन्थकार ने इन बातों का निषेध नहीं किया। इसलिये इन बातों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है।

रही गर्भापहार की बात, सो यह मान्यता भी लगभग दो हजार वर्ष से भी प्राचीन है, ऐसा कथन डा० हमन जेकोबी आदि विद्वानों का है और यह कथन केवल अटकल ही नहीं; ठोस सत्य है। इस पर भी इस विषय में जिनको शंका हो वे मथुरा के कंकाली टीला में से निकले हुए 'गर्भापहार' का शिलापट देख लें, जो कि आजकल लखनऊ के म्यूजियम में सुरक्षित है। प्राचीन लिखित कल्पसूत्रों में जिस प्रकार का इस विषय का चित्र मिलता है ठीक उसी प्रकार का दृश्य उक्त शिलापट पर खुदा हुआ है। माता त्रिशला और पंखा झेलनेवाली दासी को अवस्वापिनी निद्रा में सोते हुए और हिरन जैसे मुखवाले हरिन्तेगमेषी देव को अपने हस्तसंपुट में महावीर को लेकर ऊर्ध्वमुख जाता हुआ वताया है। इस दृश्य के दृश्नाथीं लखनऊ के म्यूजियम में (नं० जे० ६२६ वाली शिला की तलाश करें)।

इसी प्रकार मगवान् महावीर की 'आमलकी क्रीड़ा' सम्बन्धी वृत्तान्त-दर्शक तीन शिलापट्ट कंकाली टीले में से निकले हैं और इस समय मथुरा के म्युजियम में सुरक्षित हैं। इन पर नं० १०४६ एफ् ३७ तथा १११५ हैं। उपर्युक्त दोनों प्रसंगों से सम्बन्ध रखने वाले शिलालेख भी वहाँ मिलते हैं।

पाठकगण को ज्ञात होगा कि महावीर की 'आमलकी क्रोड़ा' का वर्णन भी जैन रवेताम्बर शास्त्रों में ही मिलता है। दिगम्बरों के प्रन्यों में इसका कहीं भी उहेख नहीं है।

छपर्युक्त दोनों प्रसंगों के प्राचीन छेखों और चित्रपट्टों से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि इवेताम्बर जैन आगमों में वर्णित 'गर्भा- पहार' और 'भामलकी कीड़ा' का वृत्तान्त दो हजार वर्ष से अधिक प्राचीन है। इस प्रकार द्वेताम्बर जैन शास्त्रोक्त वृत्तान्तों के प्रामाणिक सिद्ध होने से उन शास्त्रों की प्रामाणिकता और प्राचीनता भी स्वयं सिद्ध हो जाती है।

श्वेताम्बर जैन संघ के मान्य कल्पसूत्र में पुरतक छिखने के समय की स्मृति में वीरनिर्वाण संवत् ९८० और ९९३ के उछेख हैं और इस सूत्र की 'थेरावछी' में भगवान् देवर्द्धिगणि तक की गुरू परम्परा का वर्णन है। इन दो वार्तों के आधार पर दिगम्बर विद्वान् कह बैठते हैं कि कल्पसूत्र देवर्द्धिगणि की रचना है, पर वे यह सुनकर आर्ख्य करेंगे कि इसी कल्पसूत्र की थेरावछी में वर्णित कितपय 'गण,' 'शाखा' और 'कुछों' का निर्देश राजा किनष्क के समम में छिखे गये मथुरा के शिछाछेखों में भी मिछता है। पाठकों के अवछोकनार्थ उनमें से दो एक छेखो को यहाँ उद्धृत करते हैं।

- (१) "सिद्धं। सं० २० श्रामा १। दि१० + ५। कोटियतो गणतो, वाणियतो कुछतो, वरारितो, शाखातो, शिरिकातो भत्तितो, वाचकस्य, आर्य्यसंघिसहस्य निर्व्वर्त्तनं दृत्तिछस्य "वि—छस्य कोटुंविकिय, जय-वाछस्य, देवदासस्य, नागदिनस्य च नागदिनाये च मातुश्राविकाये दिनाये दानं। इ। वर्द्धमानप्रतिमां।"
- (२) "सिद्धं महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ॥ ९॥ मासे प्रय१ दिवसे ५ अस्यां पूर्वाये कोटियतो गणतो, वाणियतो, कुळतो, वहरितो साखातो, वाचकस्य नागनंदिसनिर्वर्तनं ब्रह्मधूतुये भटिमित्तस्स कुटुंबिनिये विकटाये श्रीवर्द्धमानस्य प्रतिमा कारिता सर्वसत्वानं हित सुखाये।"

कपर के दोनों शिलाटेखों में जिन गण, शाखा और कुल का चहेख हुआ है वे आर्य सुहस्ति के पट्ट शिष्य सुट्टियसुप्पिड्युद्ध अपरनाम कोटिय-काकन्दक से निकले थे। देखो, 'कल्पयेरावली' का निन्नलिखित पाठ—

१ यह छेख कर्निगहामरत 'सार्भोलोजिक्स सर्वे शाफ इंटिया' के अंक शाट्यें में चित्र १३—१४ में प्रकट हुआ है ।

"थेरेहिंतो सुद्धिय-सुप्पडिबुद्धेहिंतो कोडिय-काकन्द्पहिंतो वग्घा-वचसगुत्तेहिंतों इत्थ णं काडियगणो नामं गणे निगगए। तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ, चत्तारि कुळाई एवमाहिज्जंति । से किंतं साहाओ ? साहाओ एवमाहिजांति तंजहा--

**उचानागरी १ विजाहरी य २ वहरी य ३ मिड्सिमि**हा य ४ । कोडिय-गणस्य राया, इवंति चत्तारि साहाओ ॥ १ ॥ से तं साहाओ ॥ से कि वं कुलाइं ? कुलाइं पवमाहिजांति वं जहा-

पढिमित्थ वंभिक्जिं १, विइयं नामेण वत्थिलिजं तु २, तइयं पुण वाणिज्जं ३, चडत्थयं पण्हवाहणयं ४ ॥ १ ॥

( कल्पसूत्र मूल दे० ला० पा० ५५ ) विचारकगण ऊपर दिये हुए लेखों और कल्पसूत्र के गण, शाखा और कुळों का मिछान करें और सोचें कि जैन इवेताम्बर-परम्परा कितनी प्राचीन होनी चाहिये और जिसकी वार्ते छगभग दो हजार वर्ष के शिलालेखों से सत्य प्रमाणित होती हैं, वह कल्पसूत्र कितना प्रामाणिक होना चाहिए।

ऊपर हमने मथुरा के जिन छेलां और चित्रपट्टों का उहेल किया है वे सव मधुरा-कंकाली टीला के नीचे दवे हुए एक जैन स्तूप में से सरकारी शोधखातावालों को उपलब्ध हुए हैं। श्वेताम्बर परम्परा के भागमग्रन्थ भाचाराङ्ग-निर्युक्ति में तथा निशीथ, बृहत्कलप और व्यवहार सूत्रों के भाष्यों और चूर्णियों में इस स्तूप का वर्णन मिछता है। इन प्रन्यों के रचनाकाल में यह जैनों का अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रिय तीर्थ माना जाता था। चूर्णिकारों के समय में यह 'देवनिर्मित स्तूप' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। व्यवहार-चुणि में इसकी उत्पत्ति-कथा भी लिखी मिलती है। इस स्तूप में से एक लेखों से भी सैकड़ों वर्षों के पुराने अन्य अनेक छेख, तीर्थंकरों को मूर्तियाँ, पूजापट्टक, प्राचीन पद्धति की अयावतार-वस्त्रवाली जैन अमणों की मूर्तियाँ और अन्य अनेक स्मारक मिले हैं, जो सभी खेताम्बर परम्परा के हैं छौर लखनऊ तथा मथुरा के सरकारी अजायवघरों में संरक्षित हैं। इन अति प्राचीन स्मारकों में दिगम्यरॉ से सम्त्रन्य रखनेवाला कोई पदार्थ अथवा उनके चतुर्दश

पूर्वेघर, दशपूर्वेघर, एकादशांगघर, अंगधर या उनके वाद के भी किसी प्राचीन आचार्य का नाम या उनके गण, गच्छ या संघ का कहीं नामो छेख तक नहीं है। जैन श्वेताम्बरपरम्परा कितनी प्राचीन है और उसके वर्तमान आगम कैसे प्रामाणिक हैं इसके निर्णय के लिये हमारा उपर्युक्त थोड़ा सा विवेचन ही पर्याप्त होगा।

हम अपर देख आये हैं कि दिगम्बर शिवभूति ने जो सम्प्रदाय चलाया था वह दक्षिण में जाकर 'यापनीय-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। यद्यपि कर्नाटक देश में इसका पर्याप्त मान आधुनिक दिगम्बर और प्रचार था तथापि विक्रम की कठी शताब्दी के

अधानक दिगम्बर जैन परम्परा की अविचीनता— और प्रचार था तथापि विक्रम की छठी शताब्दी के छगभग उसके साधुओं में कुछ चैत्यवास का असर हो गया था और वे राजा वगैरह की तरफ

से भूमिदान वगैरह छेने छग गये थे। अर्वाचीन कुन्दकुन्द जैसे त्यागियों को यह शिथिछता अच्छो नहीं छगी। उन्होंने केव्रछ स्यूछ परिमह का ही नहीं बिल्क अब तक इस सम्प्रदाय में जो आपवादिक छिद्ध के नाम से वस्त्रपात्र की छूट थी। उसका भी विरोध किया और तब तक प्रमाण माने जाने वाछे द्वेतान्वर आगमप्रन्थों को भी इन उद्धारकों ने अप्राम्माणिक ठहराया और उन्हीं आगमों के आधार पर अपनी तात्काछिक मान्यता के अनुसार नये धार्मिक प्रन्थों का निर्माण करना शुरू किया। कुन्दकुन्द वगैरह जो प्राकृत के विद्वान थे उन्होंने प्राकृत में और देवनन्दी आदि संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत के प्रन्थ निर्माण कर अपनी परन्परा को परापेक्षता से मुक्त करने का उद्योग किया।

यद्यि शुरू ही शुरू में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई। यापनीय संघ का अधिक भाग उनके कियोद्धार में शामिल ही नहीं हुआ और शामिल होने वालों में से भी वहुत सा भाग इनकी सैद्धान्तिक कान्ति के कारण विरुद्ध हो गया तथा धीरे धीरे दिगम्बर संघ द्राविड़ संघ

<sup>9</sup> युन्दकुन्दाचार्य ने अपने किसी भी अन्य में अपनी गुर-परंपरा या ही नहीं अपने गुरु का भी नामोरेख नहीं किया,। इससे मालम होता है कि कुन्दसुन्द के नियोदार में सनके गुरु भी आमिल नहीं हुए होंगे और इसी कारण से सन्होंने नियोदारों समझकर अपने गुरु प्रगुरुओं वा नाम निर्देश नहीं हिया होगा।

भादि कई भागों में दूर गया था, तथापि इनका उद्योग निष्फल नहीं गया। इनके अन्थ और विचार धीरे-धीरे विद्वानों के हृदय में घर करते जाते थे और विक्रम की नवीं सदी के अकलंकरेव, विद्यानन्दी आदि दिग्गज दिगम्बर विद्वानों के द्वारा तार्किक पद्धति से परिमार्जित होने के उपरान्त तो वे और भी आकर्षक हो गये। फलस्कर प्राचीन सिद्धान्तों का लोप और इन नये अन्थों का सार्वित्रक प्रसार हो गया।

इस प्रकार आधुनिक दिगम्बर सम्प्रदाय और इसके श्वेताम्बर विरोधी सिद्धान्तों की नींव विक्रम की छठी शताब्दी में आचार्य कुन्द-कुन्द ने डाली।

हमारे एक विचारों का विशेष समर्थन नीचे की बातों से होगा— (१) परम्परागत श्वेताम्वर जैन भागम जो विक्रम की चौथी सदी में मथुरा और वल्लभी और छट्टी सदी के प्रथम चरण में माथुर और वालभ्य संघ की सम्मिलित सभा में वल्लभी में व्यवस्थित किये और लिखे गये हैं। उनमें के स्थानाङ्ग तथा औपपातिक सूत्र में और भावश्यक निर्युक्ति में सात निह्नवों के नाम और उनके नगरों का उल्लेख किया गया है, जो मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता के कारण श्रमणसंघ से वाहर किये गये थे। इनमें अन्तिम निह्नव गोष्टामाहिल है

भीलिक सिद्धान्त प्रन्य थे। आज कहीं भी उपलब्ध नहीं होते, इतना ही नहीं, यिक सिद्धान्त प्रन्य थे। आज कहीं भी उपलब्ध नहीं होते, इतना ही नहीं, यिक उनकी प्राचीन टीकाओं का भी आज कहीं अस्तित्व नहीं रहा। इसका कारण क्या होना चाहिये? कुन्दकुन्द के पहले के अन्य प्रन्य तो रह जायें और मौलिक सिद्धान्त जिनका यह संप्रदाय 'परमागम' कहकर बहुमान करता है आज न रहें। इसका अवस्य ही कारण होना चाहिये और जहाँ तक हम समझते हैं, इसका कारण एकान्त नमवादिता आदि नये सिद्धान्त हैं। जब तक कुन्दकुन्द आदि के एकान्त नमता-वाद का और त्रीमुक्ति तथा केवलिमुक्ति के निपेधवाद का सावित्रिक प्रचार नहीं हुआ था तब तक उन प्राचीन सिद्धान्तों का जिनमें इन ऐकान्तिक वादों का विधान न होगा—इन सम्प्रदायवालों ने अनुसरण और संरक्षण किया और जब से कुन्दकुन्द का एकान्तवाद सर्वमान्य हो गया तथ से उन प्राचीन सिद्धान्तों की उपेक्षा की गयी और परिणाम स्वरूप वे कालान्तर में सदा के लिये नष्ट हो गये।

जो वीर संवत् ५८४ (विक्रम संवत् ११४) में संघ से विहण्कत हुआ था। यदि विक्रम की चतुर्थं शताब्दी तक भी दिगम्बर परंपरा में केबिलकवलाहार का और स्त्री तथा वस्त्रधारी की मुक्ति का निषेध प्रचलित हो गया होता तो उनको निह्नवों की श्रेणि में दर्ज न करने का कोई कारण नहीं था; परंतु ऐसा नहीं हुआ इससे जान पड़ता है कि विक्रम की पाँचवों शताब्दी तक श्वेताम्बर-विरोधी-सिद्धान्त-प्रति-पादक वर्तमान दिगंबर परंपरा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था।

- (२) विक्रम की सातवीं सदी के पहले के किसी भी लेखपत्र में वर्तमान दिगंवर-परंपरा-संमत श्रुतकेवली, दशपूर्वधर, अङ्गपाठी आचार्यों, गणों, गच्छों और संघों का नामोलेख नहीं मिलता।
- (३) दिगंवर-परंपरा के पास एक भी प्राचीन पट्टावली नहीं है। इस समय जो पट्टावलियाँ उसके पास विद्यमान हैं वे सभी घारहवीं सदी के पीछे की हैं और उनमें दिया हुआ प्राचीन गुरुक्तम विलक्कल अविश्वसनीय है। विलक्क यह कहना चाहिये कि महावीर-निर्वाण के वाद एक हजार वर्ष तक का इन पट्टावलियों में जो आचार्यक्रम दिया हुआ है वह केवल कित्पत है। पाँच चतुर्दशपूर्वधर, दस दशपूर्वधर, एकादशाइधर, एकांगपाठी, अंगैक-देशपाठी आदि आचार्यों के जो नाम, समय और क्रम लिखा है इसका मृल्य दन्तकथा से अधिक नहीं है। इनके विषय में पट्टावलियों एक मत भी नहीं हैं। श्रुतकेवली, दशपूर्वधर, एकादशाइधर, अंगपाठी और उनके वाद के बहुत समय तक के आचार्यों का नाम-क्रम और समय-क्रम विलक्षल अव्यवस्थित है। कहीं छुछ नाम लिखे हैं और फहीं छुछ। समय भी कहीं छुछ लिखा है और कहीं छुछ। कहीं भी व्यवस्थित समय या नामावली नक नहीं मिलती।

इन यातों पर विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि दिगम्बर परावर्टी छेराकों ने, विक्रम की पाँचवी छठो सदी से पहले के प्राचीन आषायों की जो परावर्टी दी है, वह केवल दन्तकथा मात्र है और अपनी परम्परा की जर को महावीर तक ले जाने की चिन्ता से अवीचीन आचार्यों ने इधर उधर के नामों को आगे पीछे करके अपनी परम्परा के साथ जोड़ दिया है। प्रसिद्ध दिगम्बर जैन विद्वान् पं० नाथूरामजी प्रेमी भगवती आराधना की प्रस्तावना में लिखते हैं—"दिम्बर सम्प्रदाय में अंगधारियों के बाद की जितनी परम्पराएँ उपलब्ध हैं, वे सब अपूर्ण हैं और उस समय संग्रह की गई हैं जब मूल्संघ आदि भेद हो चुके थे और विच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन न रह गया था।" परन्तु वम्तुस्थित तो यह कहती है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय में महावीर के बाद एक हजार वर्ष पर्यन्त की जो परम्परा उपलब्ध है वह भी उस समय संग्रह की गई थी जब मूलसंघ आदि भेद हो चुके थे। क्योंकि पट्टावली-संग्रहकर्ताओं के पास जब अपने निकटवर्ती आचार्यों को परम्परा जानने का भी साधन नहीं था तो उनके भी पूर्ववर्ती अङ्गपाठी और पूर्वधरों की परम्परा का जानना तो इससे भी कठिन था, यह निश्चित है।

४—श्रुतकेवली भद्रवाहु के दक्षिण में जाने के सम्बन्ध में जो कथा दिगम्बर अन्यों में उपलब्ध होती है वह विक्रमकी दसवीं सदी के पीछे की है। दक्षिण में जाने वाले भद्रवाहु विक्रम की कई शताब्दियों के बाद के आचार्य थे, यह वात श्रवण वेलगोला की पाश्वनाथ-वित के लगभग शक संवत् ५२२ के आसपास के लिखे हुए एक शिलालेख से और दिगम्बर सम्प्रदाय के दर्शनसार, भावसंग्रह आदि अन्यों से सिद्ध हो चुकी है। अतएव श्रुतकेवली भद्रवाहु के नाते दिगम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता-विषयक विद्वानों के अभिप्राय निर्मूल हो जाते हैं और निश्चित होता है कि श्रुतकेवली भद्रवाहु के वृत्तान्त से दिगम्बर सम्प्रदाय का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। दिगम्बर विद्वानों ने जो जो वार्ते उनके नाम पर चढ़ाई हैं वास्तव में उन सबका सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिपी भद्रवाहु के साथ है।

५—वीद्धों के प्राचीन शाखों में नम्र जैन साधुओं का कहीं उल्लेख नहीं है और विशाखावत्थु, धम्मपद अट्ठकथा, दिव्यावदान आदि में जहाँ नम्न निर्मन्थों का उल्लेख मिलता है ने मन्य उस समय के हैं जब कि यापनीयसंघ और आधुनिक सम्प्रदाय तक प्रकट हो चुके थे। 'दायोलोग्स ऑब् बुद्ध' नामक पुस्तक के ऊपर से बौद्ध मन्यों में वर्णित कुछ धाचार 'भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध' नामक पुस्तक में (पृष्ठ ६१-६५) दिये गये हैं, जिनमें 'नम' रहने और हाथ में खाने का भी उल्लेख है। पुस्तक के लेखक वावू कामताप्रसाद की दृष्टि में ये धाचार प्राचीन जैन साधुओं के हैं; परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। सिन्झिमितकाय में साफ-साफ लिखा गया है कि ये आचार आजीविक संघ के नायक गोशालक तथा उनके मित्र नन्दवच्छ और किस्ससंकिच के हैं जिनका बुद्ध के समक्ष निगांथश्रमण सचक ने वर्णन किया था।

६—दिगम्बरों के पास प्राचीन साहित्य नहीं है । इनका प्राचीन से प्राचीन साहित्य आचार्य कुन्दकुन्द के प्रन्थ हैं जो कि विक्रम की छठी सदी की छति हैं।

उपर्युक्त एक-एक वात ऐसी है जो वर्तमान दिगम्बर सम्प्रदाय को अर्वाचीनता की तरफ छाती हुई विक्रम की छठी सदी तक पहुँचा देती है।

इनके अतिरिक्त स्त्री तथा शूदों को मुक्ति के लिये अयोग्य मानना, जैनों के सिवा दूसरों के घर जैन साधुओं के लिए अहार लेने का निषेध, आहवनीयादि अग्नियों की पूजा, सन्ध्या, तर्पण, आचमन और परि- महमात्र का त्याग करने का आग्रह करते हुए भी कमण्डल प्रमुख शोचोपिंध का खीकार करना आदि ऐसी वार्ते हैं जो दिगन्तर संप्रदाय के पीराणिक कालीन होने की साक्षी देती हैं।

श्वेताम्बर जैन आगमों में जबिक पुस्तकों को उपि में नहीं गिना और उनके रखने में प्रायिश्वत विधान किया गया है, तब नाम मात्र भी परिष्रह न रखने के हिमायती दिगम्बर प्रन्थकार साधु को पुस्तकोपिध रखने की आज्ञा देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि

१ यतिगपन की 'तिलोय पस्ति', शिवार्य की 'भगवती आराधना' आदि उछ भंग उन्दउन्द के पूर्व के होने संभवित हैं, परन्तु यह साहित्य इतना कम और एक-देशीय है कि इससे दिगम्बर संप्रदाय का निर्योह होना कठिन है।

र स्रीमुक्ति का स्पष्ट और कहरतापूर्ण विरोध पहले पहल जुन्दजुन्द के ही प्रन्यों में दिशाई देता है।

साघुओं में पुस्तक रखने का प्रचार होने के बाद यह सम्प्रदाय व्यव-स्थित हुआ है।

ऊपर कई बार यह चल्छेख किया गया है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय भी पहले चन्हीं आगर्मों को प्रमाण मानता था जिन्हें आजतक श्वेताम्बर

श्वेताम्बर जैन भागम और दिगम्बर ग्रन्थ जैन मानते आये हैं; परन्तु छठी शताब्दी से जबिक बहुत सी वार्तों में अन्तर पड़ गया और खासकर स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति और सवस्नमुक्ति आदि

वार्तों की एकान्त निषेध-प्ररूपणा के बाद उन्होंने इन आगमों को अप्रा-साणिक कह कर छोड़ दिया है और नई रचनाओं से अपनी परम्परा को विभूषित किया।

वर्तमान आगमों की प्रामाणिकता और मौलिकता के विषय में हम यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पहले ही जैन आगमों के प्रगाढ़ अभ्यासो डाक्टर हर्मन जेकोबी जैसे मध्यस्थ यूरोपीय स्कालरों ने ही इन आगमों को वास्तिवक 'जैनश्रुत' मान लिया है और इन्हों के आधार से जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध करने में वे सफल हुए हैं। इस बात को बाबू कामताप्रसाद जैन जैसे दिगम्बर विद्वान् भी स्वीकार करते हैं। वे 'भगवान् महावीर' नामक अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं—"जर्मनी के डा० जेकोबी सहज विद्वानों ने जैन शाखों को प्राप्त किया और उनका अध्ययन करके उनको सभ्य संसार के समक्ष प्रकट भी किया। वे खेताम्बराम्नाय के अङ्ग प्रनथ हैं और डा० जेकोबी इन्होंको वास्तिवक जैन श्रुतशास्त्र समझते हैं।"

हम यह दावा नहीं करते कि जैनसूत्र जिस रूप में महावीर के मुख़ से निकले थे उसी रूप में आज भी हैं और न हमारे पूर्वाचारों ने ही यह दावा किया है, विल्क उन्होंने तो किस प्रकार भिन्न भिन्न समयों में अंगसूत्र व्यस्थित किये और लिखे गये यह भी स्पष्ट लिख दिया है।

गुरु-शिष्य क्रम से आये हुए सूत्रों की भाषा और शैली में हजार आठ सी वर्ष में कुछ भी परिवर्तन न हो यह संभव भी नहीं है। यद्यपि सूत्र में प्रयुक्त प्राकृत उस समय की सोधी सादी लोक भाषा थी; परन्तु समय के प्रवाह के साथ ही उसकी सुगमता ओझल होती गई और उसे समझने के लिये व्याकरणों की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में व्याकरण तत्कालीन भाषानुगामी बने; परन्तु पिछले समय में क्यों-ज्यों प्राकृत का स्त्रहप अधिक मात्रा में बदलता गया त्यों-त्यों व्याकरणों ने भी उसका अनुगमन किया। फल यह हुआ कि हमारी सौत्र प्राकृत पर भी उसका असर पड़े बिना नहीं रहा। यही कारण है कि कुछ सूत्रों की भाषा नयी सी प्रतीत होती है।

प्राचीन सूत्रों में एक ही आठापक, सूत्र और वाक्य को वार वार छिल कर पुनरुक्ति करने का एक साधारण नियम सा था। यह उस समय की सर्वमान्य शैठी थी। वैदिक, बौद्ध और जैन उस समय के सभी प्रन्य इसी शैठी में ठिखे हुए हैं, परन्तु जैन आगमों के पुस्तकारूढ होने के समय यह शैठी कुछ अंशों में बदल कर सूत्र संक्षिप्त कर दिये गये और जिस विपय की चर्चा एक स्थल में व्यवस्थित रूप से हो चुकी थी उसे अन्य स्थल में संक्षिप्त कर दिया गया और जिज्ञासुओं के लिये इसी स्थल में सूचना कर दी गई कि यह विपय अमुक सूत्र अथवा स्थल में देख लेना। इसके अतिरक्त कुछ ऐसी भी वार्ते जो उस समय तक शास्त्रीय मानी जाने लगी थीं, उचित स्थान में यादी के तौर पर लिख दी गई जो आजतक उसी रूप में दिश्योचर होती हैं और अपने स्वरूप से ही वे नयी प्रतीत होती हैं।

जैन सूत्रों में जो कुछ परिवर्तन हुआ हे उसकी रूपरेखा उपर गुजन है। इसके अतिरिक्त इन सूत्रों में कुछ भी रहोबदल नहीं हुआ। दिगम्बर-संघ उक्त कारणों से ही इन आगमों को अप्रामाणिक नहीं कह सकता था। इसल्यि उसने आगम-विषयक कई सात नयी परिभाषाएँ पाँधो और उनके आधार पर वर्तमान आगमों को अप्रामाणिक करार दिया। उदाहरण के तीर पर हम एक परिभाषा का यहाँ विवेचन करेंगे।

प्राचीन पद्धति के अनुसार जैनसूत्रों की 'पद' संस्था निश्चित करके हिस दी गयी है। यह 'पद' संस्था श्वेताम्बर कौर दिगम्बर दोनों सम्प्र- दायों में तीचे मुजब भिन्न भिन्न हैं---

|                          | श्वेताम्वर सम्मत<br>पदसंख्या | दिगम्वर सम्मत<br>पदसंख्या |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| १—आचाराङ्गसूत्र          | १८०००                        | 96000                     |
| २—सृत्रकृताङ्ग           | ३६०००                        | ३६०००                     |
| ३—स्थानाङ्ग              | ७२०००                        | ४२०००                     |
| ४—समवायाङ्ग              | १४४०००                       | १६४०००                    |
| ५—व्याख्याप्रज्ञप्ति     | <b>२८८०००</b>                | २२८०००                    |
| ६—ज्ञाताधर्मकथाङ्ग       | ५७६०००                       | ५५६०००                    |
| ७—उपासकद्शाङ्ग           | ११५२०००                      | ११७०००                    |
| ८—अंतकृह्शाङ्ग           | २३०४०००                      | २३२८०००                   |
| ९—अनुत्तरोपपात्तिकदशाङ्ग | 86c6000                      | ९२४४०००                   |
| १०—प्रश्नव्याकरणाङ्ग     | '९२१६०००                     | ९३१६०००                   |
| ११—विपाकसूत्राङ्ग        | १८४३२०००                     | १८४००००                   |

जोड़ = ३६८४६००० जोड़ = ४१५०२०००

हमने उपर्युक्त खेताम्बरीय पदसंख्या नन्दीटोकानुसार दी है और दिगम्बर पदसंख्या गोम्मटसारानुसार। दोनों में ४६५४००० पदीं का अन्तर है। दिगम्बरों ने इतने पद अधिक माने हैं, परन्तु दोनों सम्प्र-दायों में खास विशेषता तो 'पद' की व्याख्या में हैं।

खेताम्बर टीकाकार 'पद' का अर्थ 'अर्थ बोधक शन्द' अथवा 'जिसके अन्त में विभक्ति हो वह पद' यह करते हैं, जो कि न्यावहारिक है; परन्तु दिगम्बराचार्यों ने प्रस्तुत पद की जो परिभापा वाँधी है, वह एकदम अलेकिक है। वे कहते हैं—'सूत्रों का पद' वह कहलाता है, जिसमें सोलह सौ चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अठासी (१६३४८३०७८८८) अक्षर हों।' गोम्मटसार की निम्नलियत गाया देखिये—

"सोटह सय चरतीसा, कोडो तियसीदिटक्त्यं चैव । सत्तसहस्सट्टसया, अहासीदीय पदवण्णा ॥ १॥" इस हिसाव से दिगम्बरों के एक ही श्रुत पद के वत्तीस अक्षरात्मक इक्यावन करोड़ आठ छाख चौरासी हजार छ: सौ और साढ़े इक्षीस (५१०८८४६२१॥) श्लोक होते हैं। क्या कोई कहेगा कि इतने श्लोक वाला एक श्रुतपद भी पढ़ने को कोई मनुष्य समर्थ हो सकता होगा १ कभी नहीं। सच वात ता यह है कि उक्त 'पद-परिभाषा' एक निरी कल्पना है और वह इसलिये गढ़ी गई है, कि श्रुतज्ञान को इतना वड़ा ममुद्र बताकर उसके लिखने की अशक्यता सिद्ध की जाय और श्वेतान्यरों से कह दिया जाय कि 'तुमने जो आगम लिखे हैं, वे असली नहीं हैं। असल आगम इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कोई लिख ही नहीं सकता।' परन्तु दिगम्बरों की इस लोकात्तर कल्पना को मनुष्यों की दुनिया में रहनेवाला तो कोई भी विचारक मानने को तैयार नहीं होगा। एक यही नहीं, ऐसी अनेक नयी परिभाषाओं की सृष्टि करके परम्परागत जैन आगमों को अप्रामाणिक ठहराने और उनपर से लोगों की श्रद्धा हटाने की चेष्टाएँ की गई हैं।

अब हम यह देखेंगे कि कबतक तो दिगम्बर शाखा ने जैन आगमाँ को माना और कब इनको मानने से इनकार किया।

उपर कहा जा जुका है कि दिगम्बर-मम्प्रदाय का पूर्वनाम 'यापनीय संघ' था, जो श्वेताम्बरीय-परम्परा के आचार-विचार का अनुसरण करनेवाला और कितपय जैन आगमों को भी माननेवाला था।
परन्तु पिछले दिगम्बराचार्य यापनीय-संघ-विपयक अपना पूर्व सम्बन्ध भूल
गये और नम्नता के समर्थक होते हुए भी श्वेताम्बरीय आगम और
आचार विचारों के कारण उसे 'खचर' तक की उपमा देने में न सनुचाये। देखिये पट्षाभृत की टीका में श्रुतसागर के निम्नोद्धृत वाक्य—

"यापनीयास्तु वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्नीणां तद्भवे मोक्ष, फेवलिजिनानां कवलाहारं, परशासने समन्यानां मोक्षं च कथयन्ति।"

जपर के चहेरा में यापनीयों को खबर की छपमा देने में श्रुत-सागरस्रि ने जो अनेक कारण यताये हैं छनमें 'कल्पवाचना' भी एक है। खेनाम्बर-परम्परा में वार्षिक पर्व के अवसर पर 'कल्पवाचना' को रीति ठेठ से चली आती है। यहां रीति यापनीयों में भी थी। इससे सिद्ध होता है कि शिवभूति ने अपनी नग्नपरम्परा अवश्य चलाई थी, पर उन्होंने प्राचीन आगमों को नहीं दुकराया था।

भगवती-आराधना नामक एक प्रसिद्ध दिगम्बरीय परम्परा के प्रनथ में श्वेताम्बरीय निर्युक्तियों तथा भाष्यों की पश्चासों गाथाएँ आज तक ह्यों की त्यों अथवा नाम मात्र के फेरफार के साथ हपल्ट्य होती हैं। स्थल संकोच के कारण इन सब गाथाओं की यहाँ चर्चा करना अशक्य है। सात्र दृष्टान्त के तौर पर दो एक गाथाओं के विषय में यहाँ कुछ लिखेंगे।

ं श्वेताम्बर मान्य कल्पनिर्युक्ति की दशकल्पप्रतिपादिका निम्नलिखित गाथा भगवती आराधना के १८१ वें पृष्ठ पर दृष्टिगोचर होती है—

"'आचेलक्कु हेसिय, सेजा यर-राय पिंड, परियम्मे किदिकम्मे वदजेड पिडिक्समणे, मासं ''पज्जोसवणकप्पो ॥ ४२७ ॥

एक गाथा में १ आचेल्क्य, २. धोहेशिकपिंड, ३ शय्यातरिषण्ड, ४ राजिषण्ड, ५ कृतिकर्म (वन्दन), ६ महाज्ञत, ७ ज्येष्ट्य, ८ प्रतिक्रमण, ९ मास धौर १० पर्यूषण, इन द्रम कल्पों का उल्लेख है, जो श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में धित प्रसिद्ध हैं धौर पूर्वकाल में दिगम्बर-शाखा में भी ये ही दस कल्प प्रचलित होंगे। इस गाथा के स्वीकार से ऐसा माल्म होता है। परन्तु पिछले नये दिगम्बर सम्प्रदाय में से उक्त कल्पों में से कुछ कल्प लुप्त होगये हैं। यों तो इनमें से बहुत से कल्पों की ज्याख्या टीकाकारों ने यथार्थ नहीं की; परन्तु नवें धौर दसवें कल्प की तो उन्होंने काया ही पलट दी है।

निहान् पाठकों के अवलोकनार्थं हम अन्तिम दो कल्पों की वसुनन्दी श्रमणाचार्य कृत व्याख्या नीचे च्द्धृत करते हैं। "मासो योगग्रहणात् प्राइमासमात्रमवस्थानं कृत्वा वर्णाकाळे योगो प्राह्मस्तथा योगं समाप्य मासमात्रमवस्थानं कर्तव्यं लोकस्थितिज्ञापनार्थमहिंसादिव्रतपरिपालनार्थं च योगात्प्राइमासमात्रावस्थानं पश्चाच मासमात्रावस्थानं श्रावकलो-कादिसंक्षेत्रपरिहरणाय, अथवा ऋतौ ऋतौ मासमात्रं स्थातव्यं मासमात्रं च विहरणं कर्तव्यं इति मासः श्रमणकल्पोऽथवा वर्षाकाळे योगप्रहणं चतुर्षु चतुर्षु मासेषु नन्दीश्वरकरणं च मासश्रमणकल्पः। पज्ञो—पर्या पर्युपासनं निपद्यकायाः पंचकल्याणस्थानानां च सेवनं 'पर्ये'त्युच्यते । श्रमणस्य श्रामण्यस्य वा कल्पो—विकल्पः श्रमण-कल्पः । ( मूळाचार भा० २ पृ० १०४-१०५ )

टीकाकार मासकल्प के तीन अर्थ छगाते हैं, और वे भी 'अथवा' कह कर पूर्व पूर्व को रह करके। पहले कहते हैं—'चातुर्मास्य के पहले एक मास जहाँ रहें वहीं वर्षाचातुर्मास्य करना और चातुर्मास्य के वाह फिर मास भर वहीं रहना उसका नाम मासकल्प है।' इस अर्थ पर निर्भर न रहते हुए वे 'अथवा' कहकर फिर कहते हैं—'एक-एक ऋतु में एक-एक मास ठहरना और एक-एक मास विहार करना यह मासकल्प है।' परन्तु इस अर्थ पर भी उनको पूरा विश्वास नहीं आता और तीसरा अर्थ छगाते हुए कहते हैं—'चार-चार मास में योगप्रहण और नन्दी- श्वर करना मासकल्प है।'

कितनी अनिश्चित और असंगत व्याख्या है ? क्या कोई कह सकता है कि छ: सास तक एक स्थान पर रहना 'मासकल्प' कहा जा सकता है ? अथवा चार मास में होने वालो कोई किया 'मासकल्प' का नाम पा सकती है ?

भव 'पजो सवणकपो' शब्द की हालत सुनिये। टीकाकार 'पजो' शब्द को अलग करके उमका संस्कृत 'पर्या' वनाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं 'पर्युपासना'; परन्तु उन्हें यह तो सोचना था कि 'पजो' का संस्कृत 'पर्यः' वनेगा या 'पर्या'; फिर पर्या शब्द की सिद्धि में और उसका 'पर्युपासना' अर्थ करने में किमी कोप या व्याकरण का भी आधार है या नहीं ? परन्तु इसकी क्या कहें, 'कल्प' का भी अर्थ वे 'विकल्प' करते हैं, जिसका कि यहाँ कोई प्रसंग नहीं। इन पातों से क्या उन्होंने अपनी स्थित स्पष्ट नहीं कर दो है कि इन परिभाषाओं को समझने के लिये उनके पास कोई परम्परागत आन्नाय नहीं है ?

हम देल खाये हैं कि शिवभृति के समय में हो कितने ही गुरु-आग्नायोंसे यह शासा वंचित हो चुकी थी धीर शेप जो शाचार-विचार और आग्नाय प्रचलित थे उनमें से भी बहुत से यापनीय संघ से जलग होते समय छूट गये। फलतः इवेताम्बर-साहित्य से ली हुई कई गाथाओं का वे वास्तविक अर्थ नहीं पा सके और कल्पनावल से नये नये अर्थ लगाते हुए प्राचीन स्थविर-परम्परा से बहुत दूर निकल गये।

भव हम एक अन्य गार्था का उल्लेख करेंगे जो भगवती आराधना में (पृष्ठ ३९२) दृष्टिगोचर होती है, पर वास्तव में श्वेताम्बरीय शाखा के बृहत्कलपभाष्य की है—

> "देसामासियसुत्तं, धाचेलक्कं ति तं खु ठिदिकप्पे। छत्तोत्य आदिसहो, जह तालपलंबसुत्तस्मि॥ ११२३॥"

इस गाथा के चतुर्थ चरण में प्रयुक्त, तालप्रलंब सूत्र के नामोहेख से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि यह गाथा इवेताम्बरीय है, क्योंकि इसमें जिस तालप्रलंब सूत्र का उल्लेख किया गया है वह इवेता-म्बरीय 'बृहत्कल्प' का प्रथम सूत्र है और आजतक उपलब्ध होता है।

इसी भगवती आराधाना में एक 'जहणा' नामक अधिकार है जिसमें साधु के मृत शरीर को त्यागने की विधि है। यह सारा का सारा अधिकार श्वेताम्बरीय आवश्यकित्युक्त्यन्तर्गत 'पारिठावणियाविधि' की मूलगाथाओं और प्राकृतचूर्णि के आधार पर से कुछ फेरफार के साथ संकल्पित किया गया है, तथापि गुरु सम्प्रदाय न होने के कारण दिगम्ब-राचार्य कहीं कहीं निर्युक्तिगत गाथाओं का भाव नहीं समझ सके। पाठकों के सनोविनोदार्थ हम एक दो गाथाओं की यहाँ चर्चा करेंगे।

पारिठावणियाविधिकार विधान करते हैं, "जहाँ साधु का श्रव परठना (छोड़ना) हो वहाँ कुश का संयारा (पयारी) करना चाहिये। छुश के अभाव में 'चूर्ण' अथवा 'केसर' से उस स्थान में 'ककार' करना और उसके नीचे 'तकार' वाँधना।" इस विषय का प्रतिपादन करनेवाळी गाथायें नीचे मुलव हैं—

> "कुसमुद्दीएगाए, अन्बोच्छिण्णाइ तत्थ घाराए। संथारं संथरेजा, सन्बत्थ समो उ कायन्बो॥ ४८॥ जत्थ य नित्य तणाइं, चुण्णेहिं तत्थ केसरेहिं वा। कायन्बोऽत्य ककारो, हेट्ट तकारं च वंघेजा॥ ५१॥" (आवश्य सूत्र ए० ६३५)

ये ही गाथाएँ छुछ फेरफार के साथ भगवती-आराधना में नीचे मुजब उपलब्ध होती हैं—

"तेण इसमुहिधाराए, अर्व्वाच्छिण्णाए, समिणवादाए । संथारो कादव्वो, सन्वत्य समो सिंग तत्य ॥ १९८० ॥ ( म० आ० ६३५ )

असिद तणे चुण्णेहिं व, केसिरच्छारिहिकादिचुण्णेहिं। काद्व्वो य ककारो, उवरे हिंहा तकारों से ॥ १९८८ ॥ ( भगवती-आराधना ६३७ )

इतमें पारिठावणिया-विधिकार 'ककार' करना और उसके नीचे 'तकार' वाँधना कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर वासचूणें अथवा केसर से 'पुतला' करना चाहिये। मौर्यकाल में 'क' और 'त' का संयोग 'रूं' इस प्रकार पुतलक के रूप में होता था। पुतला बनाना ऐसी रपष्टोक्ति न कर इस प्रकार अन्योक्ति में पुत्तलक-विधान किया। इसका कारण यह है कि पुत्तलक बनाना शिल्पो या होशियार मनुष्य का काम है। हर एक साधु इस काम में होशियार नहीं होता। परन्तु संयुक्त 'रूं' लिखना सभी जानते थे इसलिये 'क' के नीचे 'त' वाँधने के कथन द्वारा 'पुत्तलक' निर्माण का भाव बताने में प्रन्थकार ने बड़ी युद्धिमानी की है। इस उक्ति का भाव भगवती-आराधनाकार की समझ में नहीं आया क्योंकि वे विक्रम की पाँचवों छठी सदो के प्रन्थकार ये और 'क' और 'त' का संयोग विक्रम की दूसरी सदो के पहले ही अपना 'पुत्तलक' आकार बदल चुका था। अतएव उन्होंने प्रकरण और शब्दों को बदलकर अर्थ में अरपष्टता उत्पन्न कर दी है।

डक्त गाया में 'तकार-ककार' के संयोग से पुत्तलक का विधान प्रतिपादन करने से पारिठावणियाविधिकार श्वेताम्बरस्थिकर की प्राचीनता का भी पता चल जाता है कि वे विक्रम की दूसरी सदी के पहले के आचार्य थे।

भगवती नाराधनाकार की अर्वाचीनता उन्हीं के कथन से सिद्ध है। प्रस्तुत प्रन्य में उन्होंने अनेक स्वलों में 'गच्छ' शब्द का प्रयोग किया है जो कि विक्रम की पाँचवीं सदो के बाद का 'गण' का स्थानापत्र शब्द है। इसी भगवती-शाराधना में साधु या भायों का मृत शरीर एठाने के लिये पालकी (रथी) बनाने का विधान किया है जो कि वसतिवास होने के बहुत पीछे की रुद्धि है। इसके भांतरिक्त अन्य कई शब्द शीर परिभापाएँ इसमें मिलती हैं जो सब खेताम्बरों की हैं। दिगा-म्बरीय साहित्य में उनका कहीं भी उहुछ नहीं मिलता।

दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्यमान प्राचीन ग्रन्थों में वट्टकेराचार्यकृत 'मूलाचार' भी एक है। यद्यपि इस ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित नहीं है तथापि संग्रह प्रन्थ होने के कारण इसका समय निर्णात करना किन नहीं है। इस मूलाचार के पंचाचाराधिकार में कुल २२२ गाथाएँ हैं जिनमें ६० गाथाएँ अक्षरशः भगवती-आराधना की हैं। कुल खेताम्बर आगमों की और कुल ग्रन्थकार की स्वनिर्मित हैं।

'समाचाराधिकार' में कुछ गाथाएँ मगवती-आराधना की, कुछ इवेताम्बरीय आवश्यकनिर्युक्ति की और कुछ स्वनिर्मित हैं।

'पिण्डिवशुद्धचिषकार' में मौलिक गाथाएँ श्वेताम्बरीय पिण्डि निर्युक्ति की ही हैं। हॉ, कहीं-कहीं उनकी व्याख्या अपने सम्प्रदायानुसार भवश्य बदल दी गई है।

'पर्याप्यधिकार' में कहीं-कहीं आवश्यकिनयुंक्ति की गाथाएँ दृष्टि-गोचर होती हैं। दोनों 'प्रत्याख्यानसंस्तारस्तवाधिकारों' में इवेताम्बरीय 'पइनों' की अनेक गाथाएँ क्यों की त्यों संग्रह की गई हैं।

'समयसाराधिकार' में भावश्यकितर्युक्ति भौर दशवैकालिकसूत्र की गाथाएँ उपलब्ध होती हैं।

मृलाचार का षडावश्यकाधिकार श्वेताम्बरीय आवश्यकितर्युक्ति का ही संक्षिप्त संग्रह है। इसमें कुछ १९३ गाथाएँ हैं जिनमें से ७७ गाथाएँ आवश्यकितर्युक्ति की हैं और ८ आवश्यकभाष्य की। इनमें १५-२० गाथाएँ कुछ विकृत कर दी गई हैं और जहाँ साम्प्रदायिक मतभेद था वहाँ गाथा को अपनी मान्यता के अनुकृछ बना दिया है। शेप गाथाएँ आवश्यकितर्युक्ति और भाष्य का संक्षिप्त सार छेकर स्वतंत्र निर्माण की गई हैं। परन्तु सामान्यरूप से इन सव पर शौरसेनी का असर दालने के छिये 'त' के स्थान पर 'द' अवश्य बना दिया गया है। मूला-

चार की रचना हुई उसके वहुत पहले ही जैन क्षागम लिखे जा चुके ये इसलिए प्रन्थकार को कितपय श्वेताम्बर आगम तो मिल गये पर परम्परागत अर्थाम्नाय नहीं मिला। इस कारण कई प्रकरण और परिभापाएँ कल्पनावल से समझने की चेष्टा करनी पड़ी जिसमें कई जगह वे सफल नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर 'सामाचारी' प्रकरण को ही लीजिये।

प्राचीन शब्द 'सामाचारी' का बास्तविक अर्थ न समझैने के कारण उसके स्थान पर बहुकेर ने 'सामाचार' शब्द गढ़ा और उसके प्रति-पादन के लिए फुछ फेरफार के साथ निम्नलिखित आवश्यकिनर्युक्ति की गाथायें लिख दीं—

"इच्छामिच्छाकारो, तथाकारो य आसिआ णिसिही। धापुच्छा पिडपुच्छा, छंदण सिनमंतणा य उवसंपा ॥१२५॥ इहे इच्छाकारो, मिच्छाकारो तहेव अवराहे। पिडसुणणिहा तहित य, णिगमणे आसिआ भणिआ ॥१२६॥ पिवसंते य णिसीही, धापुच्छणिया सकज आरम्भे। साधिम्मणा य गुरुणा, पुव्वणिसिद्धंमि पिडपुच्छा ॥१२७॥ छंदण गिहदे दव्वे अगहिददव्वे णिमंतणा भणिया। सुद्यामहं ति गुरुकुछे, आदिणसग्गो दु उवसंपा ॥१२८॥

इसमें १२५ वीं गाथा आवश्यकित की ६६६ वीं गाथा और ६६७ वीं गाथा के प्रथमचरण का संक्षेप है और वाद की १२६-१२७-१२८ इन तीन विवरण गाथाओं में कुछ में तो आवश्यकित कुछ का अनुसरण है और कुछ में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता आने का कारण कुछ वो सांप्रदायिकता और कुछ आम्नायानभिज्ञता हुई है।

सामाचारी के पहले भेद 'इच्छाकार' का पारिभाषिक अर्थ यह है कि साधु अपना कुछ भी कार्य अन्य साधु को कहे तो 'इच्छाकारेण (इच्छा से अर्थात् तुम्हारी इच्छा हो तो ) अमुक्त कार्य करो' इस प्रकार शब्द प्रयोग करे; पर आदेश के रूप में किसीको हुक्स न करे। आषार्य बहुकेर या तो इस भाव को समझ ही नहीं पाये और धारा समझे हैं तो जान वृझकर उन्होंने इसका अर्थ वदल दिया है। क्योंकि नम्न, करपात्र और निष्प्रतिकर्म साधु के लिये ऐसा कोई कार्य ही नहीं होता जो अन्य साधु से करवाया जाय। इस विचार से उन्होंने 'इच्छाकार' का अर्थ किया 'इट्टे इच्छाकारो' अर्थात् इष्ट का कार्य करने की इच्छा करना, परन्तु यह नहीं सोचा कि—'इच्छा करना' यह सामाचारो या सामाचार कैसे हो सकेगा ?

शुभ काँयें करने की इच्छा करना यह जीवमात्र का कर्तव्य है। ऐसे सर्वसाधारण मानसिक विचारमात्र को 'साधु सामाचार' कहना कुछ भी अर्थ नहीं रखता। इसी प्रकार 'आविसया' शब्द को विगाड़ कर 'आसिआ' वना दिया है जिसके अर्थ की कुछ भी संगति नहीं होती। 'छंदण' और 'निमन्तणा' का अर्थ मूलगाथा में विलक्ष्म अस्पष्ट है। 'छंदण गहिदे दन्वे अगहिददन्वे णिमंतणा' ये मूल गाथा के शब्द हैं। जिनका शब्दार्थ प्रहण किये हुए द्रव्य में छंदना और अगृहीत द्रव्य में निमंत्रणा' होता है; परन्तु इन शब्दों से कुछ भी विशिष्ट अर्थ नहीं निकल्ता। हाँ, इस विपय का आगे जाकर कुछ स्पष्टीकरण अवश्य किया है पर वहाँ भी अर्थ संगति नहीं होती। सामान्य रीति से दोनों परिभापाओं का अर्थ विगाड़ दिया है, पर 'निमन्त्रणा' की तो और भी मिट्टो पलीद कर दो है। इस पद की निम्नोद्घृत विवरण गाथा देखिये—

"गुरु साहम्मियदृन्वं, पुत्थयमण्णं च गेण्हिटुं इच्छे ।

तेसि विणयेण पुणो, णिमंतणा होई कायव्वा ॥१३८॥ (प्रप्ट १२२) अर्थात् "गुरु और साधर्मिक-सम्बन्धी पुस्तक अथवा अन्य कोई पदार्थ ग्रहण करना चाहे तो उनको विनयपूर्वक निमन्त्रण फरना चाहिये।" देखिये, कैसी अर्थसंगति विगड़ गई है १ 'निमंत्रणा' कुछ भी पदार्थ देने के ढिये पहछे की जानेवाछी प्रार्थना का नाम है न कि 'याचना' का। टीकाकार ने निमन्त्रणा का अर्थ 'याचना' करके अर्थ संगति करने की चेष्टा की है पर निमन्त्रणा शब्द का ऐसा अर्थ करना कुछ भी प्रामाणिकता नहीं रखता।

भाहार-पानी आदि श्रमणोपयोगी पदार्थं छाकर 'इसमें से इच्छा हो सो छीजिये, इस प्रकार अन्य साधु की प्रार्थना करना उसको छंदना क्हते हैं और आहार-पानी आदि छेने जाते समय 'आपके छिये में ठाऊँगा' इस प्रकार अन्य साधु को न्योता देना उसका नाम है 'निमन्त्रणा'। परन्तु दिगम्बराचार्य इन परिभाषाओं का भाव नहीं समझ सकें और कल्पनावछ से जो कुछ अर्थ सुझा वही छिख दिया।

श्वेतान्वर आगमों में ओघसामाचारी, दशविधसामाचारी और पद्विभागसामाचारी, ऐसे सामाचारी के तीन भेद कहे हैं। ओधिनशुंक्ति में जिस सामाचारी का निरूपण है वह ओघसामाचारी, इच्छामिच्छा छादि दशविधसामाचारी (इमको 'चक्रवाल सामाचारी भी कहते हैं) और कल्पन्यवहारादि छेद सूत्रोक्त आचार को पद्विभागसामाचारी कहते हैं।

यद्यपि वहुकेर के पास आवश्यकिन्युंक्ति विद्यमान थी और उसमें 'त्रिविध सामाचारी' का उल्लेख भी था, तथापि वहाँ दशविधसामाचारी के अतिरिक्त अन्य सामाचारियों का कुछ भी वर्णन नहीं था। इस फारण दशविध सामाचारों के नाम निर्देश के वाद आये हुए निर्युक्तिकार के "एएसिं तु पयाणं पत्तेयपह्तवणं वोच्छं" ( इन इत्येक पदों का निरूपण करूँगा) इस 'प्रत्येक पद' शब्द प्रयोग से उन्होंने इन्हीं दस पदों के विवरणं को 'पदविभाग सामाचारी' मानिल्या; परन्तु फिर भी सामाचारी के तीन भेद पूरे नहीं हुए तब त्रिविध सामाचारी के स्थान पर दो हो प्रकार का सामाचार मानकर रह गये।

इस प्रकार प्रकरणों की अपूर्णता, परिभापाओं की अनिभिद्यता और अर्थ की असंगतियों का विचार करने से यह बात लगभग निश्चित हो जाती है कि दिगम्बर आचार्य ने दश्विष्ठसामाचारी की मौलिक पार्ने श्वेताम्बर-शाखा की आवश्यकिनर्युक्ति में से ली हैं और उसकी व्यान्या फरते समय अर्थ वद्लने की चेष्टा की है जिसमे ने सफल नहीं हुए।

क्यर के संक्षिप्त विवरण से हात हो नायगा कि मूलाचार की रपना दश्नैकलिक, महापबक्खाणादि पद्मय, आत्रश्यकिनयुंकि और आवश्यक्माण्यादि अनेक श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के आनम और भनवनी आरपनादि कविषय दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रन्थों के आवार पर विक्रम भी सातवों सदी के आसपास में हुई है।

ऊपर हमने दिगम्बर सम्प्रदाय के जिन दो प्राचीन प्रन्थों की जो सीमांसा की है उससे तीन वातें स्पष्ट होती हैं—

- (१) विक्रम की पाँचवीं सदी तक दिगम्बर सम्प्रदाय भी बहुधा श्वेताम्बर आगर्मों को ही मानता था।
- (२) प्रारम्भ में दिगम्बर-प्रनथकार अपनी रचना में मुख्य आधार श्वेताम्बर जैनागमों का ही छेते थे।
- (३) परम्परागत कतिपय आगमिक परिभाषाओं का पता न लगने के कारण कहीं-कहीं दिगम्बर अन्थकार अपनी कल्पना से काम लेते थे। जिसके फलस्वरूप वे कई वार्तों में श्वेताम्बर सम्प्रदाय से अलग हो गये।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'दिगम्बराचार्य श्वेताम्बर परम्परागत आगमों का आश्रय छेते थे' यह कहने के वदछे यही क्यों न कहा जाय कि दिगम्बर प्रन्थों में जो श्वेताम्बर प्रन्थोक्त गाथाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, वे वास्तव में ऐसे आगमों की होंगी जो श्वेताम्बर और दिगम्बरों के पृथक होने के पहछे के होंगे और दोनों सम्प्रदायों में परम्परा से चछे आये होंगे।

ठीक है, यह कथन दश्वैकालिक और आवश्यकिन कुँकि के सम्बन्ध में किसी तरह मान लिया जा सकता है; पर छेद, भाष्यों और आवश्यकभाष्य की गाथाओं के विषय में क्या समाधान किया जायगा? क्योंकि भाष्य साम्प्रदायिक पृथक्त के बहुत पीछे के हैं। जिनका शिवार्य और वहुकेर ने उपयोग किया है। वस्तुतः एक प्रन्थों के निर्माण-समय में दिगम्बरसंप्रदाय के पास परम्परागत दश्वैकालिक और निर्युक्ति आदि प्रन्थों का भी अस्तित्व रहना सम्भव नहीं है। क्योंकि दिगम्बरीय सम्प्रदाय में इन प्रन्थकारों के बहुत पहले ही अंग और प्रकीणकों का विच्छेद हो चुका था।

शिवार्य पूर्वाचार्यों को रचनाओं का उपजीवन करके भगवती-आराधना की रचना करने की वात कहते हैं और वृहकेर भी सामायिक-निर्वृक्ति को आचार्य-परस्परागत वताते हैं। फिर भी इससे यह मान टेना कुछ भी प्रमाण नहीं रखता कि ये प्रन्थ दिगम्बरीय होंगे। क्योंकि दिगम्बरों में न तो शिवार्य के पहले का कोई आराधना प्रन्य ही है और न वट्टकेर के पहले की पडावश्यकिन्युंक्ति ही। इसके विपरीत श्वेताम्बर-परम्परा में 'महापचक्ताण' आदि अनेक अति प्राचीन आराधना-विपयक 'पइजय' प्रन्थ और दश्वेकालिक आवश्यकिन्युंक्ति आदि प्राचीन आगम आज भी मौजूद हैं। इससे यह मानना ही युक्तिसंगत है कि दिगम्बर प्रन्थकार जिनका उपयोग करना स्वीकार करते हैं, वे प्रन्य श्वेताम्बर परम्परा के थे।

जिस प्रकार इवेताम्बर परम्परा में मथुरा और वलभी में धागम पुत्तकारूढ होने सम्बन्धी वृत्तान्त उपलब्ध होता है। उसी प्रकार दिगम्बरों में भी पुण्डूवर्धन नगर में पुत्तक लिखने सम्बन्धी एक कथा है जो श्रुतावतार कथा के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि यह कथा अधिक प्राचीन नहीं है तथापि इसमें आंशिक सत्यता अवश्य होनी चाहिये। चीनी परिन्नाजक हुएन-सांग जब पुण्डूवर्धन में गया था तो उसने वहाँ पर नम्र साधु सबसे अधिक देखे थे। इससे भी अनुमान होता है कि उस समय अथवा तो उसके कुछ पहले वहाँ दिगम्बर-संघ का सम्मेलन हुआ होगा। यद्यपि कोई-कोई दिगम्बर विद्वान उक्त सम्मेलन को कुन्दकुन्दाचार्य के पहले हुआ धताते हैं; परन्तु दिगम्बरीय पट्टावलियों की गणनानुसार यह प्रसंग कुन्दकुन्द के बहुत पीछे बना था। पट्टावलियों में कुन्दकुन्द से लोहाचार्य पर्यन्त के सात आधारों का पट्टावलियों में कुन्दकुन्द से लोहाचार्य पर्यन्त के सात आधारों का पट्टावलियों में कुन्दकुन्द से लोहाचार्य

| १—कुन्दगुन्दाचार्व |
|--------------------|
| २अहिषल्याचार्य     |
| ३—मापनन्याचार्य    |
| ४ घरसेनामार्य      |
| ५पुष्पदन्ताचार्व   |
| ६—भूतवत्याचार्य    |
| ७—छोहाचार्य        |

484-488 480-484 488-688 684-688 638-668 638-668 पट्टावलीकार उक्त वर्षों को वीरनिर्वाण सम्बन्धी समझते हैं; परन्तु वास्तव में ये वर्ष विक्रमीय होने चाहिये, क्योंकि दिगम्बरपरम्परा में विक्रम की बारहवीं सदी तक वहुधा शक और विक्रम संवत् लिखने का ही प्रचार था। प्राचीन दिगम्बराचार्यों ने कहीं भी प्राचीन घटनाओं का उल्लेख वीर संवत् के साथ किया हो यह हमारे देखने में नहीं आया तो फिर यह कैसे मान लिया जाय कि उक्त आचार्यों का समय लिखने में उन्होंने वीर संवत् का उपयोग किया होगा? जान पड़ता है, कि सामान्यरूप में लिखे हुए विक्रम वर्षों को पिछले पट्टावली लेखकों ने निर्वाणां मान कर धोखा खाया है और इस भ्रमपूर्ण मान्यता को यथार्थ मान कर पिछले इतिहास-विचारक भी वास्तविक इतिहास को विगाड़ बैठे हैं।

यदि हम पट्टाविखों में छिखे हुए पट्टकम को ठीक न मान कर श्रुवावतार में दिये हुए श्रुवधर-क्रम को ठीक मान छ तो भी कुन्दकुन्द बहुत पीछे के आचार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि श्रुवावतार के छेखानुसार आरातीय मुनियों के बाद अहंद्रिछ आचार्य हुए थे। आरातीय मुनि वीर निर्वाण से ६८३ (विक्रम संवत् २१३) तक विद्यमान थे। इसके बाद कमशः अहंद्रिछ, माधनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतविछ नामक आचार्य हुए। पुष्पदन्त और भूतविछ ने पट्खण्डागम सूत्र की रचना की। उधर गुणधर मुनि ने नागहस्ती और आर्थमंश्रु को कपायप्राभृत का संक्षेप पढ़ाया। उनसे यतिष्टुषभ ने और यतिष्टुषभ से उचारणाचार्य ने कपायप्राभृत सीखा और गुरु-परंपरा से दोनों प्रकार का सिद्धान्त पद्मनिद्द (कुन्दकुन्द) तक पहुँचा। श्रुवावतार के उपर्युक्त कथन से भी यही सिद्ध होता है कि अंग ज्ञान की प्रवृत्ति जो वीर सं० ६८३ (विक्रम सं० २१३) तक चछी थी उसके बाद अनेक आचार्यों के पीछे कुन्दकुन्द हुए थे।

हसारे इस विवेचन से विचारकाण समझ सकेंगे कि वुन्दकुन्दा-चार्य विकम की छठी सदी के प्रथम चरण में स्वर्गवासी हुए थे और उनके वाद विकम की सातवीं सदी के मध्य भाग में दिगम्बर प्रन्थ पुस्तकों पर छिख कर व्यवस्थित किये गये थे। इन सब बातों के विचार के उपरान्त यह कहने में हमें कुछ भी संकोच नहीं होता कि दिगम्बर सम्प्रदाय के जो-जो आचार-विचार विषयक मीलिक प्रन्थ हैं वे श्रोताम्बर आगमों के आधार पर वने हैं और दिगम्बरों के दार्शनिक सिहत्य की जड़ भी श्वेताम्बराचार्य वाचक उमास्वाति कृत सभाष्य तत्वार्थसूत्र ही है यह कहने की शायद ही आवश्यकता होगी।

१. दिगम्बर्-संप्रदाय की श्रुतावतार कथाओं में फर्मप्रकृतिप्रान्त और कपायप्राम्त प्रन्यों के निर्माण का जो प्रतान्त दिया है। उससे भी हमें तो यही प्रतीत
होता है कि इन प्रन्यों के कमशः शाता घरसेन और गुणधरमुनि प्राचीन स्यविर
(श्रेताम्बर) परम्परा के स्थिवर होने चाहिये, क्योंकि घरसेन का निवास गिरनार
के पास बताया है जहाँ कि उस समय श्रेताम्बर परम्परा के भावार्य ही विचरते
थे। गुणधरमुनि से नागहस्ती और आर्यमंद्य के कपायप्रामृत सीखने सम्बन्धी
प्रतान्त भी विचारणीय हैं, क्योंकि श्रेताम्बर-परम्परा में ही नागहस्ती और आर्यम्यु नामकदोनों भावार्यों का पता मिलता है, दिगम्बर परम्परा में नहीं। और खास
प्यान देने योग्य बात तो यह है कि दिगम्बर-मंपदाय जिन धरसेन और गुणधर
मुनि से अपने आगमों की उत्पत्ति हुई बताता है, उनके विषय में वह कुछ भी
जानकारी नहीं रखता। श्रुतावतार में इन्द्रनन्दी कहते हैं—'धरसेन और गुणधर
गुरु के वंश का पूर्वापर कम हम नहीं जानते, क्योंकि उनका कम ब्हनेवाला
छोई भागम या मुनि नहीं है।' क्या क्षायर्य है कि वे दोनों श्रुतधर श्रेताम्बर
परम्पराके हों और इसी कारण से दिगम्बर-पम्परा को इनके विषय में अधिक
जानकारी न मिली हो।

एक यात और है। दिगम्बरों की मान्यतानुमार उनके घार्मिक भंधों का काधार घरसेनावार्य का 'क्मंत्रकृतिपान्त' और ग्रुणधरमुनि का 'क्पायत्रान्त' है। इन्हों दी मन्यों की टीका पृथियों से उनका धार्मिक साहित्य पनपा है। परन्तु वेराना वह है कि 'क्मंत्रकृतिपाग्त' एक छोटा सा कर्मेनिषयक निकंघ था। जिसे प्रापदन्त और भ्रावित्र ने उन्छ दिनों में हो धरसेन से पढ़ जिया या और क्याय-प्राग्त भी एक भी तिराजी गापात्मक नृत्य और विरेपन गाधा प्रमान उन्छ पर विपरण था, से इन दो छोटे से जानीन निवन्धों से दिगम्बरों का धार्मिक साहित्य करना पिस्तृत भैसे हुजा ? और निर्क 'क्सो' और 'क्याय' के श्रीन्यादक इन दी प्रस्थे के साथार पर सर्व विश्वक धार्मिक साहित्य की स्थापार पर सर्व विश्वक धार्मिक साहित्य

में ते इस विश्व में अनेत प्रयोग और शहरित विहार तेत हुते हैं तक दे शव रज कर केड़ों में हम स्ट्यूट में को बनाविता पत्रद मही हुई को हमने आई को हत्य विद्यार विचा है साम इसे हुदे को हुए करने के लिये?

दिन्न दिन्न वह नारे हैं के मिनिया से साम करों दिने साथ में होतानों द्वार महा रहा है। तात हर के के दें के एम मुक्ती कि मिनिया के मानदा प्रकार दिन्ना प्रचार मिनिया हरों में मो दी किलाप कर साह प्रचार सहस्तात होंद विक्रिय हर वह होना पहिंद देशों केवल केवल में की ही मानदा साथ होना करी हो नाम करें में उन्हों सालते हैं कि विन्यानिक प्रधान मेंद्रा करी की द्वार के कुरवारों होना पहिंदे । इस मानदारों के कार में यह निविद हो करा है कि मानदा महाविद के निवास के पहानों है हो समय में प्रधान सहस्ता के साथ किन्ना की निवास के पहानों है या वैद्या कि होराना प्रस्तावाद मानदि है। इस समय के यह वित्रों में दिशाना करेंद्रा कर साह हुए साथ स्वविद्यां तह है।

दिस्कृतिक और स्वीक्कृतिकों के करणानी का देंग प्रकृतिक कीरान्यकों में किया है जेन कि निर्माणकों ने नहीं किया और एकता नकता एकता निर्माणकों के किये हैं। कि कृतिकों के स्वाकृति को के स्वीकृतिकों ने निर्माण के निर्माण

है ने हुन्ने क्षाना करें है असे ब्राह्य करें है क्षाने हैं जिन कराना में केंद्रें की निवेद स्वित का तुल कर करोन किया है और बरी मानत में कार्यक कुछ जन्मी के क्षान का होता सूचित की निवेद निवेद निवेद का का कर करना साहित करार मा है

मान वैठे। परिणामस्वरूप दोनों परम्पराओं के मिछने का रास्ता हो वंद हो गया और दोनों परम्परावालों में एक दूमरे को निहव और भिथ्यादृष्टि कहने तक की नौवत पहुँच गयी।

इवेताम्बर-सम्प्रदाय का खंडन करनेवाले यदि यह जान लेते कि उनके पूर्वाचार्य भी स्त्रीमुक्ति, केवलिमुक्ति और साधुओं के लिये अपवाद मार्ग से वस्त्रपात्र का स्वीकार करते थे तो हम समझते हैं कि वे इवेताम्बरों के साथ इतना विरोध कभी नहीं करते।

भद्रवाहु के दक्षिण में जाने के वाद श्वेताम्बरमत की उत्पत्ति होने सम्बन्धो दिगम्बरीय मान्यता कितनी निर्मूल है, यह बात इस लेख से राष्ट्र हो गई है। सच तो यह है कि भद्रवाहु के दक्षिण में जाने संबन्धी घटना विक्रम की पाँचवीं सदी के अन्त में देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के समय में घटो थी। उस समय में उत्तर भारतवर्ष में दुभिक्ष भी पड़ा या जीर उसके वाद सुभिक्ष होने पर वलभी में श्वेताम्बर संघ का एक पड़ा मारी सम्मेलन भी हुआ था। जिसमें माथुरी और वालभी वाचनाओं का एकीकरण और पुस्तक-लेखन-संबन्धी चिरस्मरणीय कार्य सम्पन्न हुए थे। इसो अवींचीन घटना को श्रुतकेवली भद्रवाहु के साथ जोडकर दिगम्बर लेखकों ने अपने सम्प्रदाय को प्राचीन ठहराने की चेष्टा की है; परन्तु यदि वे यह जान लेते कि दिगम्बरों के ही लेखों से यह घटना द्वितीय भद्रवाहु संबन्धी सिद्ध होती है तो हम समझते हैं कि श्वेताम्बरों की अर्वाचीनता सिद्ध करने के लिये वे कभी चेष्टा नहीं करते।

यर्तमान जैन आगमों को किल्पत और अर्याचीन कहनेवाले दिगम्बर जैन विद्वान् यदि यह जान लेते कि उनके धार्मिक अन्ध भी, जिन्हें वे प्रामाणिक और आप्तप्रणीत समझते हैं, उन्हों आगमों के आधार पर पने हैं जिन्हें वे नृतन और इवेताम्बराचार्य प्रणीत कहते हैं, तो जावद जैन आगमों का वे इतना निरादर कभी नहीं करते। इसी प्रकार इवेता-न्वर लेखक भी यदि यह समझ लेते कि उनकी परम्परा के पूर्वकालीन सुनि भी नमता और अर्थनप्रता का आदर करते ये और अमुक देश- काल में ने स्वयं नय और अर्धनम रहते थे तो हम समझते हैं कि नमता के नाते दिगम्बर जैनों को कोसने का समय नहीं आता।

हमें आशा है कि दोनों सम्प्रदायों के विवेचक विद्वान् और सत्यान्वेषी पाठक इस छेख को जिज्ञासाबुद्धि से पढ़ेंगे और वस्तु-स्थिति को समझने का यत्न करेंगे। विहारस्यल-नाम-कोप

## विहारस्थल-नाम-कोष

अंग—अंग देश मगध के पूर्व में था। आजकल के भागलपुर और मुंगेर के समीप का प्रदेश पूर्वकाल में अंग जनपद कहलाता था। इसकी राजधानी चम्पा नगरी थी। आजकल भागलपुर से पश्चिम में चार मील पर चम्पानाला स्थान है; वही पूर्वकालीन चम्पा है।

चम्पा के ईशान दिशाभाग में पूर्णभद्र चैत्य था, जहाँ पर भगवान् महावीर का समयसरण हुआ करता था और शताधिक राजकुमारी, राजवंशी महिलाओं तथा सेठ-साहकारों की प्रवज्यायें हुई थीं।

अंग गंदिर चैत्य-चम्पा के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम ।

श्रच्छ — जैन स्त्रोक्त मगध के आसपास के सोटह देशों में से एक का नाम 'अच्छा' था। आचार्य श्रीहेमचन्द्र के अभिप्रायानुसार 'अच्छा' वरुणा देश की राजधानी थी। आधुनिक पुरातत्त्ववेचा गंगा यमुना के बीच में कीशाम्बी के वायव्य और कानपुर के नैर्द्यत में 'अस्य' देश वताते हैं, जो 'अच्छ' का संरक्षतह्म है। किसीके मत से बुलंदशहर के आस-पास का प्रदेश पूर्वकाल में 'अच्छ' कहलाता था।

श्रनार्यदेश—भगवान् महावीर के जनार्य देश में विहार करने और नी बार वर्षा-चातुर्मात्य जनार्यभूमि ने अनियतरूप से व्यतीत करने का वर्णन आता है। वह अनार्यभूमि पश्चिम-धंगाल की राउभूमि जीर वीरमोम आहि संवाल प्रदेश समझना चाहिये।

ध्यपापा—पावा का पहले 'अपापा' नाम था, परन्तु महावीर का वहाँ देशान्त हुआ, इस कारण वह 'पापा' कहलाई। विशेष के लिये 'पाया' शब्द देश्यिये।

थवाघ ( अवाहा )—भगवनीसूत्रीक सोटह देशों में से एक का नाम अपाध था। यह देश भारत के मध्यदेशों में था।

ंबसार चेत्य ( खाम्रसाल चेत्य )—आमरुक्तरा के निकट-वर्षी ज्यान का नाम । इस हवान में भगवान महात्रीर का समवरण हुना था । श्रमोघद्श्न — पुरिमताल नगर के समीपवर्ती एक उद्यान का नाम। श्रयोध्या — फैजावाद से छः मील पूर्वीत्तर में प्राचीन अयोध्या थी। महावीर के समय में अयोध्या का स्थानापन्न साकेत नगर था।

श्रविन्ति—वत्स देश के दक्षिण में अवन्ति का राज्य था। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। महावीर के समय में उज्जयिनी में चण्ड-प्रचीत का राज्य था। चण्डप्रचीत की पट्टरानी शिवादेवी और अंगार-वती प्रमुख अन्य रानियाँ अमण भगवान महावीर के धर्मशासन को माननेवाडी थीं। चण्डप्रचीत भी महावीर का प्रशंसक था।

श्रिस्थिकग्राम (श्रिष्ठियग्राम )—यहाँ पर शूळपाणि यक्ष के चैत्य में भगवान् ने वर्षाचातुर्मास्य किया और उपसर्गकारी यक्ष को शान्त किया था।

अस्थिकप्राम विदेह जनपद में अवस्थितथा। इसके समीप वेगवती नदी बहती थी। भगवान मोराक संनिवेश से यहाँ आये थे, और यहाँ से फिर मोराक होकर आप वाचाळा की तरफ पधारे थे।

श्रहिच्छत्रा — अहिच्छत्रा वरेली जिला में वरेली से वीस मील पश्चिम की ओर है। आजकल के रामनगर के समीप पूर्वकाल में अहिच्छत्रा थी। एक समय यह नगरी उत्तरपाञ्चाल की राजधानी थी। जैनसूत्रों के लेखानुसार अहिच्छत्रा क्रस्-जांगल की राजधानी थी।

श्रामलकरपा ( श्रामलकप्पा )— बौद्धमन्योक्त बुद्धिय राज्य की राजधानी 'अलकप्प' ही आमलकरपा समझनी चाहिये । यह स्थान पश्चिमविदेह में क्वेतान्बी के समीप था। आमलकरपा के बाहर अंबसाल चैत्य में महावीर का समवसरण हुआ था, जहाँ महावीर ने सूर्याभदेव के पूर्वभव का निरूपण किया था।

ध्यार्थे भूमि—जेनस्त्रों में भारतवर्ष में अंग, वंग, कलिंग, मगघ, काशी, कोशल, विदेह, वत्स, मत्त्य आदि साढ़े पश्चीस देश आर्य माने गये हैं और शेष अनार्थ । आवश्यकचूर्णि मे आर्य-अनार्य भूमि के विषय में लिखा है कि जो-जो युगलिक मनुष्य कुलकरों की आदा में रहे, वे आर्य कहलाये भीर जिन्होंने एनकी मर्यादा का एहंचन

किया वे अनार्थ । जैनस्त्रों में पूर्व में ताम्निलिप्ती, उत्तर में श्रावस्ती, दिक्षण में कीशाम्बी और पिश्चम में सिन्धु तक आर्य-भूमि मानी गई है। परन्तु भगवान् महाबीर के समय में उक्त मर्यादा ठीक थी या नहीं, यह फहना कठिन हैं। महाबीर उक्त आर्य-देशों मे तो विचरे ही थे परन्तु हमारे मत से आप का विहार दक्षिण की तरफ विन्ध्याचल की घाटियों तक भी हुआ था।

श्रालिभका (श्रालिभया)—इस नगरी के वाहर शंखवन उद्यान या। आलिभया के तात्कालीन राजा का नाम जितशतु था। महावीर के प्रसिद्ध दस श्रमणोपासकों में से पाँचवाँ उपासक गाथापित चुल्शतक इसी नगरी का रहने वाला था। भगवान के ऋषिभद्र प्रमुख दुसरे भी अनेक प्रसिद्ध उपासक यहाँ रहते थे, जिनकी भगवान महावीर ने प्रशंसा की थी। यहीं पर भगवान महावीर ने पोग्गल परित्राजक को निर्भन्य प्रवचन का उपदेश देकर अपना श्रमणशिष्य बनाया था।

फितपय विद्वान् आधुनिक 'एरवा' को, जो इटाया से धीस मीड उत्तर-पूर्व की तरफ अवस्थित एक प्राचीन नगर है, 'आठिभया' कहते हैं; परन्तु जैनसूत्रों के छेखानुसार हमें यह मानने को वाध्य होना पढ़ता है कि आठिभया आजकड़ का एरवा नहीं किन्तु काशी-राष्ट्रान्तर्गत एक प्रसिद्ध नगरी थी। यह राजगृह से धनारस जाते हुए मार्ग पर अवस्थित थी। महाबीर जब-जब राजगृह से धनारस और यनारस से राजगृह को विद्वार करते, धीच में आठिभया में अबस्य रहरा फरते थे।

धारुंभिका (धारुंभिया)—आछंभिया और आछिभया संभवतः एक ही स्थान के दो नाग हैं। आवश्यक में महाबीर के विहास्वर्णन में आछंभिका का उद्देश हैं। भगवान् ने छण्णधावस्था का सातवाँ पर्याचातुर्मास्य यहाँ किया था और संगमक के दपसर्ग समान होने के या यहाँ पर हरिविष्टा मारेन्द्र ने भगवान् को सुपशाता पूछी थी।

थावताग्राम (धावर्ताग्राम )—वहाँ पर भगवान महाबीर ने वपायी-अपाया में पटरेंच के मंतिर में कापोल्सर्ग किया था और प्राम के टीमों के सताने पर पटदेंच की मृति ने आपकी सहायता की थी। की पाँच सहायक वड़ी निदयों में इसकी 'आजी' इसी नाम से परि
गणना की है। अत: 'आजी' को 'उज़ुवालिया' का अपभंश मानना ठीक नहीं है। एक वात यह भी है कि आजी अथवा दामोदर नदी से पावासध्यमा, जहाँ भगवान का दूसरा समवसरण हुआ था, लगभग १४० मील दूर पड़ती है जब कि शास्त्र में भगवान के केवलज्ञान के स्थान से मध्यमा बारह योजन दूर वताई है। आवश्यकचूणि के लेखानुसार भगवान केवली होने के पूर्व चम्पा से जंभिय, मिंडिय, लम्माणी होते हुए मध्यमा गये थे और मध्यमा से फिर जंभियगाँव गये थे जहाँ आपको केवलज्ञान हुआ। इस विहारवर्णन से ज्ञात होता है कि 'जंभियगाम' और 'ऋजुपालिका नदी' मध्यमा के रास्ते में चम्पा के निकट ही कहीं होनी चाहिये कि जहाँ से चलकर भगवान रात भर में मध्यमा पहुँचे थे। वारह योजन का हिसाव भी इससे ठीक बैठ जाता है।

ऋषभपुर ( उसभपुर )—इस नगर के वाहर थूमकरण्डक उद्यान था जहाँ धन्य यक्ष का चैत्य था। महावीर के समय में यहाँ का राजा धनावह और रानी सरस्वती थी। इनके पुत्र का नाम भद्रनन्दी था। महावीर एक वार यहाँ पधारे, तव भद्रनन्दी ने श्राद्धधर्म का स्वीकार किया था और दूसरे समवसरण में श्रमणधर्म के महान्रत।

चत्तराध्ययनटीका में दूसरे निह्नव तिश्यगुप्त का नगर ऋषभपुर में होना लिखा है परन्तु उन्होंने साथ में ऋषभपुर को राजगृह का पर्याय भी वताया है। इस विषय में आवश्यकचूर्णिकार लिखते हैं—अति-पूर्वकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नगर था, उसका वास्तु उच्छित्र हो जाने पर चनक नगर वसा। चनक नगर के जीर्ण होने पर ऋषभपुर। उसके वाद कुशात्रपुर और कुशात्रपुर के बाद उसका स्थानापत्र राजगृह वसा। इस प्रकार ऋषभपुर राजगृह नहीं पर पूर्वकालीन मगध का स्वतंत्र पाट नगर था, ऐसा सिद्ध होता है। उसके उद्यान, यक्ष आदि के नाम भी भित्र हैं। अतः ऋषभपुर मगधदेश का कोई अति प्राचीन नगर रहा होगा। परन्तु महावीर के जहाँ समवसरण हुए वह ऋषभपुर पाञ्चाल की तरफ उत्तर भारत में कहीं रहा होगा ऐसा हमारा अनुमान है।

एक्स पृंचेत्य — उल्लुकातीर नगर के उद्यान का नाम जहाँ महावीर का समवसरण हुआ था और इन्द्र ने महावीर से देवागमन संवन्धी प्रश्न किया था।

कनकखल (आश्रपपद)—यहाँ पर भगवान् को चण्डकीशिक सर्प ने डमा था। आपने उस क्रूर दृष्टिविप सर्प को बोध देकर यहाँ पंद्रह दिन तक ध्यान किया था। यह आश्रमपद इवेतान्विका नगरी के समीप था।

कनकपुर (कणगपुर)—इस नगर के इनेताशोक ख्यान में बीर-भद्र यक्ष का स्थान था। यहाँ के तात्कालीन राजा का नाम प्रियचंद्र और रानी का सुभद्रादेवी था। राजा के पुत्र युवराज का नाम वैश्रमण-हुमार और युवराजपुत्र का नाम धनपित था। भगवान पहली यार यहाँ पथारे तब धनपित के पूर्वभवों का वर्णन करके उसे श्रमणोपासक धनाया और दूसरे समवसरण में धनपित को श्रमणधर्म की श्रम्या दी थी।

क्यित्तम्मागम (कद्लीसमागम)—भाइल नगरो का वर्षाचातु-मीस्य समाप्त दोने पर बाहर पारणा करके भगवान् कदलीसमागम पथारे थे।

क्यलिसमागम मगध के दक्षिण प्रदेश मलयभूमि में कहीं होगा, क्योंकि भगवान् मलय की राजधानी भाइल नगरी से यहाँ होते हुए वैशाली गये थे।

क्यंगला (कचंगला)—पृष्टचम्या का वर्णचातुर्मास्य ममान्न करके भगनान क्यंगला गये और दिस्टियेर पापंडस्यों के देवल में ठहरे थे। यह स्थान चिंट अंगदेश में ही चन्या से पूर्व की तरफ हो तब तो आज-गल का पंचलोल हो सकता है। बीद्ध मन्यों के आधार पर कई विद्वान् कंपलोल को ही कचंगला नानते हैं, जो मंथाल परगना में है। परन्तु जनम्यों के अनुसार कचंगला नगरी धावरती के समीप थी। कान्यायन सक्तर भायन्त्री के निक्टवर्गी हमी कचंगला के छत्रवलान चैन्य में महानोर के शिष्ट्र कने थे।

फाणें सुवर्णे — वृधिदापाद जिला में भागीरयी के दक्षिण तट पर

जहाँ आजकल रांगामाती नगर है, पौराणिक काल में यहाँ पर पश्चिम वंगाल की राजधानी कर्णसुवर्ण नगर था। आजकल इसका अपभ्रंश नाम 'कानसोना' है। भगवान् महावीर के समय में कर्णसुवर्ण कोटिवर्प के नाम से प्रसिद्ध था।

कर्मारग्राम (कम्मारगाम)—प्रविष्या छेकर महावीर प्रथम रात्रि यहाँ ठहरे थे और यहीं आपको सर्वप्रथम गोपद्वारा उपसर्ग हुआ था।

कर्मारमाम का अर्थ कर्मकारमाम अर्थात् मजदूरों का गाँव होता है। कहीं-कहीं कर्मार का अर्थ छोहकार भी छिखा है। इससे जहाँ भगवान् दोक्षा छेकर प्रथम रात्रिवास ठहरे थे, वह या तो मजदूरों की बसती थी अथवा छोहारों का गाँव। यह गाँव क्षत्रियकुण्ड के निकट था, यह निश्चित है। कर्मारमाम से दूसरे दिन विहार करके भगवान् ने कोझकसंन्तिवेश में पारणा किया था। यह कोझक वाणिज्यमाम और उसके उद्यान दूतिपछाश के बीच में पड़ता था, ऐसा उपासकदशा-सूत्र के प्रथमाध्ययन के वर्णन से सिद्ध होता है। वाणिज्यमाम और वैशाछी एक दूसरे के समीप थे, यह कल्पसूत्र आदि के उल्लेखों से सिद्ध है। इन वातों से सिद्ध होता है कि भगवान् का जनमस्थान कुण्डपुर, उपसर्गस्थान कर्मारमाम और प्रथमपारणास्थान कोझकसंनिवेश, ये सब एक दूसरे के पास-पास थे।

करंबुका (करंबुआ)—यहाँ पर महावीर और गोशालक काल-हस्ती के हाथ से पकड़े गये और उसके भाई मेघ के पास ले जाने के वाद छोड़ दिए गये थे। कलंबुका अंगदेश के पूर्व प्रदेश में कहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ से भगवान् सीघे राढदेश में गये थे।

किता—उड़ीसा से दक्षिण में और द्राविह से उत्तर में महानदी और गोदावरी के धीच का समुद्र तट का देश जिसको आज-कल उत्तर सरकार के नाम से पिहचानते हैं, प्राचीन 'किलंग' देश है। महावीर के समय में किलंग की राजधानी फाञ्चनपुर नगर था, जो सामान्य रूप से किलंग नगर भी कहलाता था। सातवीं शताब्दी में किलंग नगर भुवने-थर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक इसी नाम से प्रख्यात है। काक्तन्दी—यह उत्तर भारतवर्ष की प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी थी। महावीर के समय में काक्तन्दी में जित्राञ्च राजा का राज्य था। इसके वाहर सहस्राम्रवन ज्यान था। महावीर यहां अनेक वार पघारे थे। भद्रा सार्थवाही के पुत्र धन्य और सुनक्षत्र ने यहाँ पर महावीर के पास श्रमणधर्म की प्रज्ञज्या ठी थी। महावीर के श्रमणशिष्य क्षेमक और धृतिघर गृहस्याश्रम में यहीं के रहने वाले थे।

भाजकल ल्लुआड से पूर्व में काकन्दी तीर्थ माना जाता है, परन्तु हमारे मत से काकन्दी का मूल स्थान यहाँ पर नहीं था। महावीर के विहारवर्णन से जाना जा सकता है कि काकन्दी उत्तर भारतवर्ष में कहीं थी। नृतलार स्टेशन से दो मील और गोरखपुर से दक्षिणपूर्व तीस मील पर दिगम्बर-जैन जिस स्थान को किष्किया अथवा खुखुंदोजी नामक तीर्थ मानते हैं, हमारे विचार से यही प्राचीन काकन्दी है।

काञ्चनपुर—यह नगर कलिंग देश का प्राचीन पाट नगर था। भाजकल का सुवनेश्वर ही प्राचीन काञ्चनपुर है।

काम महावन—वैशाली के पास यह उद्यान था। महावीर ने ग्यारहवाँ वर्षावास इसी काम महावन के चैत्य में किया और जीर्ण सेठ ने भगवान को आहार पानी के लिये प्रार्थना की थी।

काम महावन (२)—यह उद्यान वाराणसी के समीप था, ऐसा गोशालक के संवाद से पाया जाता है। गोशालक ने महावीर के सामने कहा था—उसने काम महावन में माल्यमंडित का शरीर छोड़कर रोह के शरीर में प्रवेश किया है।

काम्पिल्य (कंपिल्ल)—इस नगर के वाहर सहस्रान्न नामक उद्यान था। यहाँ के तात्कालिक राजा का नाम जित्रज्ञ था। यहाँ का गाया-पित कुंडकोलिक महावीर का परम भक्त श्राद्ध था, जिसको भगवान् महावीर ने अपने मुख से प्रशंसा की थी।

नानकल काम्पिल्य, जो कंपिला के नामसे पहचाना जाता है. कर्तवाबाद से पबीस जीर कायमगंज से छः मील उत्तरपश्चिम की जोर यूडी गंगा के किनारे अवस्थित है। एक समय काम्पिल्य दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी थी।

कालाक संनिवेश (कालाय संनिवेस)—चम्पा के बाहर पारणा करके महाबीर ने कालाक में जाकर रात को शून्य घर में ध्यान किया था, जहाँ गोशालक को ग्रामकूट सिंह के हाथ से मार पड़ी थी।

यह संनिवेश चम्पा के निकट कहीं होना चाहिये।

काशी—वनारस के आसपास का प्रदेश, प्रायः वनारस कमिश्ररी और आजमगढ़ जिला पहले काशी देश कहलाता था। महावोर के समय में यह राष्ट्र कोशल देश में मिला हुआ था। इसकी राजधानी वनारस थी।

करातदेश—आसाम और सिलहट का प्रदेश पहले पहल किरात देश कहलाता था। यहाँ बहुधा किरात लोगों की वस्ती थी। इस देश की राजधानी त्रिपुरा थी जो आजकल 'तिपरा' नामसे प्रसिद्ध है। भगवान महावीर इस देश में विचरे थे कि नहीं यह कहना कठिन है।

कुण्डग्राम—इस नाम के दो ग्राम थे। एक त्राह्मणकुण्डग्राम और दूसरा क्षत्रियकुण्डग्राम। दोनों में क्रमशः त्राह्मणों और क्षत्रियों का खामित्व और निवास होने से ये नाम पड़े थे। दोनों वैशाली के शाखापुर थे। महावीर एक बार त्राह्मणकुण्डग्राम के ख्यान में पधारे। तव दोनों कुण्डग्रामों से भाविक जन दर्शन, वन्दन और धर्म-श्रवणार्थ वहाँ गये थे; इससे इन दोनों कुण्डग्रामों का सामीत्य सिद्ध होता है। मगवान महावीर के विहारक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थान वैशाली के समीप थे न कि आज कल जहाँ माने जाते हैं, वहाँ। इस विश्वय में हमने प्रस्तावना में विशेष खुलासा लिख दिया है।

कुएहाक संनिवेश—आलंभिया के बाहर पारणा करके महाबोर फुण्डाक गये थे और वहाँ पर वासुदेव के मंदिर में ध्यान किया था, जहाँ गोशालक पीटा गया था। यह संनिवेश काशी राष्ट्र के पूर्व प्रदेश में आलंभिया के पास होना चाहिये।

क़ुत्स (कोच्छा)—जैन सूत्रोक्त पूर्व भारत के सोटह देशों में से एक का नाम दुन्स अथवा कोस था। पूरनिया जिला जो कीशिकी नदी के पूर्व की ओर है, पहले कौशिक कच्छ कहलाता था; वही यह कुत्स अथवा 'कोच्छ' देश होना चाहिये।

कुनाल (कुणाला)—श्रावस्ती के आसपास के देश, उत्तर कोशल, का नाम जैन सूत्रों में 'कुणाला' लिखा है। कुनाल साढ़े पचोस आर्य देशों में सेएक था। इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती अथवा सावत्यी था।

कुपाराफ संनिवेश (कुपाराय संनिवेस)—इसके वाहर चम्प-रमणीयोद्यान में भगवान महावीर ने ध्यान किया था, जिस समय गोशालक को पार्श्वापत्य साधु मिले थे और उनके साथ कटाक्षपूर्ण वार्तालाप हुआ था।

यह संनिवेश संभवतः अंगदेश के पृष्ठचम्पा के निकट था।

कुरु—यह देश पाञ्चाल के पश्चिम में और मत्त्य के उत्तर में था। अति प्राचीनकाल में इसको राजधानी हिस्तिनापुर में थी, जहाँ शान्तिनाथ आदि अनेक तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को इस देश की राजधानी कायम किया था।

कुरुगांगल — जिसका दूसरा नाम श्रीकण्ठ देश है। यह देश हस्तिनापुर से उत्तर-पश्चिम में था। सहारनपुर से तेंतीस मीछ उत्तर-पश्चिम की ओर विलासपुर इसकी राजधानी थी। जैन सूत्रों में जंगल देश की राजधानी का नाम अहिच्छत्रा छिखा है। इससे माळ्स होता है कि उत्तर पाञ्चाल और कुरु देश का संयुक्तराष्ट्र कुरुजांगल कहलाता होगा और उसकी राजधानी विलासपुर होगी।

कुशार्त (कुसटा)—जैनसूत्रोक्त साढ़े पधीस अर्थ देशों में कुशार्त का नाम भी सिम्मिलत है। कुशार्त की राजधानी का नाम शोरीपुर अथवा सौर्यपुर था। इसे यादव शौरि ने बसाया था। भगवान नेमिनाथ का इसी सौर्यपुर में जन्म हुआ था। जरासंध के विरोध के कारण यादवों ने इस प्रदेश को छोड़ कर द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया था। मधुरा के चारों और का प्रदेश सूरसेन और सूरसेन से उत्तर का देश कुशार्व नाम से प्रसिद्ध था। आगरा से देहली के रास्ते तेईस मील पर शकुरावाद स्टेशन और वहीं से सड़क के रास्ते वटेश्वर आता है। कहते

हैं, यही वटेश्वर प्राचीन सौर्यपुर है। शहर से दो मील पर यमुना के तट पर तीर्थंकर नेमिनाथ की प्राचीन चरणस्थापना अव भी विराजमान है।

क्षिक संनिवेश (क्षिय संनिवेस)—यहाँ महावीर छद्मावस्था में विचरे थे और चारिकबुद्धिसे पकड़े गये थे। वाद में विजया प्रगत्मा परिव्राजिकाओं के द्वारा परिचय देने पर आप छोड़े गये थे। यहाँ से भगवान वैशाली गये थे और गोशालक जुदा हुआ था। यह संनिवेश वैशाली से पूर्व में विदेहभूमि में कहीं था।

कूमेंग्राम (कुम्मग्राम)—सिद्धार्थपुर से महावीर कूमेंग्राम आये थे, जहाँ मार्ग में गोशालक ने तिल का पौधा उखाड़ा और उसके फिर जम जाने पर उसने नियतिवाद का समर्थन किया था। इसी कूमेंग्राम के वाहर गोशालक ने वैश्यायन तापस की मस्बरी की और तापस द्वारा उसपर तेजोलेश्या छोड़ी गई थी। गोशालक के पूछने पर भगवान ने तेजोलेश्या प्राप्तिका उपाय भी यहीं कहा था।

यह याम पूर्वीय विहार में कहीं होना चाहिये, क्योंकि वीरभोम से सिद्धार्थपुर होते हुए महावीर यहाँ आये ये।

केक्य—ज्यास और सतलज नदी के बीच का देश पूर्वकाल में केकय नाम से प्रसिद्ध था। रामचन्द्र की विमाता केकयी यहीं के राजा की पुत्री थी।

केक्य (२)—जैनस्त्रोक्त साढ़े पद्यास देशों में से भी एक का नाम केक्य था। यह प्रदेश नेपाल की तलहटी में श्रावस्ती से उत्तरपूर्व में था। इसकी राजधानी खेतांविका नगरी थी। यहां का राजा प्रदेशी जैन श्रमणोपासक था। इस देश का पहाड़ी प्रदेश अनार्य जातियों से भरा होगा, ऐसा माल्यम होता। यही कारण है कि केक्य आधा ही आर्य देश मे गिना है। भगवान महावीर यहाँ अनेक वार विचरे थे।

कोटिवर्ष (कोडिवरिस)—यह नगर राठदेश की राजधानी थी। यहां के राजा किरातराज ने साकेत नगर में भगवान महावीर के पास दीक्षा छी थी। महावीर के समय में कोटिवर्ष में किरात जाति का राज्य था और जब महावीर इघर विचरे थे तब यह प्रदेश अनार्य कहलाता था, परन्तु जैन सूत्रों में राठ देश की गणना आर्य देशों में की है इससे ज्ञात होता है कि यहां के राजा के महावीर का शिष्य होने के बाद जैन उपदेशकों के विहार से धर्म का प्रचार हो जाने से इसको आर्य देश मान लिया होगा। अथवा आर्य होने पर भी अनार्य लोगों की आवादी अधिक होने से महावीर के छन्नास्य विहार के समय यह अनार्य कहलाता होगा। आज भी इस देश के वीरभोम आदि परगनों में संयाल आदि अनार्य जातियों की ही अधिक आवादी है।

पौराणिक प्रन्थों में कोटिवर्ष का नाम कर्णसुवर्ण लिखा है। यह देश आजकल के पश्चिम वंगाल में मुर्शिदावाद के आसपास था, ऐसा पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत है।

को (ण्डनायन चैत्य—त्रैशाली के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम। को मिला—वंगाल प्रान्त के चटगाँव विभाग में गोमती नदी के किनारे टिपरा जिला का सदर स्थान को मिला एक प्राचीन नगर है। पौराणिक काल के लेलों में इसका नाम 'कोमला' मिलता है।

महावीर के निर्वाण के बाद बहुत समय तक कोमिला की जैनधर्म के केन्द्रों में गणना रही है। कल्पसूत्र की थेरावली में जैनश्रमणों की प्राचीन शाखाओं के जो नाम निर्देश किये हैं, उनमें एक शाखा का नाम 'खेमिलिजिया' भी है। यह नाम वास्तव में 'खोमलिजिया' है जो 'कोमलीया' का शाकृत रूप है और इसकी उत्पत्ति 'कोमला' से हैं।

कोल्लाकसंनिवेश (कोल्लागसंनिवेस)—यह संनिवेश वाणिज्य-माम के समीप था। भगवान महावीर ने दीक्षा के दूसरे दिन यहीं पारणा किया था।

कोल्लाक संनिवेश (२)—यह मंनिवेश राजगृह के निकट था जहाँ भगवान ने नालंदा के चातुर्मास्य की समाप्ति पर मासिक उपवास का पारणा किया था और गोशालक का शिष्य के रूप में खीकार किया था। महावीर के चौथे और पॉचवें गणधर का जनमस्यान भी यही कोहागसंनिवेश होगा, ऐसा संभव है। कोशल-'वत्तर कोशल' शब्द देखिये।

कोष्ठक चैत्य—यह उद्यान श्रावस्ती के निकट था। भगवान् महा-वीर का समवसरण यहीं होता था। निन्द्नीपिता और सालिहीपिता गाथापितयों ने यहीं महावीर के पास जैनधर्म का स्वीकार किया था। महावीर पर गोशालक द्वारा तेजोलेश्या छोड़ने का उत्पात इसी कोष्ठक चैत्य में हुआ था।

कोष्ठक चैत्य (२)—जनारस के समीप भी एक कोष्टक चैत्य या जहाँ पर महावीर ने चुलनीपिता और सुरादेव जैसे करोड़पित गृहस्थों को जैन श्रमणोपासक बनाया था।

कोसला—अयोध्या का नामान्तर कोसला था। महावीर के नववें गणधर का जन्मस्थान यही कोसला थी।

कौशाम्बी—इलाहाबाद जिले की मानजहानपुर तहसील में यमुना नदों के वायें किनारे पर जहानपुर से दक्षिण में वारह मील और इलाहा-वाद से दक्षिण-पश्चिम में इकतीस मीलपर कोसमइनाम और कोसमइ-खिराज नामक दो गॉव हैं ये ही प्राचीन कोशाम्बी के अवशेप हैं। वहाँ से करीब चार मोल पश्चिम में पभोसा का गॉव और पहाड़ हैं जहाँ पर जैन मंदिर है।

कौशाम्बी वत्सदेश की राजधानी थी। यहाँ का राजा उदयन और राजमाता मृगावती सहाबीर के परम उपासक थे। सहाबीर यहाँ अनेक बार पधारे थे।

कोशिकी—गंगा की सहायक बड़ी नदी जिसे आजकल कुशी कहते हैं। कुशी मोंगीर और राजमहाल के बीच में होती हुई गंगा में मिल जाती है। जैन सूत्रों में कीशिकी का 'कोसी' नाम से उद्देख है और इसकी गणना गंगा की पॉच बड़ी सहायक नदियों में है।

न्नियकुएदपुर (खिचयकुंदपुर)—मुजफ्फरपुर जिला में वेसाइ-पट्टी के पास जो वसुकुण्ड गाँव है वहीं महाबीर की जन्मभूमि प्राचीन क्षत्रियकुण्डपुर है। 'कुण्डप्राम' शब्द देखिये।

नितिमतिष्टित—चरित्रों में महाबीर के क्षितिप्रतिष्ठित नगर में

विहार करने का उछेख है। यह क्षितिप्रतिष्ठित कहाँ होना चाहिये यह बताना कठिन है। गंगा के वार्थे किनारे पर जहाँ आज झूसी है पहछे प्रतिष्ठानपुर नगर था। संभव है, चरित्रकार का क्षितिप्रतिष्ठित यही प्रतिष्ठानपुर होगा।

गंगा—भारतवर्ष की सबसे बड़ी निदयाँ दो मानी गई हैं—एक गंगा और दूसरी सिंधु। जैनसूत्रों में गंगा की उत्पत्ति क्षुद्रिमवत् पर्वत के पद्मद्रह से मानी गई है। आधुनिक अन्वेषणानुसार गंगा हिमालय के उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकल कर उत्तर भारतवर्ष में होती हुई पूर्व की ओर जाकर समुद्र में गिरती है। महावोर के विहार-प्रसंग में गंगा का उद्धेख अनेक बार आया है। आपके नाव द्वारा गंगा उत्तरने का उल्लेख भी दो बार आया है।

गजपुर (गयपुर)—हस्तिनापुर का ही नामान्तर गजपुर है। जैन सूत्रों में कुरुजनपद की राजधानी का नाम गजपुर छिखा है।

गंडकी — यह नदी हिमालय के सप्तगंडकी और धवलिगिरिश्रेणि से निकलतो है। यह गंडक, नारायणी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। महावीर के विहारवर्णन में इसका 'गंडिकका' (गंडहआ) नाम से उल्लेख है।

वैशाली और वाणिज्यमाम इसके किनारे पर अवस्थित थे और महावीर की जन्मभूमि क्षत्रियकुंडपुर भी इसके समीप ही था।

गुणशील (गुणसिल्झ )—यह राजगृह नगर का प्रसिद्ध उद्यान था। भगवान महावोर जब राजगृह पधारते तब प्रायः इसी उद्यान के चैत्य में ठहरते थे। भगवान के हाथ से सैकड़ों श्रमण-श्रमणियाँ और हजारों श्रमणोपासक-श्रमणोपासिकार्ये यहाँ बनी थीं। महावोर के ग्यारह गणधर शिष्यों ने इसी गुणशिलक चैत्य में अनशनपूर्वक निर्वाण प्राप्त किया था। आजकल का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मीलपर है, प्राचीन समय का गुणशील माना जाता है।

गोकुल—इसका दूसरा नाम ब्रनमाम था। यहाँ पर महात्रीर भिक्षा के लिये गये, तब संगमक ने सर्वत्र आहार में अनेपणा कर दी थी। यहीं कोशल—'उत्तर कोशल' शब्द देखिये।

कोष्ठक चैत्य—यह उद्यान श्रावस्ती के निकट था। भगवान महा-वीर का समवसरण यहीं होता था। निन्दनीपिता और साछिहीपिता गाथापितयों ने यहीं महावीर के पास जैनधर्म का स्वीकार किया था। महावीर पर गोशालक द्वारा तेजोलेश्या छोड़ने का उत्पात इसी कोष्ठक चैत्य में हुआ था।

कोष्ठक चैत्य (२)—जनारस के समीप भी एक कोष्ठक चैत्य था जहाँ पर महावीर ने चुळनीपिता और सुरादेव जैसे करोड़पित गृहस्थों को जैन श्रमणोपासक बनाया था।

कोसला—अयोध्या का नामान्तर कोसछा था। महावीर के नववें गणधर का जन्मस्थान यही कोसछा थी।

कौशाम्बी—इलाहाबाद जिले की मानजहानपुर तहसील में यमुना नदी के बार्ये किनारे पर जहानपुर से दक्षिण में बारह मील और इलाहा-बाद से दक्षिण-पश्चिम में इकतीस मील पर कोसमइनाम और कोसमइ-खिराज नामक दो गॉव हैं ये ही प्राचीन कौशाम्बी के अवशेष हैं। वहाँ से करीब चार मील पश्चिम में पभोसा का गाँव और पहाड़ हैं जहाँ पर जैन मंदिर है।

कौशाम्बी वत्सदेश की राजधानी थी। यहाँ का राजा उदयन और राजमाता मृगावती महाबीर के परम उपासक थे। महाबीर यहाँ अनेक बार पधारे थे।

कौशिकी—गंगा की सहायक बड़ी नदी जिसे आजकल क़शी कहते हैं। क़शी मोंगीर और राजमहाल के बीच में होती हुई गंगा में मिल जाती है। जैन सूत्रों में कौशिकी का 'कोसी' नाम से उल्लेख है और इसकी गणना गंगा की पॉच बड़ी सहायक नदियों में है।

त्तियकुएहपुर (सित्तियकुंडपुर)—मुजफ्करपुर जिला में वेसाइ-पट्टी के पास जो बसुकुण्ड गाँव है वहीं महावीर की जन्मभूमि प्राचीन क्षत्रियकुण्डपुर है। 'कुण्डयाम' शब्द देखिये।

चितिपतिष्ठित—चरित्रों में महाबीर के क्षितिप्रतिष्ठित नगर में

विहार करने का उल्लेख है। यह क्षितिप्रतिष्ठित कहाँ होना चाहिये यह बताना कठिन है। गंगा के बायें किनारे पर जहाँ आज झूसी है पहले प्रतिष्ठानपुर नगर था। संभव है, चरित्रकार का क्षितिप्रतिष्ठित यही प्रतिष्ठानपुर होगा।

गुंगा—भारतवर्ष की सबसे बड़ी निदयाँ दो मानो गई हैं—एक गंगा और दूसरी सिंधु। जैनसूत्रों में गंगा की उत्पत्ति क्षुद्रहिमवत् पर्वत के पद्मद्रह से मानी गई है। आधुनिक अन्वेषणानुसार गंगा हिमालय के उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकल कर उत्तर भारतवर्ष में होती हुई पूर्व की ओर जाकर समुद्र में गिरती है। महावोर के विहार-प्रसंग में गंगा का उल्लेख अनेक बार आया है। आपके नाव द्वारा गंगा उत्तरने का उल्लेख भी दो बार आया है।

गजपुर (गयपुर)—हिस्तनापुर का हो नामान्तर गजपुर है। जैन सूत्रों में कुरुजनपद की राजधानी का नाम गजपुर छिखा है।

गंडकी — यह नदी हिमालय के सप्तगंडकी और धवलिगिरिश्रेणि से निकलतो है। यह गंडक, नारायणी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। महावीर के विहारवर्णन में इसका 'गंडिकका' (गंडइआ) नाम से उल्लेख है।

वैशाली और वाणिज्यप्राम इसके किनारे पर अवस्थित थे और महावीर की जन्मभूमि क्षत्रियकुंडपुर भी इसके समीप ही था।

गुणशील (गुणसिल्य )—यह राजगृह नगर का प्रसिद्ध द्यान था। भगवान् महावोर जव राजगृह प्धारते तव प्रायः इसी द्यान के चैत्य में ठहरते थे। भगवान् के हाथ से सैकड़ों श्रमण-श्रमणियां और हजारों श्रमणोपासक-श्रमणोपासिकायं यहां वनी थीं। महावोर के ग्यारह गणधर शिष्यों ने इसी गुणशिलक चैत्य में अनशनपूर्वक निर्वाण प्राप्त किया था। आजकल का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मीलपर है, प्राचीन समय का गुणशील माना जाता है।

गोकुल—इसका दूसरा नाम ब्रजप्राम था। यहाँ पर महावीर भिक्षा के लिये गये, तब संगमक ने सर्वत्र आहार में अनेपणा कर दी थी। यहीं पर अपनी हार मानकर संगमक ने महावीर से क्षमा प्रार्थना की थी। यह गोकुछ उड़ीसा में अथवा दक्षिण कोशल में होने का संभव है।

गोभूमि—यह गोमूमि संभवतः गोक्कल के पास का वनप्रदेश होगा। आवश्यकचूर्णिकार लिखते हैं—"गावीओ चरंति तेण गोभूमि" अर्थात् गावों के चरने से गोभूमि कहलाती थी। यहाँ पर गोशालक ने गोपों को वजलाटा कहकर मार खाई थी।

गोव्बरगाय—यह गाँव महावीर के गणधर इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति गौतम का जन्मस्थान था। गोवर राजगृह से पृष्ठचन्पा जाते सार्ग में पड़ता था। गौतमरासा में इसे मगधदेश में बताया है; परन्तु कुछ उल्लेखों से यह पृष्ठचन्पा के निकट होने से अंगभूमि में होगा, ऐसा सिद्ध होता है।

ग्रामक संनिवेश (गामाय संनिवेस )—इसके बाहर विभेलक उद्यान में महावीर ने ध्यान किया था और विभेलक यक्ष ने आपकी पूजा की थी। यह संनिवेश वैशाली और शालिशोर्ष नगर के बीच में पड़ता था।

चन्द्रन पाद्रप उद्यान च्यह उद्यान मृगयाम के निकट था। इसमें सुधर्म यक्ष का मंदिर था। भगवान महावीर ने इसी उद्यान में मृगापुत्र के पूर्वभव का वर्णन किया था।

चन्द्रावतरण चैत्य — यह चैत्य कौशाम्वी के समीप था। अगवान् सहावीर अनेक वार यहाँ पधारे थे और जयन्ती, मृगावती, अंगारवती प्रमुख-राजवंशी स्त्रियों को श्रमणधर्म की प्रवज्या दी थी।

चन्द्रावतरण चैत्य (२)—उद्दण्डपुर के निकट भी एक चन्द्रावतरण

चम्परमणीय था। यहाँ पर महाबीर ने कायोत्सर्ग ध्यान किया था।

चस्पा—चन्पा और पृष्ठचन्पा की निश्रा में महावीर ने तीन वर्पा-चातुर्मास्य व्यतीत किये थे। चन्पा के पास पूर्णभद्र चैत्य नामक प्रसिद्ध उद्यान था, जहाँ महावीर ठहरते थे। चन्पा के राजा का नाम, महावीर के समय में, जितरात्र और दत्त लिखा मिलता है। पर भाप के पिछले जीवन में चम्पा का राजा कुणिक (अजातरात्र ) था।

जैन सृत्रों में चम्पाको अंगदेश की राजधानी माना है। कोणिक ने जब से अपनी राजधानी बनाई तब से चम्पा अंग (मगध) की राजधानी कहलाई। पटना से पूर्व में (कुछ दक्षिण में) लगभग सौ कोस पर चम्पा थी। आजकल इसे चम्पानाला कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम में है।

चम्पानगरी—चम्पा का जैन सूत्रों में बहुधा चम्पानगरी के नाम से ही उल्लेख मिळता है। पिछले यन्थों में इसे चम्पापुरी भी लिखा है। विशेप के लिये 'चम्पा' शब्द देखिये।

चेदी — जैनसूत्रों में इसका नाम 'चेती' लिखा है और इसकी गणना सोछह जनपदों में की है। साढ़े पचीस आर्य देशों में भी इसकी गणना है और वहाँ इसका नाम चेदी तथा इसकी राजधानी का नाम 'शुक्तिमती'-वताया है। यह राज्य कौशाम्त्रों के समीप था। लिलतपुर से अठारह मील पश्चिम में मध्यभारत के ग्वालियर राज्य में जिले का मुख्य स्थान चन्देरी ही प्राचीन चेदी का थाधुनिक प्रतीक है।

चोराक संनिवेश (चोराय संनिवेस)—इस संनिवेश के समीप जासूस समझ कर महाबीर नगररक्षकों द्वारा पकड़े गये थे और बाद में सोमा और जयन्ती परिव्राजिकाओं के परिचय देने पर छोड़े गये थे। एक बार इसी चोराक में गोष्टिक-मण्डली द्वारा गोशालक पीटा गया था। यह स्थान संभवतः प्राचीन अंगजनपद और आधुनिक पूर्वविहार में कहीं रहा होगा।

छत्रपत्ताश्चित्य — कयंगळा (कचंगळा) नगरी का वह उद्यान अहाँ पर कात्यायन स्कन्दक परित्राजक ने महावीर के पास निर्द्रन्थश्रमण-धर्म का स्वीकार किया था।

छ्रमाणि (पएमानी)—इस गाँव के वाहर महावीर ध्यान कर रहे थे, तब एक गोप ने आप के कानों में काप्टशलाकार्ये ठींक दी थीं। यह गाँव मध्यमापावा के निकट चम्पानगरी के रास्ते पर कहीं था। पर अपनी हार नानकर संगमक ने महावीर से शमा प्रार्थना की थी। यह गोड्ड इड़ीसा में अथवा दक्षिण कोशड़ में होने का संभव है।

गोभूमि—यह गोमूमि संमवतः गोङ्क के पास का वनप्रदेश होगा। आवश्यक्वपूर्णिकार किलते हैं—"गावीओ चरंति तेण गोभूमिं" अर्थान् गावों के चरने से गोमूमि कहलाती थी। यहाँ पर गोशालक ने गोपों को वक्रलाहा कहकर सार खाई थी।

गोन्दरगाम—यह गाँव नहादीर के गणवर इंद्रभूति, अप्तिभूति और वायुभूति गौतम का जन्मत्यान था। गोदर राजगृह से पृष्टचन्या जाते मार्ग में पड़वा था। गौतमरासा में इसे मगवदेश में वताया है; परन्तु इक चल्ठेकों से यह पृष्टचन्या के निकट होने से अंगभूमि में होगा, ऐसा सिद्ध होता है।

ग्रामक संनिदेश (गामाय संनिदेस)—इसके वाहर विभेडक उद्यान में महावीर ने ज्यान किया था और विभेडक यह ने आपकी पूर्वा को थी। यह संनिदेश वैद्यार्डी और शास्त्रिशीर्ष नगर के बीच में पहना था।

चन्दन पाद्प उद्यान—'यह द्यान स्गत्राम के निकट था। इसमें सुवर्म यक्ष का मंदिर था। भगवान महावीर ने इसी उद्यान में स्गापुत्र के पूर्वमव का वर्णन किया था।

चन्द्रावतरण चैत्य—यह चैत्य कौशान्वी के समीप था। मगवान् महाबीर अनेक बार यहाँ पवारे थे और जयन्ती, सुगावती, संगारवती प्रमुख राजवंशी कियों को श्रमयवर्ष की प्रवच्या दी थी।

चन्द्रावतरण चैत्य (२)—इहण्डपुर के निकट भी एक चन्द्रावतरण

चम्परमणीयोद्यान — इमारासंनिवेश के पास के ब्ह्यान का नाम चम्परमणीय था। यहाँ पर महाबीर ने क्रायोत्सर्ग व्यान किया था।

चम्या—चन्या और पृष्टचन्या की निजा में महावीर ने तीन वर्षी-चातुर्मान्य व्यतीत किये थे । चन्या के पास पूर्यभद्र चैत्य नामक प्रसिद्ध दक्षन था, जहाँ महावीर ठहरते थे। चन्या के राजा का नाम, महावीर के समय में, जितशत्रु और दत्त छिखा मिछता है। पर आप के पिछले जीवन में चम्पा का राजा कुणिक (अजातशत्रु) था।

जैन सूत्रों में चम्पाको अंगदेश की राजधानी माना है। कोणिक ने जब से अपनी राजधानी बनाई तब से चम्पा अंग (मगध) की राजधानी कहलाई। पटना से पूर्व में ( कुछ दक्षिण में ) लगभग सौ कोस पर चम्पा थी। आजकल इसे चम्पानाला कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम में है।

चम्पानगरी—चम्पा का जैन सूत्रों में बहुधा चम्पानगरी के नाम से ही उल्लेख मिछता है। पिछले प्रन्थों में इसे चम्पापुरी भी लिखा है। विशेप के लिये 'चम्पा' शब्द देखिये।

चेदी — जैनसूत्रों में इसका नाम 'चेती' लिखा है और इसकी गणना सोलह जनपदों में की है। साढ़े पचीस आर्थ देशों में भी इसकी गणना है और वहाँ इसका नाम चेदी तथा इसकी राजधानी का नाम 'शुक्तिमती' वताया है। यह राज्य कौशाम्बी के समीप था। लिलतपुर से अठारह मील पश्चिम में मध्यभारत के ग्वालियर राज्य में जिले का मुख्य स्थान चन्देरी ही प्राचीन चेदो का आधुनिक प्रतीक है।

चोराक संनिवेश (चोराय संनिवेस)—इस संनिवेश के समीप जासूस समझ कर महावीर नगररक्षकों द्वारा पकड़े गये थे और वाद में सोमा और जयन्ती परिव्राजिकाओं के परिचय देने पर छोड़े गये थे। एक बार इसी चोराक में गोष्ठिक-मण्डली द्वारा गोशालक पीटा गया था। यह स्थान संभवतः प्राचीन अंगजनपद और आधुनिक पूर्वविहार में कहीं रहा होगा।

छत्रपलाशाचेत्य क्यंगला (कचंगला) नगरी का वह उद्यान जहाँ पर कात्यायन स्कन्दक परित्राजक ने महावीर के पास निर्प्रन्थश्रमण-धर्म का स्वीकार किया था।

छरमाणि (पण्मानी)—इस गाँव के वाहर महावीर ध्यान कर रहे थे, तब एक गोप ने आप के कार्नों में काष्ट्रशलाकार्यें ठींक दी थीं। यह गाँव मध्यमापावा के निकट चम्पानगरी के रास्ते पर कहीं था। जंवू संड (जंबू पण्ड)—इसके बाहर महावीर ने कायोत्सर्ग ध्यान किया था और गोशालक ने गोष्टिक-भोजन में दिह-भात का भोजन पाया था। भिद्दल नगरी से कदिलसमागम होकर महावीर यहाँ आये थे, आगे वैशाली को तरफ प्रयाण किया था; इससे ज्ञात होता है कि यह गाँव मलय देश में अथवा दक्षिण मगध में कहीं रहा होगा।

जंभियगाम (जंभिकग्राम)—यह वही जंभियगाम है जहाँ पर इन्द्रने महावीर का गुण गान किया था और आपको केवलज्ञान होने का समय बताया था। इसी जंभियगाम के बाहर व्यावृत्त चैत्य के निकट ऋजुवालिया नदो के उत्तर तट पर इयामाक गृहस्थ के खेत में सालबुक्ष के नीचे ध्यान करते हुंए भगवान महाबोर को केवलज्ञान प्रकट हुआ था।

जंभियगाम की वर्तमान अवस्थिति पर विद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। किव-परस्परा के अनुसार संमेदिशखर से दक्षिण में वारह कोस पर दामोदर नदों के पास जो जंभी गाँव है, वही प्राचीन जंभियगाम है। कोई संमेदिशखर से दक्षिणपूर्व में लगभग पचास मील पर आजी नदी के पासवाले जमगाम को प्राचीन जंभियगाम बताते हैं। हमारी मान्यतानुसार जंभियगाम को अवस्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न स्थान में होनी चाहिये; क्यों कि महावीर के विहारवर्णन से जंभियगाम चंपाके निकट ही कहीं होना चाहिये। विशेष के लिये "ऋजु-पालिका" शब्द देखिये।

ज्ञातस्वएड उद्यान—यह वन क्षत्रियकुण्डपुर के समीप था। भग-वान् महावीर ने इसी उद्यान में प्रव्रज्या धारण की थी।

तंवाय संनिवेस (ताम्राक संनिवेश)—इस संनिवेश के वाहर सहावीर ने ध्यान किया था। गोशालक ने इसी स्थान पर पार्श्वसंतानीय निद्पेण स्थविर के साधुओं के साथ तकरार की थी। यह संनिवेश संभवतः मगध में कहीं था।

ताम्रलिप्ति (तामिलिचि)—ताम्रलिप्ति के वंगदेश की राजधानी होने का जैन सूत्रों में उल्लेख है। ताम्रलिप्ति के समीपवर्ती प्रदेश को कहीं-कहीं 'समतद' भी कहा है। क्योंकि यह प्रदेश समुद्रतट के निकट था और ताम्रलिप्त वंगदेश का प्रसिद्ध वंदरगाह था। आजकल मिदनापुर जिला में जहाँ तामलुक नगर है यहीं पहले ताम्रलिप्ति नगरी थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनत्संग की भारत-यात्रा के समय (इसवी सन् ६३० के वाद) तक ताम्रलिप्ति सामुद्रिक वंदर पर अवस्थित थी पर अव तामलुक से लगभग साठ भील दूर तक समुद्र हट गया है। महावीर के ताम्रलिप्ति में विहार करने का प्राकृतचरित्रों में उल्लेख मिलता है।

तिन्दुकोद्यान—श्रावस्तो का वह उद्यान जहाँ पार्श्वसंतानीय केशी-कुमार श्रमण ठहरे थे और इन्द्रभूति गौतम ने उनके साथ धर्म-चर्चा की थी।

तुंगिक संनिवेश —संनिवेश महावीर के दसवें गणधर का जन्म स्थान था। वह संनिवेश वत्सदेश के अन्तर्गत था, अतः मांगीतुंगी गांव ही प्राचीन तुंगिक संनिवेश होना चाहिए।

तुंगिया नगरी—यह नगरी राजगृह के निकटवर्ती थी। जब महा-वीर राजगृह के उद्यान में विराजते थे और गीतम राजगृह में भिक्षाटन मे निकले थे तब कालियपुत्र प्रमुख पाँच सौ पार्श्वसंतानीय स्थविर दुंगिया के पुष्पवृतिक चैत्य में आये थे और राजगृह-निवासी धार्मिक जनों ने उनके पास जाकर धर्म-अवण और धर्म-चर्चा की थी और उसका पता इंद्रभूति को जनसंवाद से मिला था। तुंगीया के जैनगृहस्थ धनी, सानी और दृढ़धर्मी थे, ऐसा भगवतीसूत्र के वर्णन से पाया जाता है। तीर्थमालाओं के किव लोग विहार नगर को ही तुंगिया वताते हैं, इससे ज्ञात होता है कि विहार से दो कोस पर जो तुंगीगाम है वह प्राचीन तुंगीया का ही अवशेप होगा।

तोसिल्गाम इस तोसली के वाहर संगमक ने महाबीर पर चोर का संदेह उत्पन्न कराकर उन्हें सताया और भूतिल इंद्रजालिक ने आपको छुड़ाया था। दूसरी वार भगवान को तोसिल के स्वामी तोसिल क्षत्रिय के पास चोर के संदेह में खड़ा किया गया था और छत्रिय ने आपको फाँसी का हुक्म दिया था; पर सात बार फाँसी का फंदा टूट जाने पर आपको निर्दोप समझ कर छोड़ा था। तोसिलगॉव हमारे अभिप्राय से गोंडवाना प्रदेश में था। मौर्य-काल में गंगुआ और दया नदी के संगम के मध्य में तोसली एक बड़ा नगर रहा है। यह तोसली ही प्राचीन तोसलिगाम हो तो भी आश्चर्य नहीं है।

थूणागसंनिवेस (स्थूणाकसंनिवेश)—यह संनिवेश गंगा के दक्षिण तट पर था। राजगृह जाते समय गंगा उतरने के वाद महावीर ने यहाँ पर ध्यान किया था।

द्तिएकोशल—विन्ध्याचळ के दक्षिण तरफ का गोंडवाना प्रदेश पहळे दक्षिणकोशळ कहळाता था। किसी के मत से विदर्भ देश, जो आजकळ बराड़ नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी पहळे दक्षिणकोशळ में समावेश होता था।

द्विणत्राह्मणकुण्डपुर—त्राह्मणगाँव का दक्षिणी भाग जहाँ ऋषभद्त त्राह्मण जमीनदार रहता था। विशेष के छिये 'त्राह्मणकुण्डपुर' शब्द देखिये।

दक्षि**णवाचाला—इस वाचाला से महावीर कनकलल आश्रम** होकर उत्तरवाचाला गये थे। विशेष के लिये 'उत्तरवाचाला' शब्द देखिये।

दशार्श-भोपाल राज्य सिंहत पूर्व मालव प्रदेश पहले दशाण देश कहलाता था। मौर्यकाल में इसकी राजधानी चैत्यगिरि में और उसके पिछले समय में विदिशा में अर्थात् भिलसा में थी। जैन सूत्रों में इस देश की गणना आर्थ देशों में की है और इसकी राजधानी का नाम मृत्तिकावती लिखा है। मृत्तिकावती वत्सभूमि के दक्षिण में प्रयाग के दक्षिण के पहाड़ों में अवस्थित थी। भगवान् महावीर ने दशाण देश के राजा दशाणमद्र को अमणधर्म की प्रजल्या दी थी। वाद के समय में भी दशाण देश जैन-धर्म के प्रचार का केन्द्र रहा है।

द्शाणपुर—दशाण देश की राजधानी मृत्तिकावती और पिछले समय की राजधानी विदिशा का कहीं कहीं दशाणपुर के नाम से उल्लेख हुआ है।

द्तिपलाश चैत्य-वाणिज्यप्रामं के पास इस नाम का ज्यान

था, जहाँ भगवान् महावीर का समवसरण हुआ करता था। आनंद-गाथापति, सुदर्शन श्रेष्टि आदि को महावीर ने इसी उद्यान में प्रतिबोध दिया था।

दृत्भूमि—जहाँ म्लेच्छों की बसती अधिक थी। इंद्र की प्रशंसा से संगमक देव ने जहाँ एक रात में महावीर की वीस उपसर्ग किये थे, वह पेढालगाँव इसी भूमि में था। यह भूमि आधुनिक गोंडवाना प्रदेश होना चाहिये।

देवरपरण उद्यान—साईजनी नगरी के निकट का एंक उद्यान जहाँ पर महावीर ने शकटदारक के पूर्वभवों का वर्णन किया था।

द्वारवती—जरासंघ के साथ विरोध होने के बाद मथुरा और सौरीपुर को छोड़ कर यादवों ने पश्चिम समुद्र के तट पर सौराष्ट्र में अपना नवीन राज्य स्थापित किया था और द्वारवती नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। यही द्वारवती, द्वारावती, द्वारामती तथा द्वारिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान् नेमिनाथजी ने इसी द्वारवती के बाहर ईशान दिशा में रैवतकोद्यान में दीक्षा छी थी। जैन सूत्रों में द्वारवती को सौराष्ट्र देश की राजधानी छिखा है।

नंगला गाँव — यहाँ पर महाबीर ने वासुदेव के मंदिर में ध्यान किया था। नंगला श्रावस्ती से राठ की तरफ जाते बीच में पड़ता था। महाबीर श्रावस्ती से हरिद्रुक और वहाँ से नंगला गये थे। संभव है यह गाँव कोशलभूमि के पूर्व प्रदेश में ही रहा होगा।

नन्द चैत्य—यह चैत्य मोका नगरी के वाहर था। यहाँ महावीर का समवसरण हुआ था।

नन्द्पाठक—त्राद्मणमाम जो सुवर्णखल से चम्पा जाते रास्ते में पड़ता था, उसके एक भाग का नाम जहाँ भगवान् महावीर ने पारणा किया था।

निद्ग्राम चैशाली और कौशान्त्री के बीच में यह गाँव था। महावीर वैशाली से सृसुमार भोगपुर होकर नन्दिगाँव-पधारे थे, जहां आपकी आपके पितृमित्र ने महिमा की थी और यहाँ से मिहियगाम होकर कौशाम्बो पधारे थे। अयोध्या में फैजाबाद से दक्षिण की तरफ आठ-नौ मोल पर अवस्थित भरतकुंड के समीप जो नंदगॉव है, यही प्राचीन निद्प्राम होना संभव है।

निद्पुर—जैन सूत्रों में निद्पुर को शाण्डिल्य देश की राज-धानो कहा है और सांडिल्य (संडिहा) की आर्य देशों में परिगणना की है। विशेष के छिये 'शाण्डिल्य' शब्द देखिये।

नलंदा—राजगृह का एक उपनगर, जहाँ पर अनेक धनाह्यों का निवास था और अनेक कारखाने चलते थे। महावीर ने यहाँ पर अनेक वर्षाचातुर्मास्य किये थे और अनेक माविकों को धर्ममार्ग में जोड़ा था। आजकल के राजगिर से उत्तर में सात मील पर अवस्थित बड़गाँव नामक स्थान ही प्राचीन नालंदा है। यहाँ पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर निकले हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात था और विक्रम की सातवीं आठवीं शताब्दी में पूर्ण उन्नतद्शा में था।

पत्तकालुक (पत्रककालक)—यहाँ महावीर ने रात को शृन्य घर में कायोत्सर्ग ध्यान किया था, जहाँ गोशालक स्कन्दक नामक युनक द्वारा पीटा गया था। पत्रकालक चम्पा के पास कहीं था।

पश्चाल—आजकल के कहेलखण्ड को प्राचीन पञ्चालभूमि समझना चाहिये। पिछले समय में पञ्चाल के दक्षिणपञ्चाल और उत्तरपञ्चाल ऐसे दो विभाग माने जाते थे। गङ्गा से दक्षिण की तरफ के विभाग को दक्षिणपंचाल और उत्तर विभाग को उत्तरपञ्चाल कहते थे। दोनों की राजधानियाँ क्रमशः कान्पिल्य और अहिच्छत्रा थीं।

पाटितिषंडग्राम (पाढिलिसंड)—इसके वाहर वनखंड नामक उद्यान था, जहाँ उंबरदत्त यक्ष का मंदिर था। यहाँ के तात्कालीन राजा का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ के सागरदत्त सार्थवाह के पुत्र उंबरदत्त के पूर्व-भवों का महावीर ने वर्णन किया था।

पाठ (पाठा)—जैन सूत्रोक्त सोलह जनपर्दों में से एक का नाम पाठ अथवा पाढ था। यह देश मध्यम जनपदों में था। मध्यम जन-पदों में इस समय कोशी से क़ुरुभूमि और विन्ध्या से हिमालय तक के देश माने जाते थे। पाठ की स्थिति इस भूमिमंडल के किस भाग में थी, यह निर्णीत नहीं हुआ ।

पावा (पापा)—पावा नाम की तीन नगरियाँ थीं। जैन सूत्रों के छेखानुसार एक पावा भंगिदेश की राजधानी थी। यह देश पारसनाथ पहाड़ के आस-पास के मूमि-भाग में फैला हुआ था, जिसमें हजारीवाग और मानभूम जिलों के भाग शामिल हैं। बौद्ध-साहित्य के पर्यालोचक कुल विद्वान पावा को मलय देश की राजधानी बताते हैं। हमारे मत से मलय देश की नहीं पर यह भंगिदेश की राजधानी थी। जैनसूत्रों में भंगिजनपद की गणना साड़े पश्चीस आर्य देशों में की गई है। मल और मलय को एक मान छैने के परिणामस्वरूप पावा को मलय की राजधानी मानने की भूल हुई मालूम होती है।

पावा (२)—यह पावा कोशल से उत्तर-पूर्व में कुशीनारा की तरफ मह राज्य की राजधानी थी। मल्ल जाति के राज्य की दो राजधानियाँ थीं, एक कुशीनारा और दूसरी पावा। आधुनिक पढ़रौना को जो कासिया से बारह मील और गोरखपुर से लगभग पचास मील है, पावा कहते हैं। तब कोई-कोई गोरखपुर जिला में पढ़रौना के पास जो पपउर गाँव है, इसको प्राचीन पावापुर मानते हैं।

पावा (३) — तीसरी पावा मगध जनपद में थी। यह उक्त दोनों पावाओं के मध्य में थी। पहली पावा इसके आग्नेय दिशा भाग में भीर दूसरी इसके वायव्य कोण में लगभग सम अन्तर पर थी। इसी लिये यह प्रायः पावा-मध्यमा के नाम से ही प्रसिद्ध थी। भगवान् महावोर के अन्तिम चातुर्मास्य का क्षेत्र और निर्वाणभूमि इसी पावा को समझना चाहिये। आज भी यह पावा, जो विहार नगर से तीन कोस-पर दक्षिण में है, जैनों का तीर्यधाम बना हुआ है। विशेष के लिये प्रस्तावनागत खुलामा पढ़िये।

पालक्षप्राम—इस गाँव में वाइल विणक् महावीर का दर्शन अप-शकुन मान कर उन्हें मारने दीड़ा था। यह गाँव चम्पा के निकट कीशाम्बीको दिशा में था। महावीर कीशाम्बी से पालक होकर चम्पा गये थे। पुढवीवर्डेसग—रोहीडग नगर के समीपवर्ती उद्यान का नाम।
पुण्डूवर्धन—मालदह जिले में मालदह से छः मील उत्तर की ओर
उत्तर बंगाल की राजधानी पुण्डूवर्धन नगर था। आजकल का पाण्डुआ
अथवा पडुआ पुण्डू का ही अपम्रंश है। पुण्डूदेश में, जिसकी राजधानी
पुण्डूवर्धन थो, राजशाही, दीनाजपुर, रंगपुर, निदया, वीरमूम, जंगल
महल, पचेत और चुनार जिले शामिल थे।

जैन श्रमणों की प्राचीन शाखाओं में एक का नाम पौण्ड्रवर्धनिका था, वह इसी पुण्ड्रवर्धन से निकलो थी। पुण्ड्रवर्धन जैन-धर्म के मुख्य केन्द्रों में से एक था।

पुरियताल—प्रयाग का ही प्राचीन नाम पुरिमताल था, ऐसा अनेक विद्वानों का सत है। जैन सूत्रों के लेखानुसार पुरिमताल अयोध्या का शाखा नगर था। इन्छ भी हो, पुरिमताल एक प्राचीन नगर था, यह तो निर्विवाद है। इस नगर के शकटमुख उद्यान में वग्गुर श्रावक ने अगवान महावीर की पूजा की थी। पुरिमताल के अमोघदर्शी उद्यान में महावीर का समवसरण हुआ था और विजय चौर-सेनापित के पुत्र अभमसेन के पूर्वभवों का वर्णन किया था। उस समय पुरिमताल में सहावल राजा का राज्य था।

पुष्यद्विक चैत्य — तुंगीया नगरी के एक उद्यान का नाम ।
पूर्णेकलश — राठ भमि की सीमा पर अवस्थित एक अनार्य माम,
जहाँ पर चोरों ने महावीर पर हमला किया था । यहाँ से भगवान् भिंदल
नगरी गये थे ।

पूर्णभद्रचैत्य — चम्पा का वह प्रसिद्ध चैत्य जहाँ महावीर ने सैकड़ीं भव्यात्माओं को श्रमण-धर्म और गृहस्थ-धर्म में दोक्षित किया था। राजा कोणिक इसी चैत्य में वड़े ठाट-वाट से भगवान् को वंदन करने गया था।

पृष्ठचम्पा—चम्पा का शाखापुर, जहाँ पर भगवान् महावीर ने चतुर्थं वर्षाचातुर्मास्य किया था। यहीं के राजा और युवराज शाल, महा-शाल तथा पिठर गागलि आदि को इन्द्रभूति गौतम ने प्रवृज्या दी थी। पृष्ठचम्पा चम्पा से पश्चिम में थी। राजगृह से चम्पा जाते पृष्ठचंपा लगभग वीच में पड़ती थी।

पेटाल उद्यान — बहुम्लेच्छा दृढभूमि के बाहर पेटाल उद्यान था, जहाँ से पेटालगाम निकट था। इस उद्यान के पोलास चैत्य में महावीर ने निर्निमेष दृष्टि से ध्यान किया था और आप के इस एकामतापूर्ण ध्यान की इन्द्र ने प्रशंसा को थी। यह पेटाल उद्यान और पोलास चैत्य दृढ़भूमि के पास थे।

पेढालग्राम—यह प्राम पेढाल ख्यान के पास था। इन्द्र की वात को असत्य ठहराने के भाव से संगमक देव ने इसी गाँव के वाहर उप युक्त ख्यान में महावीर को ध्यान से चलित करने के लिये नानाविध उपाय किये थे। यह पेढालगाँव गोंडवाना में कहीं होना चाहिये।

पोतनपुर—अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा प्रसन्नचंद्र ने भगवान् महाबीर के पास दीक्षा छो थी । चरित्रकारों के मतसे महा-वीर ने पोतनपुर तक विहार किया था । बौद्ध प्रन्थों में इसका नाम पोतछी छिखा है । यह स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था । सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान और आजकल का पैठन, ये पोतनपुर के उत्तरकालीन नाम हैं।

पोलास चैत्य — पेढाल उद्यान का वह चैत्य जहाँ पर संगमक देव ने महावीर को उपसर्ग किये थे।

पोलासपुर—इसके वाहर सहस्राम्रवन उद्यान था। तत्कालीन राजा का नाम जितशत्रु था। आजीविकोपासक से श्रमणोपासक वनने-वाला सहालपुत्र यहीं का रहनेवाला था।

पोलासपुर (२)—इस पोलासपुर के बाहर श्रीवन उद्यान था। यहाँ के राजा का नाम विजय था। राजा विजय और श्रीदेवी के पुत्र अतिमुक्तक राजकुमार ने वाल्यावस्था में श्रीमहावीर के हाथ श्रमणधर्म की दीक्षा ली थी।

क्क पोलासपुर वास्तव में दो थे या एक, यह निश्चित रूप से कहना फठिन है। उद्यान और राजा के नाम भिन्न होने से हमने दो पुर्वि व निया — रेही हम नगर के समीववरी द्यान का नाम।
पुरवृत्य ने — म करह दिले में माकह से का मील द्यार की करेर
करर दंग के की राजवानी पुरद्वतीन नगर था। आतकक का पारहुका
भयवा पहुरा दुन्ह का ही अवसंख है। पुरद्वेश में, जिसकी राजवानी
पुरद्वतीन की, राजकाही, वीताव्युद्ध, रंगपुर, निव्या, वीरमूम, बंगक
महल, पनेद और दुनार विके क्षानिल थे।

तित शमरों की शाचीन छालाओं में एक का नाम पीरहूवकीनका था, वह इसी पुरड़वर्षन से निकड़ी थी। पुरड़वर्षन दीन-वर्ष के हत्थ नेन्हों में से एक था।

इतिमात—अवाग काही असीन नाम इतिमात था, देसा अने ह विक्रमों का नात है। कैन सूत्रों के लेखातुमार पुतिमाल अयोका का साला नगर या। इस भी हो, पुत्तिमात एक आसीन नगर या, यह तो विभिन्न है। इस नगर के सकतात कान में बगुर आकर ने भगवाद महादीर की पूजा को यो। पुतिमाल के अमोबदरी क्यान में नहाकर का सम्बद्धरा हुआ या और विक्रय चीर-सेनापिट के पूज अमार में के पूर्व नहीं का वर्षन किया था। उस समय पुरिमाल में महादत स्वरूप का साम था।

पुष्पद्वित वैस्य —हंगीया नगरी के एक स्वान का नान ।
पूर्णकत्वरा — राठ भनि की सीमा पर नवस्थित एक ननाई रूप,
वहाँ पर बोर्स ने महाबीर पर इसका किया था। वहाँ से मगदाद मिद्र नगरी गरे थे।

पूर्णेण्यूनेत्य — चन्या का बह शिव्ह चैतः वहाँ महादार ने मैक्डाँ मक्यास को के कमान्यमें कीर गृहस्य-वर्ग में दीकिय किया था। राजा के शिक्ष इसी चैता में दहें ठास्त्रक से मगदान को देदन करने गया था।

पृष्ठचन्या—चन्द्राका करकापुर, वहाँ पर मगतन् महाकीर ने चतुर्क वर्णाच हुन्दीत्म क्रिया या । वहाँ के राजा और वुवराज काल, नहाः राज तथा निक्त गर्याच कादि को इन्द्रमृति गीतम ने प्रवाण दी यी । पृष्ठचम्पा चम्पा से पश्चिम में थी। राजगृह से चम्पा जाते पृष्ठचंपा लगभग बीच में पड़ती थी।

पेटाल उद्यान — बहुम्लेच्छा इटमूमि के बाहर पेटाल उद्यान था, जहाँ से पेटालगाम निकट था। इस उद्यान के पोलास चैत्य में महावीर ने निर्निमेप दृष्टि से ध्यान किया था और आप के इस एकामतापूर्ण ध्यान की इन्द्र ने प्रशंसा की थी। यह पेटाल उद्यान और पोलास चैत्य दृद्भूमि के पास थे।

पेढालग्राम—यह प्राम पेढाल उद्यान के पास था। इन्द्र की बात को असत्य ठहराने के भाव से संगमक देव ने इसी गाँव के वाहर उप र्युक्त उद्यान में महावीर को ध्यान से चलित करने के लिये नानाविध उपाय किये थे। यह पेढालगाँव गोंडवाना में कहीं होना चाहिये।

पोतनपुर—अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा प्रसन्नचंद्र ने भगवान महावीर के पास दीक्षा छो थी । चरित्रकारों के मतसे महा-वीर ने पोतनपुर तक विहार किया था । बौद्ध प्रन्थों में इसका नाम पोतछी छिखा है । यह स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था । सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान और आजकछ का पैठन, ये पोतनपुर के उत्तरकाछीन नाम हैं।

पोलास चैत्य — पेढाल ख्यान का वह चैत्य जहाँ पर संगमक देव ने महावीर को उपसर्ग किये थे।

पोलासपुर—इसके वाहर सहस्राम्रवन उद्यान था। तत्काळीन राजा का नाम जित्रहातु था। ब्याजीविकोपासक से श्रमणोपासक चनने-वाळा सहाळपुत्र यहीं का रहनेवाळा धा।

पोलासपुर (२)—इस पोलासपुर के याहर श्रीवन उद्यान था। यहाँ के राजा का नाम विजय था। राजा विजय और श्रीदेवी के पुत्र अतिमुक्तक राजजुमार ने वाल्यावस्था में श्रीमहावीर के हाथ प्रमणधर्म की दीक्षा ली थी।

् उक्त पोलासपुर वास्तव में दो थे या एक, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। उद्यान और राजा के नाम भिन्न होने से हमने दो छिखे हैं। एक नगर के अनेक उद्यान होते थे यह तो निर्विवाद बात है, परन्तु राजा भी काछविभाग से भिन्न हो सकते हैं, इस दृष्टि से दोनों पोलासपुर एक भी हो सकते हैं। पोलासपुर उत्तर हिन्दुस्तान का एक समृद्ध नगर था।

प्रतिष्ठानपुर—गंगा के बाएँ किनारे पर जहाँ आज झूंसी नगर है, पूर्व समय में यहाँ पर चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठानपुर नगर था।

प्रतिष्ठानपुर् (२)—यह नगर सातवाहन राजा की राजधानी थी। इसकी अवस्थिति औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद से दक्षिण में अट्टाईस मील पर गोदाबरी नदी के उत्तर तट पर है। एक समय यह नगर अस्मक देश की राजधानी पोतनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। आजकल यह पैठन नाम से पहिचाना जाता है। जैनाचार्य कालक ने इसी प्रतिष्ठानपुर में सांवत्सरिक पर्व पंचमी से चतुर्थी में कायम किया था।

बनारस—वाराणसी का अपभंश बनारस है। पहले यहाँ वरणा तथा असि नदी के संगम पर बसी हुई वाराणसी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी जो काशि-राष्ट्र की राजधानी थी। इसके बाहर कोष्ठक नामक चैत्य था, जहाँ पर भगवान महावीर ठहरा करते थे। यहाँ के तत्कालीन राजा का नाम जितशत्र लिखा मिलता है। चुलनीपिता और सुरादेव नामक यहाँ के धनात्व्य गृहस्थ महावीर के दस श्रमणोपासकों में से थे। यहाँ के राजा लक्ष को काममहावन चैत्य में महावीर ने अपना श्रमणशिष्य वनाया था। भगवान महावीर के मुख्य विहार क्षेत्रों में से बनारस भी एक था। यहीं के नी गणराज महावीर के निर्वाण समय में पाता में उपस्थित थे और उस दिन उन सबके उपवास था।

वहुसालग्राम—ईसके बाहर सालवन उद्यान था, जहाँ सालार्या ज्यन्तरी ने महावीर की पूजा की थी। यह गाँव महना गाँव और छोहार्गेला राजधानी के बीच में पड़ता था।

वहुसाल चैत्य—यह चैत्य ब्राह्मणकुण्डपुर के पास था। यहाँ से क्षत्रियकुंडपुर भी दूर नहीं था। ऋषभदत्त ब्राह्मण, देवानन्दा ब्राह्मणी और जमाछि आदि पाँच सौ क्षत्रियपुत्रों ने इसी चैत्य में महा-वीर के हाथ प्रब्रज्या धारण की थी ।

विभेलक उद्यान—ग्रामाकसंनिवेश के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम, जहाँ विभेलक यक्ष ने भगवान् महावीर की पूजा की थी।

त्राह्मण्डुएडपुर—यह नगर विदेहकी राजधानी वैशाली का शाखापुर था। इसके दक्षिण दिग्विभाग में क्षत्रियकुण्ड नगर था, क्षत्रियकुंड का उत्तर भाग और त्राह्मणकुंड का दक्षिण भाग ये दोनों एक दूसरे के निकट पढ़ते थे। इन दोनों के बीच में बहुसाल चैत्य था जहाँ महाबोर का समवसरण हुआ था और दोनों कुंडपुरों के नागरिक वहाँ एकत्र हुए थे। मुजपफरपुर जिले में वसाइपट्टी से जो कि वैशालों का अवशेप हैं दक्षिण पश्चिम में लगभग छः मील पर अवस्थित वर्तमान समय का त्राह्मणगाँव ही प्राचीन त्राह्मणकुंड का स्थानापत्र होगा, ऐसा संभव है।

त्राह्मराग्राम—इस गाँव के दो पाटक थे, एक नन्द पाटक दूसरा उपनन्द पाटक। महावीर ने नन्द पाटक मे नन्द जमीनदार के यहाँ पारणा किया था। त्राह्मणप्राम सुवर्णखळ और चम्पा के वीच में पड़ता था।

भैगि—यह देश जैनसूत्रोक्त साढ़े पश्चीस देशों में से एक था। इसकी राजधानी पावा नंगरी थी। संमेतशिखर (पारसनाथ पहाड़) के आसपास का प्रदेश जिसमें हजारीवाग और मानभूम जिलों के भाग शामिल हैं, पहले भंगिजनपद कहलाता था।

भएडीर उद्यान—मथुरा का एक उद्यान, जहाँ पर महावीर ने श्रीदाम राजा के पुत्र निन्दिवर्धन युवराज के पूर्वभव कहे थे।

भिद्या—यह अंगदेश की एक प्रसिद्ध तत्कालीन नगरी थी। यौद्धप्रन्थों में इसका अधिक इहेल आता है। जैन सूत्रों में भी भिद्या का उहेज मिलता है। कल्प सूत्र के अनुसार दो और आवश्यक के ठेलानुसार एक वर्षाचानुर्मास्य भगवान महावीर ने यहीं विताया था।

भागलपुर से दक्षिण में आठ मील पर भवस्थित भद्रिया स्थान

ही प्राचीन भिद्या अथवा भिद्रका नगरी होनी चाहिये। कितपय विद्वान् मुंगेर को भिद्या का स्थानापन्न मानते हैं।

यदिलनगरी —यह मलयदेश की तत्कालीन राजधानी थी। जैन सूत्रों में इसके उल्लेख अधिक मिलते हैं। आवश्यकसूत्र के लेखानुसार भगवान् महावीर ने छमाध्यावस्था में एक वर्षाचातुर्मास्य यहाँ किया था।

पटना से दक्षिण में छगभग एक सौ मीछ और गया से नैर्ऋत-दक्षिण में अहाइस मीछ की दूरी पर गया जिला में अवस्थित हटविरया और दन्तारा गॉवॉं के पास प्राचीन भिंदछनगरी थी, जो पिछले समय में भिंदछपुर नाम से जैनों का एक पित्र तीर्थ रहा है। अव भी प्राचीन जैनमंदिरों के अवशेष और पुराने किले के चिह्न वहाँ विद्यमान हैं।

भोगपुर—यहाँ पर माहेन्द्र क्षत्रिय ने भगवान् महावीर पर आक्रमण किया था। भोगपुर का नाम सूसमार और नन्दीगाम के बीच में आता है। संभवतः यह स्थान कोशल भूमि में था।

मगध—यह देश महावीर के समय का एक प्रसिद्ध देश था।
सगध की राजधानी राजगृह महावीर के प्रचार-क्षेत्रों में प्रथम और वर्षावास का मुख्य केन्द्र था। पटना और गया जिले पूरे और हजारीवाग
का कुछ भाग प्राचीन मगध के अन्तर्गत थे। इस प्रदेश को आज कल
दक्षिण-पश्चिमी विहार कह सकते हैं। इस देश के लाखों मनुष्य महावीर के उपदेश को शिरोधार्य करते थे। मागधी भाषा की उत्पत्ति
इसी मगध से समझनी चाहिये।

मण्डितकुत्ति चैत्य—राजगृह के निकटस्थ एक उद्यान का नाम ।
सत्स्यदेश—यह देश जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्थ्य देशों में परिगणित था। इसकी राजधानी विराट नगरी थी, जो वर्तमान जयपुर से
उत्तरपूर्व में वयालीस मील पर थी। मत्स्य-जनपद कुह्तराच्य के दक्षिण
में और यमुना के पश्चिम में था। इसमें अलवर राज्य और जयपुर
तथा भरतपुर राज्य के कुछ भाग शामिल थे।

मथुरा—स्रसेन देश की राजधानी मथुरा महावीर के समय भौर उसके पहले भी जैन-धर्म का केन्द्र रहा है। महावीर-निर्वाण के वाद तो यह स्थान जैन-धर्म का एक अड्डा ही वन गया था। जैन सूत्रों के प्राचीन साध्यों और टीकाओं में लिखा है कि मथुरा और इसके आसपास के छ थानवे गाँवों में सभी मकानों के द्वार पर तीर्थं कर की मूर्ति वनवाने का आम रिवाज था। मथुरा का देवनिर्मित स्तूप जो कुछ वर्षों पहले कंकाली टीले में प्रकट हुआ है. वहाँ के शिलालेखों और जैनसूत्रों के लेखों के अनुसार दो हजार वर्ष पहले का एक महान् पवित्र तीर्थ है। आज मथुरा वैष्णव संप्रदाय का पवित्र धाम वना हुआ है।

महेना संनिचेश — यहाँ पर भगवान ने वलदेव के घर में ध्यान किया था और गोशालक पीटा गया था। यह संनिचेश कहाँ था, यह वताना कठिन है। आलंभिका, कुंडाग होकर भगवान यहाँ आये थे और यहाँ से बहुसालकगाम होकर लोहगगला राजधानी गये थे।

मध्यमा—पानामध्यमा का कहीं-कहीं फेनल 'मध्यमा' इस नाम से भी बहेल है। निशेष के लिये 'पानामध्यमा' शब्द देखिये।

पत्तपग्राम — यहाँ पर भगवान् को संगमक ने उपसर्ग किया था। यह श्राम उड़ीसा के उत्तर-पश्चिमी भाग में अथवा गोंडवाना में होने की संभावना है।

मलयदेश—इस नाम के फम-से-कम दो देश थे। जहाँ भगवान् महावोर विचरे थे, वह मख्य पटना से दक्षिण में और गया से नैऋत में था। इसकी राजधानी भिह्ल नगरी जहाँ भगवान् महावीर ने वर्ण-च।तुर्मीस्य किया था, पटना से सौ और गया से अहाईस मील दूर थी।

मह्नदेश—इस नाम के भी दो देश थे, एक पश्चिम सह और दूसरा पूर्व मह। मुलतान के आस-पास का प्रदेश पश्चिम मह कहलाता था और पाना कुशीनारा के पास की भूमि पूर्व मह। महानीर ने पश्चिम मह तक विहार किया था या नहीं, यह अनिश्चित है पर पूर्वमह जनपद में आपके विहार करने में कोई संजय नहीं है।

मह राज्य वैशाली के पश्चिम और कोशल के पूर्वप्रदेश में था। गोरखपुर, सारन जिलों के अधिकांश भाग महराज्य में थे। मगय से कोशल में जाते समय महदेश बीच में आवा था। महापुर इसके वाहर रक्ताशोक उद्यान था जहाँ रक्तपाद यक्ष का चैत्य था। तत्काळीन राजा का नाम बळ और रानी का सुभद्रादेवी था। राजकुमार महाबळ को जो बळ का पुत्र था महावीर ने पहळी वार श्राद्धधर्म में और दूसरी वार श्रमणधर्म में दीक्षित किया था। संभवत: यह नगर उत्तर भारतवर्ष में था।

सहासेन उद्यान — पावामध्यमा का वह उद्यान जहाँ भगवान् महावीर ज्ञानप्राप्ति के दूसरे दिन पधारे थे और इंद्रभूति गौतम आदि हजारों मनुष्यो को प्रव्रज्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना धर्मशासन प्रचित किया था।

माकन्दी--यह नगर दक्षिण पञ्चाल के मुख्य नगरों में से एक था दुर्योधन से पांडवों के लिये ऋष्ण द्वारा जिन पॉच नगरों की मांग की गई थी, उनमें माकन्दी भी शामिल था।

माणिभद्रचैत्य—मिथिला का वह चैत्य जहां पर भगवान् महावीर ने ज्योतिपविद्या की प्ररूपणा की थी। महावीर की धार्मिकदेशना बहुधा इसी उद्यान में होती थी।

सालव--पूर्व काल में मालव नाम से दो देश प्रसिद्ध थे। पहला मुलतान के आस पास का देश जो पहले मालव कहलाता था। जैनसूत्रों में जिस मालव की गणना अनार्थ देशों में को है, वह यही मालव है। दूसरा मालव आज का मालवा है। मालवगण की स्थिति होने से प्राचीन अवन्तिजन पद ही बाद में मालव नाम से प्रसिद्ध हुआ।

यापपुरी—यह नगरी जैनसूत्रोक्त साढ़े पश्चीस देशों में अन्यतम "वहा" नामक देश की राजधानी थी। इस नगरी से जैन श्रमणों की एक शाखा प्रचलित हुई थी जो मापपुरीया कहलाती थी। आज इसको अवस्थिति किस प्रदेश में है और किस नाम से प्रसिद्ध है, इसको खोज होनी चाहिये।

मिथिला—मिथिला शब्द से इस नाम की नगरी और इसके आसपास का प्रदेश दोनों अर्थ प्रकट होते हैं। वस्तुत: मिथिला विदेह देश को राजधानी थो। यद्यपि महावीर के समय में विदेह की राज- धानी वैशाली थी तथापि मिथिला भी एक समृद्ध नगरी थी। तत्कालीन मिथिला के राजा का नाम जैन प्रंथों में जनक लिखा है, अतः अनुमान होता है कि जनकवंशीय किसी क्षत्रिय का मिथिला पर तब तक स्वामित्व वना रहा होगा।

भगवान् महावीर के चातुर्मास्य के केन्द्रों में मिथिला की गणना थी। यहाँ आपने छः चातुर्मास्य विताये थे।

सीतामढ़ी के पास मुहिला नामक स्थान ही प्राचीन मिथिला का अपभंश है। वैशाली से मिथिला उत्तरपूर्व में अड़तालीस मील पर अवस्थित थी। कई विद्वान् सीतामढ़ी को ही मिथिला कहते हैं और कई जनकपुर को प्राचीन मिथिला सानते हैं।

मिथिला के नाम से प्राचीन जैन-श्रमणों की एक शाखा भी प्रसिद्ध हुई थी, जो "मैथिलिया" कहलाती थी।

पिंडिया--यह गाँव अंग जनपद में चम्पा से मध्यमा पावा जाते हुए मार्ग में पड़ता था। भगवान् महावीर को चमरेन्द्र नामक असुरेन्द्र ने यहाँ पर वन्दन किया था।

सृगग्राम ( मियगाम )—इसके बाहर चन्द्रनपादप नाम का उद्यान था जहाँ सुधमें यक्ष का मंदिर था। मृगमाम का तत्काळीन राजा विजयक्षत्रिय और रानी मृगादेवी थी। यहाँ पर भगवान् ने मृगापुत्र के पूर्व के पापों का वर्णन किया था।

सियगाम उत्तर भारतवर्ष में कहीं था। निश्चित स्थान वताना अशस्य है।

मृगवन—यह उद्यान वीतभयपट्टन के समीप था। यहाँ पर महावीर ने वहाँ के राजा उदायन को प्रजञ्या दी थी।

मृत्तिकावती—दशार्ण देश को प्राचीन राजधानी मृत्तिकावती यहुत ही प्राचीन स्थान है। इसके बाहर पहाड़ी टेकरी पर 'गजामपद' नामक प्राचीन जैन तीर्ध था, जिसका उद्देश प्राचीन जैन साहित्य में मिलता है। भगवान महावीर अनेक बार यहाँ पधारे थे और वहाँ के राजा दशार्णभद्र को अपना श्रमणशिष्य बनाया था। महापुर इसके वाहर रक्ताशोक उद्यान था जहाँ रक्तपाद यक्ष का चैत्य था। तत्काळीन राजा का नाम बळ और रानी का सुभद्रादेवी था। राजकुमार महाबळ को जो बळ का पुत्र था महावीर ने पहळी वार श्राद्धधर्म में और दूसरी वार श्रमणधर्म में दीक्षित किया था। संभवतः यह नगर उत्तर भारतवर्ष में था।

सहासेन खद्यान—पावामध्यमा का वह खद्यान जहाँ भगवान् सहावीर ज्ञानप्राप्ति के दूसरे दिन पधारे थे और इंद्रभूति गौतम आदि हजारों मनुष्यो को प्रव्रज्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना धर्मशासन प्रचित किया था।

साकन्दी--यह नगर दक्षिण पञ्चाल के मुख्य नगरों में से एक था दुर्योधन से पांडवों के लिये कृष्ण द्वारा जिन पॉच नगरों की मांग की गई थी, उनमें माकन्दी भी शामिल था।

सारिएभद्रचैत्य—मिथिला का वह चैत्य जहां पर भगवान् महावीर ने ज्योतिषविद्या की प्ररूपणा की थी। महावीर की धार्मिकदेशना बहुधा इसी उद्यान में होती थी।

धालव--पूर्व काल में मालव नाम से दो देश प्रसिद्ध थे। पहला मुलतान के आस पास का देश जो पहले मालव कहलाता था। जैनसूत्रों में जिस मालव की गणना अनार्थ देशों में को है, वह यही मालव है। दूसरा मालव आज का मालवा है। मालवगण की स्थिति होने से प्राचीन अवन्तिजन पद हो बाद में मालव नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मापपुरी—यह नगरी जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस देशों में धन्यतम "वहा" नामक देश की राजधानी थी। इस नगरी से जैन श्रमणों की एक शाखा प्रचलित हुई थी जो मापपुरीया कहलाती थी। आज इसको धवस्थिति किस प्रदेश में है और किस नाम से प्रसिद्ध है, इसकी खोज होनी चाहिये।

मिथिला——मिथिला शब्द से इस नाम की नगरी और इसके आसपास का प्रदेश दोनों अर्थ प्रकट होते हैं। वस्तुतः मिथिला विदेह देश की राजधानी थो। यद्यपि महावीर के समय में विदेह की राज- धानी वैशाली थी तथापि मिथिला भी एक समृद्ध नगरी थी। तत्कालीन मिथिला के राजा का नाम जैन मंथों में जनक लिखा है, अतः अनुमान होता है कि जनकवंशीय किसी क्षत्रिय का मिथिला पर तव तक स्वामित्व बना रहा होगा।

भगवान् महावीर के चातुर्मास्य के केन्द्रों में मिथिछा की गणना थी। यहाँ भापने छः चातुर्मास्य विताये थे।

सीतामढ़ी के पास मुहिला नामक स्थान ही प्राचीन मिथिला का अपभंश है। वैशाली से मिथिला उत्तरपूर्व में अड़तालीस मील पर अवस्थित थी। कई विद्वान् सीतामढ़ी को ही मिथिला कहते हैं और कई जनकपुर को प्राचीन मिथिला मानते हैं।

मिथिला के नाम से प्राचीन जैन-श्रमणों की एक शाला भी प्रसिद्ध हुई थी, जो "मैथिलिया" कहलाती थी ।

पिंडिया—यह गाँव अंग जनपद में चन्पा से मध्यमा पावा जाते हुए मार्ग में पड़ता था। भगवान महावीर की चमरेन्द्र नामक असुरेन्द्र ने यहाँ पर वन्दन किया था।

मृगग्राम (मियगाम)—इसके बाहर चन्दनपादप नाम का उद्यान था जहाँ सुधर्म यक्ष का मंदिर था। मृगप्राम का उत्कालीन राजा विजयक्षत्रिय और रानी मृगादेवी थी। यहाँ पर भगवान ने मृगापुत्र के पूर्व के पापों का वर्णन किया था।

सियगाम उत्तर भारतवर्ष में कहीं था। निश्चित स्थान वताना भशक्य है।

मृगवन—यह उद्यान वीतभयपट्टन के समीप था। यहाँ पर महावीर ने वहाँ के राजा उदायन को प्रत्रज्या दी थी।

मृत्तिकावती—दशार्ण देश की प्राचीन राजधानी मृत्तिकावती यहुत ही प्राचीन स्थान है। इसके वाहर पहाड़ी टेकरी पर 'गजापपद' नामक प्राचीन जैन तीर्थ था, जिसका उद्देख प्राचीन जैन साहित्य में मिलता है। मगवान् सहावीर अनेक वार यहाँ पधारे थे और यहाँ के राजा दशार्णभद्र को अपना श्रमणशिष्य वनाया था।

दशाणिदेश आजकल की भोपाल रियासत की जगह था। इससे मृत्तिकावती के अवशेष भी वहीं भिलसा के भास पास कहीं होने चाहिये।

में हिय गाँव—यह गाँव आवस्ती के निकट कौशाम्बी के मार्ग में था। इसके वाहर सालकोष्ठक चैत्य था, जिसमें महावीर गोशालक की तेजोलेश्या के प्रयोग के बाद पधारे थे और छः महीने के उपरान्त यहीं औषध सेवन किया था, जिसे कि सिंह अनगार में हिय में जाकर रेवती के घर से लाया था। छद्मस्थावस्था में आप पर गोपालक ने भी यहाँ पर एक निष्फल आक्रमण किया था।

भोकानगरी—इस नंगरी के बाहर नन्दन चैत्य नामक उद्यान था, जहाँ भगवान महावीर ठहरे थे और धर्म-उपदेश किया था।

यह नगरी उत्तर भारत के पश्चिमी विभाग में कहीं थी। संभव है, पंजाब प्रदेशस्थित आधुनिक मोगामंडी ही प्राचीन मोकानगरी हो।

मोराकसंनिवेश—चह गाँव वैशाली के आसपास था। कोलाक संनिवेश से महावीर मोराक गये थे और दूइ जांत नामधारी दार्शनिकों के आश्रम में एक रात ठहरे थे, पर डेड् दिन के नामधारी यहाँ से चले गये थे और अश्यिकशाम में शेष वर्षाकार्त क्यांति किया था।

मोसिल्-चिह गाँव भी महावीर के हपसर्गक्षेत्रों में से एक था। यहाँ पर आपको चोर की आनित से सात वार फॉसी दी गई थी पर प्रत्येक वार फॉसी के टूट जाने से आप को निर्दोष समझकर छोड़ दिया था।

मोसिल उत्तरपश्चिमी उड़ीसा में अथवा गोंडवाना में होना संभव है। मौर्यसंनिवेश—यह संनिवेश महावीर के छठवें तथा सातवें गणधर मंडिक और मौर्यपुत्र का जन्मस्थान था।

यह गाँव उत्तर भारत के पूर्वीय भाग में कहीं था। अधिक संभव काशी देश की भूमि में होने का है।

राजग्रह—यह नगर महावीर के उपदेश और वर्षावास के केन्द्रों में सबसे बड़ा और प्रमुख केन्द्र था। इसके वाहर अनेक उद्यान थे पर महावीर के समवसरण का स्थान गुणशिलक उद्यान था, जो राजगृह से ईशान दिशा में था। राजगृह राजा श्रेणिक के राज्य काल में मगध की राजधानी थी। यहाँ के सैकड़ों राजवंशी और अन्य नागरिक स्नी-पुरुपों को महावीर ने अपने श्रमणसंघ में दाखिल किया था। हजारों मनुष्यों ने जैनधर्म को स्वीकार किया था। जैनसूत्रों में राजगृह में महावीर का दो सौ से अधिक वार समवसरण होने के उल्लेख हैं।

आजकल राजगृह 'राजगिर' नाम से पहचाना जाता है, जिसके पास मोहागिरि पर्वतमाला के पाँच पर्वत हैं, जो जैनसूत्रों में वैभारगिरि विपुलाचल आदि नामों से चिल्लात हैं। राजगिर विहार प्रान्त में पटना से पूर्व-दक्षिण और गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित हैं।

राढ ( लाढा ) — मुर्शिदाबाद के आसपास का पश्चिमी वंगाल पहले राढ कहलाता था जिसकी राजधानी कोटिवर्ष नगर था। जैनसूत्रों में राढ की गणना साढ़े पश्चीस आर्थ देशों में की है। जयन्ती-कोश में राढ का नामान्तर सुहा लिखा है, परन्तु जैनसूत्रों में राढ और सुहा को भिन्न भिन्न माना है।

रूपवालुका--दक्षिणवाचाला और उत्तरवाचाला नामक दो संनिवेशों के बीच में वहनेवाली एक नदी का नाम।

रोहीडक नगर—इसके वाहर पृथिवीवतंसक नामक उद्यान था जहाँ घरण यक्ष का मंदिर था। इसका तत्कालीन राजा वैश्रमणदृत्त सीर रानी श्रीदेवी थी। महावीर का यहाँ समवरण हुआ था।

रोहीडक उत्तर भारत में कहीं था। निश्चित स्थान और आधुनिक नाम का पता लगाना शेप है।

लोहार्गला राजधानी—यहाँ पर महावीर गुप्तचर के शक से पकड़े गये थे, पर वाद में छोड़ दिये गये। छोहार्गछा के तत्काछोत राजा का नाम जितशब्र छिखा है, परंतु इससे यह जानना कठिन है कि छोहार्गछा किस देश में कहाँ थी। इससे मिछते जुछते नामवाछे तीन स्थछ हमारे जानने में हैं—(१) हिमाछय में छोहार्गछ नामक एक स्थछ था, ऐसा वराह पुराण से झात होता है। (२) पुष्कर—सामोद के पास

एक छोहागेंछ नासक वैष्णवों का प्राचीन तीर्थ है। (३) शाहाबाद जिले की दक्षिणी हद में 'छोहरडगा' नामक प्राचीन शहर है। इनमें से महावीर जहाँ विचरे थे वह छोहागेंछा कोई एक हो सकता है या नहीं, यह कहना कठिन है। महावीर आछंभिया से छुंडाक, मईना, बहुसाछ हो कर छोहागेंछा गये थे और वहाँ से पुरिमताछ। इस कम को देखते 'छोहर-डगा' और पुष्कर के समीपवर्ती छोहागेंछ तो नहीं हो सकते क्योंकि पुरिमताछ से दोनों अति दूर हैं। रहा हिमाछय वाला छोहागेंछ सो वह यदि हिमाछय की दक्षिण तलहट्टी में कहीं हो तो महावीर का वहाँ जाना असंभव नहीं। यदि अयोध्या प्रान्त में छोहागेंछा नामक कोई स्थान रहा हो तो भी असंभव नहीं है।

वंग—पूर्व समय में वंग शब्द से दक्षिणी वंगाल का ही बोध होता था, जिस की राजधानी ताम्रलिप्ति थी, जो आज कल तामलुक नाम से प्रसिद्ध है। बाद में धीरे-धीरे वंगाल की सीमा वढ़ी और वह पॉच भागों में भिन्न-भिन्न नामों से पहिचाना जाने लगा। वंग (पूर्वी वंगाल), समतट (दक्षिणी वंगाल), राठ अथवा कर्ण सुवर्ण (पश्चिमी वंगाल), पुण्डू (उत्तरी वंगाल), कामरूप (आसाम)।

चरित्रकार के लेखानुसार भगवान् महावीर ताम्रलिप्ती तक पधारे थे, तव सूत्रों के अनुसार आपका वर्धमान (वर्दवान ) तक विचरना सिद्ध होता है।

वज्रभूमि—वंगाल का वीरभोम प्रदेश जो महावीर के समय में धनार्य कहलाता था। आज भी वहाँ संथाल आदि आदि-निवासी जातियों का ही धाधिक्य है।

वर्ट—इस देश की गणना जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में की गई है। इसकी राजधानी का नाम मापपुरी था। यह देश उत्तर भारत में था, पर इसकी अवस्थिति किस भूमि प्रदेश में थी, इसका निश्चय नहीं हुआ।

वत्स—कोशल के दक्षिण और आधुनिक इलाहावाद के पश्चिम तरफ का प्रदेश पूर्वकाल में वत्स देश कहलाता था। इसकी राजधानी कौशाम्त्री जमुना नदी के उत्तर तट परं अवस्थित थी। यहाँ का राजा शतानीक और उसका पुत्र उदयन महावीर का भक्त था।

वरणा—यह नगरी अच्छ देश की राजधानी थी। पिछले समय में इसका उच नगर अथवा उच्छ नगर नाम प्रसिद्ध हुआ था। जहाँ आज बुलंदशहर है वहीं पहले उच्छ नगर था ऐसा शोधक विद्वानों ने निर्णय किया है। आचार्य हैमचन्द्र सूरि के मत से 'वरुणा' यह देश का नाम था और 'अच्छा' उसकी राजधानी का।

वनखण्ड उद्यान—यह उद्यान पाटलखंड संनिवेश के पास था।

वर्षमानपुर—इसके वाहर विजयवर्धन उद्यान था जहां माणिभद्र यक्ष का मंदिर था। तत्काळीन राजा विजयमित्र था। महावीर ने यहाँ पर राज्ञी अंजू के पूर्वभवों का वर्णन किया था।

सूवे वंगाल का आधुनिक वर्दवान नगर, जो कलकत्ते से सड़सठ मील पश्चिम-दक्षिण में अवस्थित है, वर्धमानपुर हो तो आश्चर्य नहीं।

व्रजग्राम—गोकुछ शब्द देखिये।

वाचाला—डत्तर वाचाला शब्द देखिये।

वाणिज्यग्राम (वाणियगाम)—यह नगर वैशाली के पास गंडकी नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित एक समृद्ध न्यापारिक मंडी थी। महावीर के भक्त आनन्द गाथापित प्रमुख कोट्याधीश गृहस्थ यहीं के रहनेवाले थे। आधुनिक वसाइपट्टी के पास वाला विजया गाम ही प्राचीन वाणिज्यमाम हो सकता है।

वाराणसी-जनारस देखिये।

वालुकाग्राम—यहाँ पर संगमक देव ने महावीर को अनेक प्रकार के उपद्रव किये थे।

. यह प्राम प्राचीन कलिंग भौर भाषुनिक उड़ीसा के उत्तरपश्चिम भाग में कहीं था।

विजयवर्षमान—यह उद्यान वर्षमानपुर के समीप था ।

विजयपुर—इसके पास नन्दनवन नामक च्यान था। जहाँ अशोक यक्ष का मंदिर था। तत्काळीन राजा वासवदत्त और राही कृष्णा थी। ८८ भंगवान् महावीर

भगवान् महावीर ने राजकुमार सुवासव को यहाँ पर श्रावक और काळा-न्तर में साधु बनाया था।

विजयपुर—उत्तर बंगाल में गंगा के किनारे पर अवस्थित आज कल का विजयनगर ही होना चाहिये जो एक बहुत प्राचीन नगर है। इसके आखपास का प्रदेश पहले पुण्डू देश के नाम से प्रसिद्ध था।

विदेह—गंडक नदो का निकटवर्ती प्रदेश, विशेष कर पूर्वी भाग जो तिरहुत नाम से प्रसिद्ध है, पहले विदेह देश कहलाता था। इसकी प्राचीन राजधानी मिथिला और महाबीर के समय की वैशाली थी। भगवान महावीर इसी देश में अवतीर्ण हुए थे।

विपुत्तपवर्ते—राजगृह के पाँच पहाड़ों में से एक का नाम विपुछ था। भगवान् महावीर के सैकड़ों श्रमणशिष्यों ने इस पर अनशनपूर्वक देह छोड़ कर स्वर्ग और निर्वाण प्राप्त किया था।

विराट—यह नगर मत्य देश को राजधानी थी। यहाँ पर पांडवाँ ने वर्षभर गुप्तवास किया था। जैनसूत्रों में इसका विराड नाम से उल्लेख है। जयपुर स्टेट में जयपुर से उत्तर-पूर्व वयाछीस मीछ पर यह प्राचीन स्थान अब भी इसी नाम से प्रसिद्ध है।

विसाखा—इस नगरी की अवस्थिति के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। किसी के मत से महावीर के समय में अयोध्या ही विशाखा कहलाती थी। कोई आज कल के लखनऊ को प्राचीन विशाखा बताते हैं। चीनी यात्रो हुएनसंग कौशाम्बी से पाँच सौ मील की दूरी पर विशाखा बताता है। हमारे मत से विशाखा नगर् कोशल देश में अयोध्या के पास ही कहीं थी।

भगवान् महावीर का विशाखा में समवसरण हुआ था। वीतभय—यह नगर महावीर के समय में सिन्धु-सौवीर की सामय में सिन्धु-सौवीर की सिन्धु-सैन्यु-सैन्धु-सैन्धु-सैन्धु-सैन्धु-सैन्यु-सैन्धु-सैन्यु-सैन्धु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्य-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्यु-सैन्य-सैन्य-सैन्यु-सैन्य-सैन्य-सैन्य-स

।।णिज्यमाम जाकर वर्षाकाल बिताया था । पंजाब के भेर पिन वीतभय पताते हैं । वीरपुर—इसके बाहर मनोरम नामक उद्यान था। राजा का नाम वीरकृष्णिमत्र और रानी का श्रीदेवी था। भगवान् महावीर ने एक वार यहाँ आकर राजकुमार सुजात को श्रावकधर्म अंगीकार कराया था और दूसरी वार पधार कर उसको प्रवज्या देकर शिष्य बनाया था।

तहसील मुहमदावाद में गाजीपुर से बाईस मील पर वारा के सामने एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। पुराने सिक्षे आदि प्राचीन चीजें मिलती हैं। संभव है यही प्राचीन वीरपुर होगा जिसका अवशेष वारा अब तक विद्यमान है।

वीरभूमि—प्राचीन राढ देश का एक भाग वीरमूमि कहलाता है जिसका जैनसूत्रों में वज्जभूमि अथवा वज्रभूमि के नाम से वहेल हुआं है। छन्नस्थावस्था में और वाद में भी भगवान महावीर यहाँ विचरे थे।

वीरभूमि के उत्तर-पश्चिम में संथाल परगना, पूर्व में सुर्शिदावाद भौर पर्दवान तथा दक्षिण में वर्दवान हैं।

वेगवती-यह नदी अस्थिक प्राम के समीप बहती थी।

वैताढ्य — यह पर्वत-माला प्राचीन भारतवर्ष के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम सीमा तक लंबी फैली हुई थी। इसका आधुनिक नाम छीर स्थान वताना कठिन है। कोई शैवालिक पहाड़ियाँ और कोई हिमाल्य की दक्षिणी पर्वत श्रेणी ही वैताल्य पर्वतमाला होने की संभावना करते हैं।

वैभारिगिरि—यह पर्वत राजगृह के पाँच पर्वतों में एक है।
महाबीर के समय में इसके पास पाँच सौ धनुष छंवा एक गरम पानी
का हद था, जिसका जैनसूत्रों में 'महातपोपतीर' नाम से उल्लेख
हुआ है भीर उसे 'प्रस्नवण' अर्थात् 'स्रोत' कहा है। आज भी उसके
पास गर्म जल के कतिपय कुण्ड हैं जो मीतर के उच्च जलसोतों से
हर समय भरे रहते हैं।

वैराट-विराट शब्द देखिये।

वैशाली—मुजपकर जिला में जहाँ आज वैसाह पट्टी गाँव है वहीं पहले महावीर के समय की विदेह देश की राजधानी वैशाली नगरी थी। वैशाली और वाणिज्यमाम की निशा में भगवान् महावीर ने कुल वारह वर्षा-चातुर्मास्य व्यतीत किये थे। वैशाली जैनधर्म के केन्द्रों में से एक थी। यहाँ का राजकुदुम्ब तथा नागरिकगण भी अधिकांश जैन थे। यही कारण है कि बौद्ध मन्थकारों ने इस नगरी को पाखंडियों का अड्डा कहा है। नकशे के हिसाब से वैशाली चम्पा से वायव्य दिशा में सादें चारह अति और राजगृह से लगभग उत्तर में सत्तर सील की दूरी पर थी। अत्रभू भी द्वा १९० की पर धी स्तर

श्वास्टमुख उद्यान—यह उद्यान पुरिमताल नगर के समीप था। यहाँ पर वग्गुर श्रावक ने महावीर की छन्नस्थावस्था में पूजा-महिमा की थी।

शंखवन उद्यान—यह उद्यान आलंभिका के समीप था। भगवान् महाचीर आलँभिया जाते समय इसी उद्यान में ठहरते थे।

शरवणग्राय—यह प्राम मंखिल गोशाल का जन्म स्थान था और संभवतः सगधभूमि के ही किसी भाग में था।

शाण्डिल्य (संडिल्ला)—जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में से एक का नाम शाण्डिल्य था। इसकी राजधानी निन्दपुर में थी। शाण्डिल्य देश कहाँ था, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। हरदोई जिले में संडीला नाम का एक नगर है, जो रेल्वे स्टेशन और तहसील तथा परगने का मुख्य स्थान है। यह स्थान लखनऊ से एकतीस मील पश्चिमोत्तर में स्थित है। संभव है इसके आसपास का प्रदेश पहले शाण्डिल्य देश कहलाता हो और बाद में उसकी राजधानी मात्र उस नाम का वाच्य वन गई हो ज़ैसा कि कोसला आदि में वना है।

शालिशीर्ष (सालिसीस) — इस गाँव के उद्यान में कटपूतना ज्यन्तरी ने महावीर पर जल छिड़क कर शीत का उपसर्ग किया था और भगवान को उसको सहते हुए लोकाविध ज्ञान उत्पन्न हुआ था।

यह स्थान वैशाली और भद्रिका के वीच में कहीं था। संभवतः अंग भूमि की वायव्य सीमा पर यह रहा होगा क्योंकि यहाँ से महावीर भद्रिका की तरफ गये थे। शुद्धभूमि—प्राचीन राढ देश की वह भूमि जहाँ आर्य छोगों की आवादी अधिक प्रमाण में थी। संभवतः यह मुर्शिदावाद के निकट का भूमिभाग होगा।

शूल्पािंग चैत्य-अध्यक्याम के पासवाला एक यक्ष का मंदिर जहाँ महाबीर ने प्रथम वर्पा-चातुर्मात्य व्यतीत किया था और पहली ही रात को यक्ष ने लक्को अनेक प्रकार से सताया था।

श्रावस्ती (सावत्यी)—जैतस्त्रोक्त साढ़े पचीस छार्य देशों में से कुणाल नामक देश की राजधानी का नाम श्रावस्ती लिखा है। महावीर के समय में श्रावस्ती उत्तर कोशल की राजधानी थी। इसके तत्कालीन राजा का नाम जितशत्रु था। यहाँ पर महावीर ने छन्नस्थावस्था का दसवाँ वर्षा-चातुर्मास्य व्यतीत किया था। केवलिदशा में महावीर कई वार यहाँ थाये थे और अनेक भव्य मनुष्यों को प्रवन्यायें दी थीं तथा अनेक धनाल्य और विद्वान् शिष्यों को अपना श्रमणोपासक यनाया था। इसी श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान में गोशालक ने युनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनियों को तेजोलेश्या द्वारा मारा था तथा भगवान् महावीर पर तेजोलेश्या छोड़ी थी। गोशालक के धनन्य उपासक अयंपुल और हालाहला कुँभारिन यहीं के रहनेवाले थे। गींहा जिले में धकौना से पूर्व पाँच मील और बलरामपुर से पश्चिम वारह मील रापती नदी के दक्षिण तट पर सहेठमहेठनाम से प्रख्यात जो स्थान है, वही प्राचीन श्रावस्ती का अवशेप है, ऐसा शोधक विद्वानों ने निर्णय किया है।

रवेताशोक ्षद्यान-यह उद्यान कनकपुर के निकट था।

रवेताम्बिका (सेयंबिया)—यह नगरी जैनसूत्रोक्त साहे प्रचीस भार्य देशों में से केक्य देश की राजधानी थी। यहाँ का राजा प्रदेशो पहले नास्तिक था परन्तु पार्श्वनाथ सन्तानीय केशीकुमार श्रमण ने उसे भास्तिक और जैनधर्म का उपासक बनाया था। महावीर जब हवेतान्विका की तरफ विचरे तब प्रदेशों ने उनकी पृजा और महिमा गाई थी।

वौद्ध मन्यों के उहेलों से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती से फिपल्यस्तु जाते समय इवेतान्विका वीच में आतो थी। जैनस्त्रों के टेलों से भी रवेताम्बी शावस्ती से पूर्वोत्तर में अविश्वत थी। आधुनिक उत्तर-पश्चिम विहार के मोतीहारी शहर से पूर्व लगभग पैतीस मील पर अविश्वत सीतामढ़ी यह रवेतान्विका का ही अपभंश नाम है, ऐसा हमारा अनुमान है। जैन और बौद्ध लेखों के अनुसार दिशा भी मिलती है और उत्तर में पहाड़ी प्रदेश भी निकट ही पड़ता है जो केक्य देश का अनार्य प्रदेश था।

समतट—बंगाल का एक भाग पहले समतट कहलाता था। जब कि कितपय निद्वान पूर्व बंगाल को समतट कहते हैं तब कोई-कोई दक्षिण बंगाल को प्राचीन समतट बताते हैं। हमारा मत दक्षिण बंगाल को समतट माननेवालों के पक्ष में है।

सहसाम्रवन—यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था। यहाँ पर महावीर का अनेक बार समवसरण हुआ था।

सहस्राम्रवन (२)—हस्तिनापुर के पास के ख्यान का नाम भी सहस्राम्रवन था। भगवान महावीर के यहाँ भी अनेक समवसरण हुए और पुट्टिल, शिवराजर्षि आदि की प्रवानयाएँ हुई ।

साकेत—यह कोशल देश का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश की राजधानी रह चुका है और इसी कारण से कहीं-कहीं इसे अयोध्या का पर्याय बताया है। इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान था; जहाँ पाशामृग यक्ष का मन्दिर था। तत्कालीन राजा का नाम मित्रनन्दी और रानी का श्रीकान्ता था। महावीर यहाँ अनेक बार पधारेथे और अनेक अद्र मनुष्यों को निर्मन्थ श्रमण बनाया था।

फैजाबाद जिला में फैजाबाद से पूर्वोत्तर छः मील पर सरयू नदी कें दक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप ही प्राचीन साकेत नगर था ऐसा निर्णय हुआ है।

सानुलिंदिय गांप—इस गाँव के बाहर भगवान् महावीर ने भद्र, महाभद्र और सर्वतीभद्र का प्रतिमापूर्वक ध्यान किया था जिसकी स्वर्ग के इंद्र तक ने प्रशंसा की थी।

सानुलिंदिय अथीत् सानुयष्टिक गाँव कहाँ था यह कहना कठिन है,

पर अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान का दृढ़ भूमि में होना संभव है जो प्राचीन कलिङ्ग के पश्चिमीय अंचल में थी।

सालकोष्ठक चैत्य—यह ज्यान में दियगाँव के पास था जहाँ पर महावीर का समवसरण हुआ था और वर्चाव्याधि को मिटाने के छिये रेवती के यहाँ से औपिध मॅगाकर सेवन की थी।

साइंजनी—यह नगरी उत्तर भारत में कहीं थी। इसके वाहर देवरमण नामक उद्यान था जहाँ अमोघ यक्ष का मंदिर था। वत्काळीन राजा का नाम महचन्द्र था। भगवान् महावीर ने यहाँ पर यहाँ के सुभद्र सार्थवाह के पुत्र शकटदारक के पूर्वभवों का निरूपण किया था।

सिन्धुदेश—जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में सिन्धु-सौन वीर का नाम भी संमिछित है। वैदिक धर्म के सैद्धान्तिक प्रन्य बीधा-यन में सिन्धु-सौवीर अस्पृश्य देश कहा गया है और वहाँ जानेवाले ब्राह्मण को फिर संस्कार के योग्य वताया है। बौद्ध प्रन्थों में गान्धार और कांबोज राज्यों के उद्देख किये गये हैं पर सिन्धु-सौवोर की वैसी चर्चा नहीं की। इससे पाया जाता है कि इस समय सिन्धु में सर्वप्रथम धर्मप्रचार महावीर ने ही किया था। भगवान महावीर ने वहाँ पधार कर राजा उदायन को जैन प्रबच्या दी थो यह तो प्रसिद्ध ही है पर उदस्के बाद भी जैन श्रमणों के इस देश में विहार होते ही रहे हैं, ऐसा छेदस्त्रों के प्राचीन भाष्यों तथा टीकाओं से सिद्ध होता है।

महावीर के समय में सिन्धु और सीवीर का एक संयुक्त राज्य था। बाद में सीवीर जुदा पड़ा और वाधुनिक पंजाय का दक्षिणी भाग सिन्धु में संमिलित हुवा। बाज कल मिन्धु 'सिन्ध' नाम से प्रसिद्ध है जीर कन्छ (जो पूर्व काल में सोवीर पहलाता था) तथा पंजाय के बीच में फैला हुआ है।

सिद्धार्यपुर—राढ देश से चलने हुए भगवान् महात्रीर यहाँ आये थे। यहाँ पर टनको संगमक ने टामर्ग किया था। मिछार्यपुर संभवनः हदीसा में कहीं रहा होगा। इवेताम्बी श्रावस्ती से पूर्वोत्तर में अवस्थित थी। आधुनिक उत्तर-पश्चिम विहार के मोतीहारी शहर से पूर्व लगभग पैतीस मील पर अवस्थित स्रीतामढ़ी यह इवेताम्बिका का ही अपभंश नाम है, ऐसा हमारा अनुमान है। जैन और बौद्ध छेखों के अनुसार दिशा भी मिलती है और उत्तर में पहाड़ी प्रदेश भी निकट ही पड़ता है जो केक्य देश का अनार्य प्रदेश था।

समतट—बंगाल का एक भाग पहले समतट कहलाता था। जब कि कितपय विद्वान् पूर्व बंगाल को समतट कहते हैं तब कोई-कोई दक्षिण बंगाल को प्राचीन समतट बताते हैं। हमारा मत दक्षिण बंगाल को समतट माननेवालों के पक्ष में है।

सहस्राम्चवन—यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था। यहाँ पर महावीर का अनेक बार समवसरण हुआ था।

सहस्राम्रवन (२)—हस्तिनापुर के पास के बद्यान का नाम भी सहस्राम्रवन था। भगवान महावीर के यहाँ भी अनेक समवसरण हुए और पुट्टिल, शिवराजर्षि आदि की प्रवन्याएँ हुई ।

साकेत—यह कोशल देश का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश की राजधानी रह चुका है और इसी कारण से कहीं-कहीं इसे अयोध्या का पर्याय वताया है। इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान था; जहाँ पाशामृग यक्ष का मन्दिर था। तत्कालीन राजा का नाम मित्रनन्दी और रानी का श्रोकान्ता था। महावीर यहाँ अनेक वार पधारे थे और अनेक अद्र मनुष्यों को निर्मन्थ श्रमण बनाया था।

फैजाबाद जिला में फैजाबाद से पूर्वोत्तर छः मील पर सरयू नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप ही प्राचीन साकेत नगर था ऐसा निर्णय हुआ है।

सानुलिहिय गाप—इस गाँव के बाहर भगवान महावीर ने भद्र, महाभद्र और सर्वतोभद्र का प्रतिमापूर्वक ध्यान किया था जिसकी स्वर्ग के इंद्र तक ने प्रशंसा की थी।

सानुछिटय अर्थात् सानुयष्टिक गाँव कहाँ था यह कहना कठिन है,

पर अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान का दृढ़ भूमि में होना संभव है जो प्राचीन किन्द्र के पिश्चमीय अंचल में थी।

सालकोष्ठक चैत्य—यह ज्ञान में दियगाँव के पास था जहाँ पर महावीर का समवसरण हुआ था और वर्चीन्याधि को मिटाने के लिये रैवती के यहाँ से औपिध में गाकर सेवन की थी।

साहंजनी—यह नगरी उत्तर भारत में कहीं थी। इसके वाहर देवरमण नामक उद्यान था जहाँ अमोघ यक्ष का मंदिर था। तत्काळीन राजा का नाम महचन्द्र था। भगवान् महावीर ने यहाँ पर यहाँ के सुभद्र सार्थवाह के पुत्र शकटदारक के पूर्वभवों का निरूपण किया था।

सिन्धुदेश—जैन स्त्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में सिन्धु-सौ-धीर का नाम भी संमिळित है। वैदिक धर्म के सैद्धान्तिक प्रन्य वीधा-यन में सिन्धु-सौवीर अस्पृश्य देश कहा गया है और वहाँ जानेवाळे ब्राह्मण को फिर संस्कार के योग्य बताया है। बौद्ध प्रन्थों में गान्धार और कांबोज राज्यों के डलेल किये गये हैं पर सिन्धु-सौवीर की वैसी चर्चा नहीं की। इससे पाया जाता है कि इस समय सिन्धु में सर्वप्रथम धर्मप्रचार महावीर ने ही किया था। भगवान महावीर ने वहाँ पधार कर राजा डशयन को जैन प्रवच्या दी यो यह तो प्रसिद्ध ही है पर इसके बाद भी जैन श्रमणों के इस देश में विहार होते ही रहे हैं, ऐसा छेदस्त्रों के प्राचीन भाष्यों तथा टीकाओं से सिद्ध होता है।

महावीर के समय में सिन्धु और सीवीर का एक संयुक्त राज्य था। पाद में सीवीर जुदा पड़ा और आधुनिक पंजाय का दक्षिणी भाग सिन्धु में संमिठित हुआ। आज कल सिन्धु 'सिन्घ' नाम से प्रसिद्ध है जीर फच्छ (जो पूर्व फाल में सीवीर कहलाता था) तथा पंजाय के चीच में फैला हुआ है।

सिद्धार्थपुर—राट देश से चलते हुए भगवान् महावीर यहाँ आये ये। यहाँ पर दनको संगमक ने उपसर्ग किया था। मिझार्थपुर संभवतः दहीसा में कहीं रहा होगा। सिनपत्नी (सिर्णपत्नी)—यह गाँव पूर्व दिशा से सिन्धु देश की ओर जाते समय बीच में पड़ता था। इसके आस पास का प्रदेश विकट मरुस्थल भूमि थी। जैनसूत्रों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सिनपल्ली के मार्ग निर्जल और छायारहित थे। एक सूत्रोहेख है कि सिनपल्ली के दीर्घ मार्ग में केवल एक ही वृक्ष आता है। देवप्रभसूरि के पाण्डवचरित्र महाकाव्य में उल्लेख है कि जरासन्ध के साथ यादवों ने सिनपल्ली के पास सरस्वती नदी के तट पर युद्ध किया था और युद्ध में अपनी जीत होने पर वे आनन्दवश होकर नाचे थे, जिससे सिनपल्ली ही बाद में आनन्दपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्छ भी हो पर इससे यह तो निश्चित है कि सिनपल्ली मरुभूमि में एक प्रसिद्ध नगर था जो बाद में आनन्दपुर के रूप में परिवर्तित हो गया था। जैन सूत्रों के अनेक उल्लेखों से उक्त बात का समर्थन होता है। हमारे विचारानुसार बोकानर राज्य के उत्तर प्रदेश में अवस्थित 'आदनपुर' नामक गाँव ही प्राचीन आनन्दपुर का प्रतीक हो तो आश्चर्य नहीं है।

मुच्छेता ( मुक्षेत्र )—यहाँ-पर महावीर को उपसर्ग सहन करना पड़ा था। यह स्थान संभवतः अंग देश की भूमि में था।

सुघोप नगर—इसके समीप देवरमण नामक उद्यान था और उसमें वीरसेन यक्ष का मंदिर था। तत्काळीन राजा का नाम अर्जुन और रानी का तत्त्ववती था। राजकुमार भद्रनन्दी को महावीर के उप-देश से धर्मप्राप्ति हुई थो। पहळे वह जैन श्रावक और पुनः भगवान् के यहाँ आने पर जैन श्रमण बना था। सुघोष नगर किस देश के प्रदेश में था इसका निर्णय होना बाकी है।

सुभोय—यहाँ भी महाबीर को भिक्षाष्ट्रित करते समय सताया गया था। यह गाँव भी कलिंग भूमि में था।

सुमंगला ग्राम—यहाँ पर महावीर को कुशल पूछने के लिये सन-ट्कुमारेन्द्र आया था।

यह गाँव कहाँ था यह वताना कितन है। संभव है यह स्थान अंगे भूमि में कहीं रहा होगा। सुरभिपुर श्वेतान्वी से चलते हुए महावीर क्रमशः सुरिभपुर आये थे और यहाँ से नाव द्वारा गंगा पार करके थूणाक संनिवेश गये थे। यहाँ गङ्गा उतरते समय एक वड़ा भारी ववंडर आया था और नाव उल्टेत उल्टेत वच गई थी।

सुरभिपुर विदेह से मगध जाते बीचमें धाता था और गद्गा के उत्तर तट पर स्थित था। संभव है यह विदेह भूमि की दक्षिणी सीमा का अन्तिम स्थान हो।

सुवर्णीखल—राजगृह निकटवर्ती कोहाकसंनिवेश से चम्पा की तरफ जाते सुवर्णखल बीच में आता या जहाँ जाते समय बीच में गोपालों द्वारा पकाई जाती खीर देख कर गोशालक वहाँ ठहर गया था और महावीर के कथनानुसार हाँडी के फूट जाने पर गोशालक ने नियतिवाद का सिद्धान्त पकड़ा था। यहाँ से प्राक्षणगाँव होकर दोनों चम्पानगरी पहुँचे थे। इससे यह सुवर्णखल राजगृह से पूर्व दिशा में था और वाचाला के निकटवर्ती कनकखल आश्रमपद से भिन्न स्थान था।

सुवर्णवालुका—यह नदी दोनों वाचाला नगरियों के बीच में पड़ती थी। इसी नदी के पुलिन में भगवान महावीर का अर्घवस्त्र गिर कर रह गया था।

सुंसुमार—यहाँ पर महावीर को शरण कर चमरेन्ड ने इन्ड पर चढ़ाई की थी और इन्द्र के वस प्रहार से भयभीव होकर वह महावीर के चरणों में गिरा था।

सुंसुमार मिर्जापुर जिला में वर्तमान चुनार के निकट एक पहाड़ी नगर था। कई विद्वान् सुंसुमार को भर्ग देश की राजधानी बताते हैं।

सुद्ध — कई विद्वान् हुगली और मिदनापुर के बीच के प्रदेश की 'सुद्ध' समझते हैं, जो उड़ीसा की सीमा पर फैला हुआ दक्षिण बंग का प्रदेश है। इनके मन में दक्षिण बंग हो, जिसकी राजधानी ताम्रलिप्त थी, सुद्ध देश था। कई विद्वानों के विचार में इजारीयाग, संथाल परगना जिलों के एए भाग प्राचीन सुद्ध होना ठीक जँचता है। तब वैजयन्तीकार ने सुद्ध को राउ का ही नामान्तर मान लिया है। इन सब

मृत विकल्पों का तात्पर्य हमको यही मिळता है कि हजारीबाग से पूर्व में जहाँ पहले मंगी देश था उसका पूर्व प्रदेश, राड का दक्षिण पश्चिमी कुछ भाग और दक्षिणों वंग का थोड़ा पश्चिमी भाग पहले सुह्म के नाम से प्रसिद्ध था।

स्रसेन — मथुरा के आसपास का भूमि-भाग पूर्वकाल में सूरसेन देश के नाम से प्रसिद्ध था। जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में सूरसेन का उल्लेख है। इस देश की राजधानो मथुरा थी।

स्रुपारनगर—'सुंसुमार' शब्द देखिये । सेयविया—इवेताम्बिका शब्द देखिये । सेयंविया—इवेताम्बिका शब्द देखिये ।

सौगंधिका नगरी (सोगंधिया नगरी) — इसके समीप नीला-शोक उद्यान था जिसमें सुकाल यक्ष का स्थान था। तत्कालीन राजा का नाम अप्रतिहत और रानी का सुकृष्णा देवी था। भगवान महावीर ने यहाँ पर कुमार जिनदास को उसके पूर्वभव के कथनपूर्वक गृहस्थधमें और साधुधमें की दीक्षा दी थी।

सौगन्धिका नगरी कहाँ थी इसका पता नहीं चला।

सौराष्ट्र—जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में सौराष्ट्र भी संमिलित है। इसकी राजधानी द्वारिका थी। महावीर ने सौराष्ट्र तक विहार किया था यह कहना साहस-मात्र होगा। सूत्रों, चरित्रों में वैसा उल्लेख नहीं है। हाँ, शत्रुख्य-माहात्म्य जैसे माहात्म्य-प्रन्थों से यह कह सकते हैं कि उन्होंने सौराष्ट्र में विहार किया होगा।

आधुनिक जुनागढ़ के आसपास का प्रदेश सोरठ के नाम से प्रसिद्ध है, जो सौराष्ट्र का अपभ्रंश माना जा सकता है।

सौर्यपुर—प्राचीन कुशार्त देश की राजधानी सौर्यपुर द्वारिका से पहले की यादवों की राजधानी है। आगरा से उत्तरपश्चिम में यमुना नदी के समीप जहाँ वटेश्वर गाँव है वहीं प्राचीन सौर्यपुर था। महावीर के समय में सौर्यपुर के राजा का नाम सौर्यदत्त था। यहाँ के सौर्या-

वर्तसक उद्यान में महावीर ने यहाँ के सौर्यदत्त नामक मच्छीमार के पूर्वभवों का वर्णन किया था।

सीयीवतंसक-सीर्यपुर के क्यान का नाम जहाँ भगवान् महावीर ठहरा करते थे।

सौवीर—आजकल का कच्छ देश जो सिन्धु जनपद से दक्षिण में है, पहले सोवीर कहलाता था। महावीर के समय में इस देश का राज्य सिन्धु से अविभक्त था।

हिल हुकग्राम (हिल इंदुग गाम) — यह गाँव श्रावस्ती के पूर्व परिसर में था। एक घार महावीर और गोशालक ने इसके घाहर हरिहुक वृक्ष के नीचे रात्रि वास किया था, जहाँ महावीर के दोनों पैर पथिकों द्वारा जलाई हुई आग से झुलस गए थे।

हस्तिनापुर—इस नगर के लिये हस्तिनी, हास्तिनपुर, गजपुर आदि अनेक नाम किवयों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। किसी समय यह नगर कुठ देश का एक नगर था।

आजकल हितनापुर की अवस्थिति मेरठ से वाइस मील पूर्वोत्तर और विजनीर से नैर्ऋत्य में वृडी गङ्गा के दाहिने किनारे पर मानी गई है। विशेप के लिये गजपुर शब्द देखिये।

इस्तियाम चद्यान-नालंदा घाहिरिका के समीप यह उपवन या। कभी-कभी भगवान् महाबोर यहाँ भो ठहरते थे।

इस्तिशीर्ष — इस गाँव के इमशान में महाबोर ने ध्यान किया था। संगमकदेव ने यहाँ भी महाबीर को सताया था।

यह गाँव संभवतः न्हीसा के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कहीं था।

हिस्तशीर्ष नगर—इसके घाहर पुष्यकरण्डक उद्यान या, जहाँ छुनवनमाछित्रिय यक्ष का मंदिर था। तत्काछीन राजा का नाम अदोन-श्रंत्रु और रानी का घारिणी देवी था। भगवान् महाबीर ने इनके पुत्र सुमादुकुमार को पहले माद्वधर्म और दूसरी बार अमणधर्म की दीक्षा दी थी। जैन कथानकों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि हस्तिशीर्ष नगर उस देश की राजधानी थी, जिसकी सीमा कुरुदेश की सीमा से मिछती थी। इससे स्पष्ट है कि यह स्थान कुरु देश से अधिक दूर नहीं होगा।

[ नोट—'विहारस्थल-नाम-कोष' में लिखे हुए सभी नाम 'श्रमण भगवान् महावीर' में नहीं आये, फिर भी हमने इनका इसमें संग्रह किया। इसका कारण यही है कि जैनस्त्रों, चिरत्रों और अन्यान्य प्रन्थों में महावीर के विहारप्रसङ्गों में इनके उल्लेख दृष्टिगोवर हुआ करते हैं। हमारी इच्छां थी कि जहां-जहां भी महावीर विचरे हैं, उन सभी स्थानों का यथोपलच्च परिचय दिया जाय जिससे अब नहीं तो भविष्य में भी इनका उपयोग हो सके। लेखक

| গগুর            | শুর                     | व्रष्ठ | पंकि       |
|-----------------|-------------------------|--------|------------|
| - फरने          | करने के                 | १५३    | १९         |
| श्रपणीपासक      | श्रमणोपासक              | १५५    | १४         |
| सरिस            | सरिसवय                  | १५९    | १७         |
| <b>গাঁ</b> গ্ৰ  | पांशु                   | "      | 28         |
| पेशुन्य         | पैशुन्य                 | १६७    | २७         |
| माया, मृपा      | मायामृपा                | १६७    | २८         |
| त               | व्रत                    | १७७    | 8          |
| श्रमाणोपासक     | श्रमणोपासक              | १७९    | 26         |
| मिथ्यात्व और शब | त्य — भौर मिथ्यात्वशल्य | 228    | १७         |
| प्रकाशक का      | प्रकाश का               | १९४    | १०         |
| पर              | पर भी                   | १९६    | २३         |
| पारभाविक        | पारमविक                 | 196    | २          |
| भगमन्।          | अगमन्                   | २१७    | २          |
| पल्पोपम         | पल्योपम                 | 288    | २०         |
| राज के परिवार   | राजपरिवार               | २४५    | લ          |
| प्रणतकल्प       | प्राणतकल्प              | २५४    | ६,७        |
| निश्चयानुमार    | निश्चयनयानुसार          | २५५    | १०         |
| 'करे माणे' कहे' | 'करेमाणे कडे'           | २५६    | १५         |
| एणेयक           | ऐणेयक                   | २६४    | १४         |
| घोटों का        | धींटों का               | २६५    | २८         |
| चरित्त          | चरित                    | २८२    | २६         |
| द्याप की        | माप का                  | २८३    | २६         |
| षद्छना          | षद्ख्वा                 | २९२    | Ę          |
| जिनकल्प         | जिनकस्पी                | २९२    | २२         |
| सुने            | <b>इसने</b>             | २९३    | १३         |
| मोलिख           | मौडिफ                   | २९५    | Ę          |
| हुई यी          | हुआ या                  | २९७    | ३०         |
| ऽप्ययबाद        | ऽप्यययाद                | २९७    | <b>२</b> ५ |
|                 |                         |        |            |

| अग्रद             | शुद               | वृष्ठ       | पंचि |
|-------------------|-------------------|-------------|------|
| परतना             | परठना             | २९९         | 88   |
| कल्हिक            | कल्पिक            | 00 ह        | २१   |
| भाभो आभो          | जाओ जाओ           | ३१०         | २०   |
| काल, प्रह्ण       | कालप्रहण          | 390         | Ę    |
| झेलनेवाली         | झलनेवाली          | ३२४         | १५   |
| समम               | समय               | ३२५         | ११   |
| वरारितो,          | वइरितो            | ३२५         | १५   |
| वाणियतो,          | वाणियतो           | ३२५         | २०   |
| काडियगणो          | कोडियगणे          | ३२६         | ર    |
| राया              | एया               | ३२६         | ६    |
| परन्परा           | परम्परा           | ३२७         | २१   |
| कर्मप्रकृति,      | कमें प्रकृति—     | ३२८         | १८   |
| <b>अहार</b>       | आहा <b>र</b>      | ३३१         | १५   |
| दिम्बर            | दिगम्बर           | ३३०         | २    |
| अनुत्तरोपपा्तिक 🗽 | अनुत्तरोपपातिक    | ३३४         | ११   |
| किदिकम्मे         | (किदिकम्मे)       | ३३६         | १०   |
| पर्यूषण           | पर्युषण           | ३३६         | १४   |
| अर्वा             | <b>अ</b> व्जी     | <b>३</b> ३९ | રૂ   |
| , Ť,              | 1                 | ३३९         | १२   |
| <b>आर्</b> घना    | आराधना            | ३४३         | २८   |
| श्रोताम्बर        | <b>इवेताम्बर</b>  | ३४७         | ą    |
| नौ बार            | ९ वॉ              | ३५३         | १६   |
| तात्काछीन         | तत्काछीन          | ३५५         | 6    |
| प्रद्योत वंश      | प्र <b>चोतवंश</b> | ३५६         | 6    |
| तिश्यगुप्त        | तिष्यगुप्त        | 346         | १९   |
| ऋषभपुर <b>में</b> | ऋषभपुर            | 37          | "    |
| तात्कालीन         | तत्काछीन          | ३५९         | 6    |
| पहले पहल          | पहले              | ३६२         | 9    |
|                   |                   |             |      |

•

| ধয়ুৱ                     | शुद                    | वृष्ठ | पंक्ति |  |  |  |
|---------------------------|------------------------|-------|--------|--|--|--|
| कोस                       | कोच्छ                  | ३६२   | २८     |  |  |  |
| कौशिक कच्छ                | कौशिकी फच्छ            | ३६३   | ?      |  |  |  |
| अर्थ                      | <b>धार्य</b>           | ६६३   | २१     |  |  |  |
| होता                      | होवा है                | ३६४   | 28     |  |  |  |
| अंग (मगध)                 | अंग-मगध                | ३६९   | 8      |  |  |  |
| —संनिवेश                  | यह संनिवेश             | ३७१   | ११     |  |  |  |
| नन्द्चेत्य                | नन्दनचैत्य             | ३७३   | २१     |  |  |  |
| नलंदा                     | नाछंदा                 | ३७४   | G      |  |  |  |
| (पत्रककालक)               | (पत्रकालक)             | ३७४   | १४     |  |  |  |
| <b>तात्का</b> छी <b>न</b> | तत्कालीन               | "     | २३     |  |  |  |
| विन्ध्या                  | विन्ध्य                | ३७४   | 24     |  |  |  |
| भमि                       | भूमि                   | ३७६   | १९     |  |  |  |
| <b>छमास्थावस्था</b>       | छन्नस्थावस्था          | ३८०   | 4      |  |  |  |
| मैथिलिया                  | मेथिलीया               | ३८३   | १२     |  |  |  |
| ) एक रात टहरे थे और       |                        |       |        |  |  |  |
| एक रात ठहरे थे            | र्विवास निकट आने       |       |        |  |  |  |
|                           | ) पर फिर भाकर वर्षावास |       |        |  |  |  |
|                           | ठहरे थे।               | ३८४   | १६     |  |  |  |
| डेड़ दिन फे बाद           | पंद्रह दिन के बाद      | ३८४   | १६     |  |  |  |
| मोहागिरि                  | मोदागिरि               | ३८५   | 6      |  |  |  |
| साढ़े पारह मील            | १२५ मील                | ३९०   | Ę      |  |  |  |
| गाई थी                    | फी यो                  | ३९१   | २६     |  |  |  |
| सर्ववोभद्र फा             | सर्ववोभद्र             | ३९२   | २६     |  |  |  |
| एक नगर                    | पट्ट नगर               | 380   | 88     |  |  |  |
| पुष्यकरण्डक               | पुष्पकरण्डक            | ३९७   | २३     |  |  |  |
| अस्तावना तथा विषयसूची     |                        |       |        |  |  |  |
| नन्दीपिवा                 | नन्दिनोपिता            | VI    | १५     |  |  |  |
| राजगृहमें                 | राजगृहसे               | XII   | १३     |  |  |  |
|                           |                        |       |        |  |  |  |

(x)